# चतुरसेन के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण



लेखक

डा० विद्याभूषएा भारद्वाज एम०ए०, पी-एव०डी०

# प्रकाशन प्रतिष्ठान सुभाव बाजार, नेरव

प्रथम संस्करए। मत्य ४०.० ●

# © डा॰ विद्याभूषरा भारद्वाज

मूल्य ४०'००
मुद्रक:
श्री बनारसीदास शर्मा
व्यवस्थापक
कमल प्रेस, मेरठ

प्रकाशक एवं सम्पादक

डा० विद्याभूषण भारद्वाज

एम. ए, पी-एच. डी.

प्रकाशन प्रतिष्ठान
सुभाष बाजार, मेरठ

# समर्पण

तुलसी-साहित्य के महापंडित, मेरठ कॉलेज, मेरठ क़े हिन्दी विभागाध्यक्ष एवं रीडर

पूज्य गुरुश्रो

डा० रामप्रकाश ग्रग्रवाल

एम० ए०, (हिन्दी, संस्कृत, अग्रेजी) पी-एच०डी०

को

उनके ग्रन्तेवासी का यह श्रद्धा-सुमन

# विषय---सूची

विषय भूमिका प्राक्कथन

पृष्ठ एक से दो तीन से छः

प्रस्तावना

तीन से छः १-४

भध्याय-१.

साहित्य ग्रौर इतिहास

X-30

साहित्य शब्द को ब्युत्पत्ति ५, साहित्य की परिमाषा ६, इतिहास की परिमाषा १३, इतिहास के दो स्वरूप १६, साहित्य और इतिहास मे अन्तर एवं साम्य २१, ऐतिहासिक उपन्यास की परिमाषा २६, ऐतिहासिक उपन्यास २६, ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास मे अन्तर एवं साम्य ३४।

#### ग्रध्याय-२.

# वैद्याली की नगरवधू

35-205

उपन्यास का सिक्षप्त कथानक विद्ना तत्कालीन इतिहास की रूप-रेखा ४४, राज-नीतिक दशा ४४, सामाजिक दशा ४६, धार्मिक दशा ५३, भ्राथिक दशा ५६, राज्यों और नगरों की ऐतिहासिकता ५६, पात्रों की ऐतिहासिकता ६६, उपन्यास में कल्पना ५०, कूटनीतियाँ ५६ कूट नीतियों के घात प्रतिघात ६६, नियोग, सोमप्रम और कुण्डनी का शौर्य एव बुद्धिमत्ता ६०, सोम और राजनिन्दिनी का प्रम और त्याग, बुद्ध और महावीर का प्रमाव, युद्ध-वर्णन ६२, रहस्योद्घाटम, अप्राकृत घटनाएँ ६३, अन्तिम भाँकी ६४, उपन्यास का घटना-विश्लेषण ६५, नगरवचू के घटना-विश्लेषण का रेखाचित्र ६६, लेखक का उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य १००, गौण उद्देश्य १०६, निष्कर्ष ४०७।

#### ग्रध्याय-३.

#### सोमनाथ

₹08-308

उपन्यास का संक्षिप्त कथानक १०६, तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा ११४, राजनी-तिक दशा ११४, सामाजिक दशा ११६, घार्मिक दशा १२२, ग्राथिक दशा १२६, उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व १२७, सोमनाथ में वर्णित विशिष्ट पात्रों की ऐति-हासिकता १३२, सोमनाथ में वर्णित विशिष्ट स्थानो की ऐतिहासिकता १३८, उप-न्यास में कल्पना १४१ उपन्यास का घटना-विश्लेषण १४७, सोमनाथ के घटना विश्लेषण का रेखा चित्र १६०, उपन्यास का पात्र-विश्लेषण १६०, सोमनाथ के पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र १६१, लेखक का उद्देश्य १६२, विशिष्ट उद्देश्य १६३, सामान्य उद्देश्य ८७०, निष्कर्ष १७२।

#### द्यध्याय-४.

#### पूर्णाहुति

208-204

उपन्यास का संक्षिप्त कथानक १७४,तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा १७८, राजनी-तिक दशा १७९, सामाजिक दशा १८१, घामिक दशा १८३, ग्राथिक दशा १८५, उपन्यास मे ऐतिहासिक तत्व १८७, उपन्यास में कल्पना १९३, उपन्यास का घटना- विश्लेषणा १६६, पूर्णाहुति के घटना-विश्लेषणा का रेखाचित्र २००, उपन्यास का पात्र-विश्लेषण २० , पूर्णाहुति के पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र २०२, लेखक का उद्देश्य २०३, निष्कर्ष २०४।

#### म्रघ्याय-५.

# सह्याद्रि की चट्टानें

२०६-२४६

उपन्यास का संक्षिप्त कथानक २०६, तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा २०६, मराठा इतिहास की विशेषताएँ २१०, स्वराज्य के लिए सघर्ष के कारण २१२, स्वराज्य-स्थापना का प्रारम्भ २१३, शिवाजी द्वारा किले लेना, दक्षिण कोकण पर चढाई, विजय नगर की स्थिति २१४, शिवाजी और औरगजेब का प्रथम सम्बन्ध, बीजापुर के कार्य मे औरगजेव का हस्तक्षेप, मुगलो से अनवन २ ४, बीजापुर और मुगलो की लड़ाई, शिवाजी पर नई आपित और उमका निवारण, शिवाजी की कर्नाटक पर चढाई और अफजलखाँ का वघ २१६, शिवाजी पर बीजापुर की दूसरी चढाई, वीजापुर की मुगलों द्वारा सहायता एव बाजीप्रमु का पराक्रम, शिवाजी और बीजापुर के बीच सिंध, मुगलों से प्रथम युद्ध २१७, मुरारवाजी का पराक्रम और पुरन्दर की सिंध, शिवाजी का आगरा को प्रयाग, कैंद और मुक्ति २४६, शिवाजी और औरगजेब की सिंध, सिहगढ-विजय, राज्याभिषेक और अन्त २१६, उपन्यास मे ऐतिहासिक तत्व ६, उपन्यास का घटना-विश्लेषण २३४, उपन्यास के घटना-विश्लेषण का रेखाचित्र २३७, उपन्यास के पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र २३०, लेखक का उद्देश २३७, निष्कर्ष २४४, ।

#### ग्रध्याय-६.

#### ग्रालमगीर

286-255

उपन्यास का संक्षिप्त कथानक २४७, तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा २४०, राजनीतिक दशा २४१, सामाजिक दशा २४४, घामिक दशा २४२, आर्थिक दशा २६२, उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व २६३, पात्रो की ऐतिहासिकता २६४, घटनाम्रो एवं युद्धो की ऐतिहासिकता २६७, उपन्यास में कल्पना ५७३, उपन्यास का घटना-विश्लेषण २७६, घटना-विश्लेषण का रेखा-चित्र, रेखा-चित्र की व्याख्या, उपन्यास का पात्र-विश्लेषण २७६, पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र, रेखाचित्र की व्याख्या, २७६, लेखक का उद्देश्य २६०, निष्कषं २६१।

### उपसंहार

25-263

चतुरसेन के ग्रन्य ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय २८३, हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में चतुरसेन का स्थान २८६, ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का संक्षिप्त परिचय २८३।

चसुरसेन-साहित्य की प्रकाशन-ग्रनुकम-सूची एवं रेखा चित्र

288-780

# भूमिका

डा० विद्यामूषण भारद्वाज का शोध-प्रबन्ध ८-६ वर्ष बाद प्रकाशित होकर ग्रंथ-रूप मे सामने भ्रा रहा है। हिन्दी-जगत ग्रथवा विश्वविद्यालय-क्षेत्र किस रूप मे इसका स्वागत करेगा इसकी कुछ कल्पना हो की जा सकती है। वहीं मेरी प्रस्तावना की प्रेरणा है।

समस्त विद्याओं का मिलन-विन्दु एक है। वही ज्ञान है। वह एक और अखण्ड है, जिस प्रकार रस एक और अखण्ड होता है। उसका एक ही अधिष्ठान है 'आत्मा'। जिस प्रकार एक अंगुनाली प्राची से प्रकट होकर अपनी असख्य किरणों के रूप में बहुविघ प्रकट होता है उसी प्रकार आत्मा की प्राची से ज्ञान का अग्रुमाली अनेक विद्याओं के रूप में मासमान होता है। इन विद्याओं की मूलभूत एकता को आत्मसात करने का प्रयास ही ज्ञान को अखण्ड रूप में देखने की साधना है। उच्चतर अध्ययन के सोपानो पर आरोहण करते जाने के साथ अखण्ड-ज्ञान के दर्शन की साधना फलवती प्रतीत होने लगती है। एक ही विषय के अध्ययन मे अनेक विषयों का आस्वाद अनुभव होने लगता है। शोध-कार्य भी इन्ही उच्चतर सोपानो पर आरोहण करने का एक मार्ग है।

'ग्राचार्य चतुरसेन के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण' शीर्षक शोध-कार्य उप-युंक्त आदर्श का ही एक प्रयोग है। एक शब्द में कहे तो यह शोध-ग्रंथ अतिविद्यायी म्राध्ययन' (इटरडिसिप्लेनरी स्टडी) का एक प्रारिभ र प्रयास है। हिन्दी शोघ-कार्य के इति-हास मे इस दृष्टि से इसे विशेष मान्यता प्राप्त होगी। साहित्य का सम्बन्ध दर्शन, ललित कला (संगीत, चित्र ग्रीर मूर्ति), समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, तथा भाषाशास्त्र के साथ सनभने का प्रयास हिन्दी के कुछ शोध-प्रबन्धों में किया गया है, पर इन निकटतम विद्यात्रो से परे ग्रन्य मानविकी विद्यात्रो तथा सामाजिक विज्ञानो के साथ उसका सम्बन्ध समक्ते का प्रयास उस समय प्रारिभक ग्रवस्था मे ही था, जब कि इस शोध-प्रबन्ध का लेखन आरम किया गया था। साहित्य और इतिहास-विद्या के सयोजक एवं विमाजक बिन्दुत्रो को देखने का कुछ प्रयास जिन शोध-प्रबन्धों मे दृष्टि-गोचर होने लगा था उनमें से उल्लेखनीय है डा० जगदीश चन्द्र जोशी का शोध-प्रबन्ध---'प्रसाद के ऐतिहासिक नाटको का अध्ययन'। डा० जोशी ने अपने प्रबन्ध मे प्रसाद के नाट्यशिल्प के विवेचन के साथ उनकी इतिहास-दृष्टि को भी परखने ग्रौर इतिहास तथा साहित्य के सामंजस्य-बिन्दुन्नो को देखने का प्रयत्न भी किया है। डा० भारद्वाज ने अपने प्रबन्ध मे इस अन्तर्विद्यायी अध्ययन का मार्ग कुछ और प्रशस्त किया है। उन्होंने कुछ अधिक विस्तार भौर विशवता के साथ प्रबन्ध के प्रारम्भ मे इतिहास भौर साहित्य के सम्मिलन-बिन्दुभ्रो को प्रदक्तित करने का प्रयत्न किया है। इसके लिये उन्होने इतिहासकारो और साहित्य-समीक्षको तथा भारतीय ग्रौर योरपीय, दोनो ही क्षेत्रो मे विद्वानो के मत उद्घृत किये है। यह हिन्दी शोध-परिधि के विकास मे उनका प्रथम योगदान है।

ग्राचार्य चतुरसेन का वाङ्मय विविध ग्रौर व्यापक है। लेखक ने परिशिष्ट में उसकी तालिका प्रस्तुत की है। उनका उपन्यास-साहित्य स्वतत्र रूप से भी पर्याप्त विस्तृत है ग्रौर ऐतिहासिक उपन्यासों की सख्या भी ग्रधिक है, पर शोधकर्ता ने केवल पाँच ऐति-हासिक उपन्यासों को ही विश्लेषणा के लिये चुना है। शोध-कार्य की गहराई ग्रौर वैज्ञानिक पद्धति के निर्वाह के लिये यह ग्रावश्यक था। ये पाँच उपन्यास भी भारतीय इतिहास के भिन्न गुगो ग्रौर व्यक्तियों से सम्बन्धित है, जिनके माध्यम से भारतीय जीवन की मूलभूत

एकता का, यहाँ के स्त्री-पुरुष-ममाज और मस्कृति के वृनियादी स्वभाव का, तथा वाहरी परिस्थितियों से पड़ने वाले प्रभाव स्रोर उसकी प्रतिकिया का ज्ञान होता है। इर्कि साथ ही, उपन्यासकार चनुरसेन के जीवन-दर्शन, ग्रौर मारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा श्रौर उनकी राष्ट्रीय मावना का परिचय भी पाँच विवेच्य उपन्यासों के द्वारा प्राप्त हुस्रा है। इनमें से प्रथम उपन्यास वैशाली की नगरवधू' भ्राचार्य चतुरसेन के नारी, स्त्री-पुरूष मम्बन्ध, प्रेम, वासना मौदर्य, नृत्य स्रौर संगीत तथा नारी के सदर्भ मे भारतीय राजनीति विषयक दृ<sup>ष्</sup>टकोगा का ज्ञानक है। द्वितीय उपन्यास 'सोमनाय' लेखक की धर्म-सम्बन्धी मान्यताम्रो का मूवरु है, तुनीय 'पूर्णाहित' जातीयता स्रौर राष्ट्रीयता का निदर्शक है, चतूर्थ 'सह्यादि की चट्टाने' मारतीय पौरुष ग्रौर स्वामिमान का व्यजक है ग्रौर पचम् 'म्रालमगीर' उनकी इस्लाम विषयक भावना का उद्घोषक है। इस कृति मे नायक ही ऐसा चना गया है जिसके माध्यम से लेखक को इस्लाम-धर्म के कुर पक्ष को ही प्रकट करने का अवसर मिला है, पर आचार्य चतुरसेन इस्लाम या मुसलमान शासकों के प्रति सर्वथा अतु-दार थे, ऐसा मानना उनके प्रति ग्रन्याय होगा । यह बात ग्रालमगीर ग्रौर महमूद के चरित्र-चित्रगा के उत्तर से स्पष्ट हो जायेगी। महमूद की सहृदयता का चित्रगा करके उन्होंने साहित्यकार की सामजस्यमयी उदार-दृष्टि का परिचय दिया है। इस प्रकार ये पाँच उपन्यास भारतीय सम्कृति, मानव-सम्कृति और स्वय लेखक की निजी संस्कृति के मानो पाँच दर्पण हैं। इस शोध-प्रबन्ध की शोध-प्रविधि उपर्यु क्त सभी विशेषतात्रों की अपेक्षा अधिक

श्राकर्षक, नवीन और मौलिक है। प्रारभ मे जिस 'श्रतिवद्यायी श्रध्ययन' की चर्ची की गई है, उसी कम में इसकी शोध-प्रविधि को 'ग्रंतर्सन्द्वाय प्रयोग' (इन्टरफैक्टी एप्रोच) कहा जा सकता है। लेखक ने वैज्ञानिक-प्रयोग एवं परीक्षरा-विधि को निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये म्रपनाया है। पहले भ्रध्याय मे उसने इतिहास भ्रौर साहित्य की केवल सैद्धान्तिक तुलना की है, लेकिन बाद में पाँच अध्यायों मे उसने वैज्ञानिक परीक्षण की विधि को अपनाते हुए यह दिलाने की चेष्टा की है कि किस उपन्यास में कितना इतिहास-तत्व हैं श्रीर कितना साहित्य-तत्व, और इन दृष्टि से किस उपन्यास को उत्कृष्ट साहित्य की कोटि मे रखा जा सकता है भीर किस को मात्र ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने वाले रस-हीन साहित्य की कोटि मे । इसके लिये लेखक द्वारा घटनाम्रो एव पात्रों का यह वर्गीकरण स्तूत्य है-पूर्ण ऐतिहासिक इति अस-सकेतित, इतिहास अविरोधी-कल्पित और कल्पनातिशायी। ग्राफ के द्वारा भी लेखक ने प्रत्येक उपन्यास की साहित्यिक-ऐतिहासिक स्थित को रूपायित करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार साहित्य के वैज्ञानिक मुल्यांकन भौर वस्तूपरक समीक्षा के लिये गिएत की प्रक्रियाओं के प्रयोग का, हिन्दी की साहित्यिक-शोध मे यह कदाचित् पहला ही प्रयास है। इस प्रकार का प्रयास अभिनदनीय है या नहीं, यह पृथक बात है। पर शोधकर्ता की दृष्टि, श्रम और साहस तथा नवीनता को उत्पन्न करने का उत्साह तो ग्रवश्य प्रशसनीय है ही । हिन्दी शोघ मे वैज्ञानिक प्रविधि को इस सीमा तक ग्रपनाने का यह पहला उदाहरए। है। पर मानविकी विद्यासों के स्रध्ययन में विज्ञान का इतना स्रधिक स्राक्षय उन विद्यासों के वैशिष्ट्य को समाप्त कर देने के खतरे से भी खाली नही है। फिर भी यह शोध-प्रबन्ध हिन्दी-शोघ ग्रीर समीक्षा को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। डा॰ भारद्वाज ग्रपनी ग्रागामी कृतियों में समीक्षा के उच्चतर प्रतिमान स्थापित करें, यही मेरी कामना है।

रामप्रकाश भ्रग्नवाल

हिन्दी विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ

# प्राक्कथन

ग्राचार्य चतुरोन शास्त्री स्वयं मे ही एक सस्था ग्रौर साकार साहित्य थे। उन के विगाल साहित्य पर ग्रालोचना का ग्रभाव हिन्दी साहित्य की निष्क्रियता ग्रथवा मथरता का परिचायक है। विधिवत् समीक्षा या ग्रनुसधान का तो कहना ही क्या ग्रभी तक उनका या उनके साहित्य का परिचय तक भी प्रकाशित नहीं है। उनकी मृत्यु के ग्राधात ने ग्रवश्य ही कुछ सवेदनशील हृदयो को भक्तत किया है ग्रौर वह भंकार पत्र-पत्रिकाग्रो मे ही ग्राबद्ध होकर न रह जाए, ऐसी भी ग्राशका होने लगी थी। प्रस्तुत शोधकर्ता ग्रौर उसके निर्देशक का ध्यान इस ग्रोर गया जिसके परिणाम-स्वरूप प्रस्तुत विषय का चयन किया गया।

साहित्यकार अपने जीवन-काल मे शोय का विषय नहीं बन सकता, यह मान्यता बहुन समय तक अनुसंयान-जगत् मे रहीं। सम्मव है इनीलिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री का साहित्य अञ्चला पडा रहा हो। सौभाग्यवश अव वह ममय आ गया है कि उनके इस विशाल एव बहुमूल्य वाङ्मय से हिन्दी तथा इतर क्षेत्रों की जनता परिचित और सुपरि-चित होगी। प्रस्तुत शोय-कर्ता का प्रयाम यदि इस दिशा में कुछ भी जागरूकता उत्पन्न कर सका तो सचमुच ही उसका श्रम सार्थक होगा।

ग्राचार्य चतुरसेन को ग्रमी तक पाठ्यकम मे भी स्थान नहीं मिला था परन्तु जिस किसी विद्यार्थी ने उनकी एक दो कहानी ग्रयवा एकाघ उपन्यास ही पढ लिया, था वह उनकी ग्रोर ग्राकृष्ट ग्रवश्य हुग्रा था। प्रस्तुत शोवकर्ता भी उन्हीं में से एक है। प्रारम्भ में उसका विचार सम्पूर्ण साहित्य को शोघ का विषय बनाने का था। परन्तु यह कार्य ग्रत्यन्त हु साध्य ग्रोर वैज्ञानिक शोघ की हृष्टि से ग्रसमीचीन था। इसी ग्राघार पर उनके साहित्य के केवल एक पक्ष ग्रोर उस पक्ष के भी कुछ संकलित ग्रश को ही ग्रध्ययन ग्रोर ग्रनुसंघान का ग्राघार बनाया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधित्सु श्री शुमकार कपूर ग्राचार्य चनुरसेन के सम्पूर्ण कथा-साहित्य पर शोध-प्रवन्घ लिख रहे है—इतना विशाल उनका कथा-साहित्य ग्रोर शोव-प्रवन्घ की सीमित परिधि।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को प्रस्तावना, उपसंहार एवं परिशिष्ट के ग्रितिरिक्त छः ग्रध्यायों में बाँटा गया है। प्रस्तावना मे ग्राचार्य चतुरसेन के साहित्य का संक्षिप्त परिचय ग्रीर उनके उस विशाल वाड्मय मे ऐतिहासिक उपन्यासो का स्थान दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही इस ग्रोर भी संकेत किया गया है कि उनके व्यक्तित्व मे पांडित्य ग्रीर सहृदयता ग्रथवा साहित्याचार्यत्व एवं सृजन-क्षमता का एक साथ सामंजस्य हुग्रा था। इसी प्रसंग मे उनके इतिहास-सम्बन्धी दृष्टिकोग् का उल्लेख ग्रीर उनकी इतिहास-रस की कल्पना की ग्रोर भी सकेत किया गया है। साथ ही विषय की मौलिकता ग्रीर परिधि का ग्रीवित्य भी इसी ग्रध्याय मे बतलाया गया है।

पहले ग्रघ्याय मे सिद्धान्त-पक्ष का विवेचन है। इसमें प्राचीन संस्कृताचार्यों के दृष्टिकोण से, ग्राधुनिक भारतीय साहित्यिकों के दृष्टिकोण से एवं ग्रंग्रेजी विद्वानों के दृष्टिकोण से, साहित्य की परिमाषा पर विचार किया गया है, साथ ही इतिहास की परि भाषा पर विचार किया गया है। डा० जगदीशचन्द्र जोशी ने इतिहास का घ्रुव और चर

स्वरूपों में वर्गीकरण करके ये दो नवीन मौलिक नाम (ध्रुव इतिहास और चल इतिहास) दिए हैं। इस नामकरण की अनुपयुक्तता बतलाते हुए शोथकर्ता ने इतिहास के दो नवीन स्वरूप बतलाए हैं— गवेषणापरक इतिहास और अनुमानपरक इतिहास। सम्भवतया इतिहास के इस प्रकार के नामकरण अभी तक न किये गये हों। तत्पश्चात् साहित्य और इतिहास के अन्तर एवं साम्य पर प्रकाश डाला गया है तथा ऐतिहासिक उपन्यास की परिमाषा देकर ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास में अन्तर एवं साम्य स्पष्ट किया गया है।

दूसरा ग्रघ्याय बौद्धकालीन इतिहास ग्रौर 'वैशाली की नगरवधू', तीसरा ग्रघ्याय गुजरात का इतिहास ग्रौर सोमनाथ,' चौथा ग्रघ्याय राजपूतो का इतिहास ग्रौर 'पूर्णाहुति' पाँचवा ग्रघ्याय मराठो का इतिहास ग्रौर 'सह्याद्रि की चट्टाने,' छठा ग्रघ्याय मुगलों का इतिहास ग्रौर 'ग्रालमगीर' से सम्बन्धित है। उपर्युक्त पाँचो ग्रघ्यायों का विवेचन-कम एक सा रहा है। इनमे से प्रत्येक ग्रघ्याय के प्रारम्म मे तत्कालीन मारतवर्ष का मानचित्र दिया है फिर कमशः उपन्यास का सक्षिप्त कथानक, तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा, उपन्यास मे ऐतिहासिक तत्व, उपन्यास मे कल्पना, उपन्यास का घटना-विश्लेषण, उपन्यास के घटना विश्लेषण का रेखा-चित्र, रेखा-चित्र की व्याख्या, उपन्यास का पात्र विश्लेषण उपन्यास के पात्र विश्लेषण का रेखा-चित्र, रेखा-चित्र की व्याख्या, लेखक का उद्देश्य ग्रौर निष्कर्ष दिया गया है।

. अपने इस शोध-प्रबन्ध को मैंने सच्चे अर्थ में वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया है। ग्रौर इस विवेचन की वैज्ञानिकता के लिये जो रेखाचित्रो का ग्राधार लिया गया है वह मौलिक और नवीन पढ़ित कही जा सकती है। किसी साहित्यिक कृति का इस प्रकार का परिशीलन मेरे देखने मे नहीं आया है, इसीलिए मैने एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोएा से उपन्यास के ऐतिहासिक एथ कल्पना-तत्वो को देखा है। उपन्यास मे इतिहास के तत्वों को मैंने कई विघास्रो से निकाला है। सर्वप्रथम उपन्यास मे जितना भी ऐतिहासिक तत्व था उस विभिन्न शीर्षको मे बाँटकर, इतिहास की कसौटी पर कसा है। दूसरे प्रकार का विश्ले-षए प्रस्तुत करने के लिए मैंने उपन्यास के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की समस्त घटनाओ का क्रमशः विश्लेषण करके चार भागो में वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण के चार भाग इस प्रकार हैं-- (१) पूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, जो इतिहास मे जैसी की तैसी मिलती हैं श्रीर लेर क ने उन पर श्रपनी कल्पना का ग्रावरण चढाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया हैं। (२) इतिहास-सकेतित घटनाएँ, जिनका इतिहास मे सकेत-मात्र मिलता है परन्तू उपन्यासकार ने उन्हे विकसित कर दिया है ग्रीर इस प्रकार ऐतिहासिक सत्य को कोई क्षति पहुंचाये बिना रमस्पीयता प्रदान की है। (३) कल्पित किन्तु इतिहास-स्रविरोधी घटनाएँ, जो लेखक की कल्पना की सृष्टि है ग्रौर मुख्यतया जिनके ग्राधर पर उसने इतिहास मे रसात्मकता का संचार करने का प्रयत्न किया है श्रौर उसके सत्य की सुरक्षा करते हुए उस को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। (४) कल्पनातिशायी घटनाएँ, जो तत्कालीन इतिहास का विरोध करती हैं या लेखक के पूर्वाग्रह के फलस्वरूप उद्भूत हुई हैं। यह वैयक्तिक तत्व ऐतिहासिक उपन्यास में ग्राना ग्रनिवार्य ही है क्योंकि एक ग्रोर तो इसके बिना इतिहास मे रस का सचार नहीं किया जा सकता और दूसरी ग्रोर ऐसी ही घटनाग्रो के द्वारा लेखक उस इतिहास के विषय में निजी दृष्टिकोख प्रस्तृत करता है।

यह वर्गीकरण चार्ट में दिखाया गया है। इसके पश्चात् इस वर्गीकरण को मैंने ग्राफ में दिखाया है। प्रत्येक रेखाचित्र मे एक रेखा है जो घटनाग्रों को दो मागों में विभा-जित करती है। सामान्यतः नीचे वाले भाग (पूर्ण ऐतिहासिक तथा इतिहास सकेतित) को उपन्यास मे इतिवृत्त प्रस्तुत करने वाला अश माना है और ऊपर के भाग (किल्पत और कल्पनातिशायी) को उपन्यास मे रोचकता लाने वाला तत्व माना है। इसके अपवाद हो सकते है क्योंकि कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ काल्पनिक घटनाम्रो से भी म्रधिक रोचक है। परन्तु वे घटनाएँ प्रायः सुनी-सुनाई होती है, इसलिए उनकी रोचकता कम हो जाती है। साधारगातः वह चित्रगा ग्रधिक मनोहारी होता है जो इतिहास की कसौटी पर खरा तो न उतरे पर इतिहास से उसका विरोध भी न हो, वे इतिहास के पोषक तत्वो के रूप मे भ्राएँ। उदाहरणार्थ शिवाजी द्वारा श्रफजल खाँ के वध की घटना सर्वविदित है। इस घटना की सीमा मे प्रवेश करते ही पाठक समक्त लेता है कि आगे क्या होगा। इस घटना में पाठक को विशेष कुतूहल न रहेगा। कुतूहल कथा-साहित्य का प्राण है, इसलिए कुतूहल के अमाव मे कथा की रोचकता मे कमी आ जाएगी। हाँ, यदि कुछ ऐसी घटनाओं का निर्माण किया जाए जो कल्पित हो परन्त शिवाजी की बृद्धिमत्ता, उनके शौर्य श्रादि के अनुरूप हों तो निरुचय ही इन घटनाओं मे अधिक रमणीयता भलकेगी। यही कारण है कि रेखा के ऊपर के भाग को मैने उपन्यास मे रोचकता लाने वाले तत्व के अन्तर्गत लिया है।

तत्परचात् रेखाचित्र की ब्याख्या की है। इतिहास की मूल घटनाग्रों मे कितनी पूर्ण ऐतिहासिक है, कितनी इतिहास-सकेतित है ग्रादि के ग्रावार पर प्रत्येक प्रकार की घटनाग्रों का प्रतिशत निकाला है ग्रोर इस प्रतिशत के ग्राघार पर उपन्यास में रमणीयता तत्व का ग्राकलन किया है। रेखाचित्र की गति (ग्रारोह, ग्रवरोह) पर दृष्टि डालने से उपन्यास की सम्पूर्ण गति का परिचय मिल जाता है। उपन्यास बिना पढे ही इस बात का ग्रानुमान लगाया जा सकता है कि यह उपन्यास पूर्ण ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या कित्पत है ग्रथवा रोचक है या नीरस है।

उपन्यास मे ग्राये पात्रो का भी उपर्युक्त रीति से वर्गीकरण करके चार्ट बनाया है उसे ग्राफ मे रेखाचित्र के माध्यम से दिखाया है तथा प्रतिशत निकाला है। घटनाग्रों ग्रौर पात्रों के प्रतिशत को जोड़कर, उसका अनुपात निकालकर उपन्यास का निष्कर्ष निकाला है।

इसके पश्चात् लेखक के उद्देश्य का वर्णान किया गया है और अध्याय के अन्त मे अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है। जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि दूसरे से छठें अध्याय तक पाँची अध्यायों की रूप-रेखा एव वर्णान कम एक ही सा रहा है।

सातवाँ ग्रध्याय उपसहार का है जिसमे आचार्य श्री के ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्तियों का समाहार किया गया है ग्रौर साथ ही सब उपन्यासों को सिम्मिलित रूप से दृष्टि में रखते हुए उन उपन्यासों की सिक्षण्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, उन प्रवृत्तियों की पृष्टि की गई है। सक्षेप में हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में ग्राचार्य श्री का स्थान निर्धारित किया है।

प्रत्येक शोधकर्ता मौिलक गवेषणा अथवा मौिलक व्याख्या-पद्धित का स्त्साह लेकर अग्रसर होता है। हो सकता है यह मौिलकता सभी को रुचिकर और सभीचीन प्रतीत न हो। मैंने जो विज्ञान के विद्यार्थी के अनुरूप चार्ट एव ग्राफ-प्रणाली का आश्रय लिया है वह एक नवीन प्रयोग अथवा अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न एव साहम है। मेरा विश्वास है कि अनुस्थान-कार्य मे, जिसमे वैज्ञानिकता की अत्यिवक आध-स्यकता मानी जाती है इस प्रकार का अनुशीलन नीर-क्षीर विवेक से परिपूर्ण होगा।

सम्पूर्ण प्रवन्ध लिखने के अनन्तर यह अनुभव किया गया कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री की जीवनी और उनके साहित्य का परिचय भी सिक्षप्त रूप मे दिया जाना आवश्यक है। शोध-प्रवन्ध मे इसके लिए कोई स्थान न था और बलपूर्वक स्थान देने से विषयान्तर होना अवश्यम्भावी था। अतः उसे अन्त मे परिशिष्ट के रूप मे जोड़ना उपयुक्त समभा गया। परिशिष्ट के पूर्वार्द्ध मे आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जीवन परिचय सिक्षप्त रूप मे प्रस्तुन किया गया है। उत्तरार्द्ध मे उनके वाङ्मय का सिक्षप्त परिचय दिया गया है। इस का दिग्दर्शन रेखाचित्र से भी कराया गया है। इस पर दृष्टिपात करने से उनके जीवन की साहित्य-निर्माण की सम्पूर्ण गतिविधि का स्पष्ट परिचय मिलता है।

यह शोध-प्रवन्य मेरे तीन वर्षों के ग्रहाँनश परिश्रम का प्रतिफल है। सर्वप्रथम मफे. मेरठ कालेज के हिन्दी विमाग के ग्रध्यक्ष डा० रामप्रकाश ग्रग्रवाल के प्रति, श्रद्धा-समन ग्रिपित करने चाहिएँ जिनके निर्देशन, कठिन परिश्रम ग्रीर ग्राशीर्वाद से इस शोध-परम श्रद्धास्पद डा० हरबंगलाल शर्मा के प्रति मे नतमस्तक हूँ, जिन्होने इस शोध-प्रयन्थ मे अनेक बहुमूल्य सुफाव दिए है। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के रीडर डा० परमानन्द शास्त्री एव मेरठ कालेज मेरठ के हिन्दी-विमाग के वरिष्ठ प्रवक्ता डा० विष्णाशरण 'इन्दु,' मित्रद्वय ऐसे है जो मेरे लिए वैसाखी के समान सदैव रहे हैं। शोध-छात्रा सुश्री स्वर्णकान्ता एम०ए०, एम०लिट० (ग्रब डाक्टर) के लिए कुछ लिखना उनके सहयोग का अवमूल्यन करना है। ऊपर जिसे मैंने अपने शोध-प्रबन्ध की वैज्ञानिक पद्धति रहा है, वह वस्तुतः उन्ही की देन है । स्वर्गीय ग्राचार्यश्री की सहर्घामणी ग्रादरणीया सूश्री कमलिक्शोरी चतुरसेन एव ग्राचार्य श्री के ग्रनुज श्री चन्द्रसेन मी, कृतज्ञता-ज्ञापन की इस परिधि में म्राते हैं, जिनकी सहायता के बिना इस शोध-प्रबन्ध की सृष्टि दु:साध्य थी। हिन्दी साहित्य सम्मेलन पुस्तकालय प्रयाग, नागरी प्रचारिखी समा काशी, श्री मुंशी जी के भार-तीय विद्या भवन बम्बई, दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी दिल्ली ग्रादि के ग्रधिकारियों के प्रति भी में श्रद्धावनत हुँ, जिन्होने मुभ्ते ग्रत्यधिक सहायता दी।

कृतज्ञता-ज्ञापन शोध-प्रबन्धों की परम्परा का संश्लिष्ट ग्रंग बन गया है। कृतज्ञता-ज्ञापन से कृतज्ञ कृपालुग्रों के ऋण से उऋण सा हो जाता है। मेरा विश्वास है कि इससे कृपालुग्रों की कृपा का ग्रवमूल्यन हो जाता है। मैं भी इस परम्परा का ग्रतिक्रमण न कर सका श्रोर इस पाश्चात्य शैली के प्रवाह में बह गया। ग्रन्त में मैं एक बार फिर ग्रपने सहयोगियों की कृपा का ग्रात्मा से सम्मान करता हूँ।

रामनवमी- १६७२

# प्रस्तावना

000

ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री हिन्दी के उन महान साहित्यकारों में है जिनके लिखित साहित्य के परिमाएा, गुएा ग्रौर विविधता को देखकर मात्री पीढ़ियाँ कदाचित् यह विश्वास नहीं कर सकेगी कि यह एक व्यक्ति का साहित्य है ग्रौर उस समय शायद वे ग्रौर उनका साहित्य भी एक किवदन्ती के विषय बन जायेगे। सूर के सवा लाख पद, एक रात्रि में रामचिन्द्रका की रचना ग्रादि बाते ग्राज ग्रविश्वसनीय बन गई हैं। परन्तु ग्राचार्य श्री का साहित्य पुन. यह विश्वास दिलाता है कि ये सजीव ग्रौर प्रत्यक्ष वास्तविकताएँ थी। ग्राचार्य चतुरसेन ग्रौर उनके साहित्य के किवदन्ती बन जाने की ग्राशंका इसलिये ग्रौर भी होती है कि इतना विपुल साहित्य ग्रौर इतनी लम्बी साहित्य-साधना के होते हुए भी उनका परिचयात्मक या ग्रालोचनात्मक साहित्य ग्राज तक नगण्य है। उनकी मृत्यु पर ही कुछ हल्की सी हलचल या सिक्यता दिखलाई पड़ी थी ग्रौर कहा नहीं जा सकता कि उनके साहित्य की यथेट्ट समीक्षा हिन्दी-साहित्य के कोष में कब सम्पन्न हो सकेगी।

जिस लेखक का परिचय तक न लिखा गया हो, जिस पर समीक्षा की साधारण पित्तयाँ भी अनुपलब्ध हों उस पर शोध-सामग्री जैसी वस्तु प्राप्त होना तो सर्वथा असम्भव ही है। समीक्षात्मक सामग्री शोध का पथ श्रास्त करती है परन्तु आचार्य श्री के सम्बन्ध में विपरीत बात ही चरितार्थ होती दिखाई देती है। उन पर पहले अनुसंधान होगा उन परिस्थितियों का विवेचन किया जायगा जिनमें उन्होंने ऐसे विशाल आकार के साहित्य-देवता का निर्माण किया, जिन संघर्षों से जूभकर भारतीय साहित्य और संस्कृति और संस्कृति के विविध अगो का आलोक उद्घाटित किया; धर्म दर्शन इतिहास और साहित्य आदि विद्याओं की निगूढ़ सम्पत्ति जनता के लिये सुलम की। भारतीय इतिहास की गहन तिमिराच्छादित कदराओं में साहित्य का दीपक जलाया और तब इन अनुसंधानित तथ्यों के आधार पर समीक्षकों के नेत्र इस उपेक्षित साहित्य-समृद्धि के प्रति आक्षित होंगे।

लगभग दो सौ ग्रन्थों के विशाल वाड्मय में आचार्य चतुरसेन ने भारतीय जीवन के सभी पक्षों का स्पर्श करने की चेष्टा की है। सबसे अधिक ख्याति कदाचित् उन्हें अपने 'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास' नामक ग्रन्थ तथा कथा-साहित्य और उसमें भी ऐतिहासिक उपन्यासों के आधार पर मिलती है। इसीलिये सर्वप्रथम उनके ऐतिहासिक उपन्यासों को ही शोध और उसके अन्तर्गत यथा-आवश्यक समीक्षा के लिये सकलित किया गया है। उनके ऐतिहासिक उपन्यासों की सख्या भी कम नहीं है परन्तु इन सभी को एक ही प्रवन्य के ग्रन्तर्गत समेटना ग्रसंभव भी था ग्रौर ग्रनावश्यक भी । इसके ग्रनेक कारए है । प्रथम तो यह कि विषय का ग्रिवक विस्तार होने से शोध-कर्ता यथेण्ट दोहन नहीं कर मकता दूनरी वात यह है कि समस्न ऐतिहासक उपन्यासों में कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों का होना स्वामादिक है। ग्रौर वे मूलभूत प्रवृत्तियों कुछ थोड़े से उपन्यासों के ग्राधार पर भी पहचानी जा सकती है। तीमरी बात यह भी है कि सारे तथाकथित ऐतिहासिक उपन्यास पूर्णनया ऐतिहासिक कहे भी नहीं जा सकते। इसीलिये उनके पाँव श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास पूर्णनया ऐतिहासिक कहे भी नहीं जा सकते। इसीलिये उनके पाँव श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास पूर्णनया ऐतिहासिक कि मारतीय इतिहास के पाँच कालों से सम्बन्धित है, जिनके द्वारा मारतीय इतिहास-पुरुप का ग्रारोहण क्रमिक रूप में देखा जा सकता है श्रोर जिनके द्वारा साहित्य-शिल्पी की प्रमुख प्रवृत्तियों को समभा जा सकता है, चुन लिया गया है। ये पाँच उपन्यास है - (१) वैशाली की नगरवधू (५०० ई० पूर्व बौद्धकालीन,, (२) सोमनाथ (ग्यारहर्व। शताब्दी-कालीन—पृथ्वीराज चौहान से सम्बन्धित), (४) सहाद्वि की चट्टाने (सत्रह्वी शताब्दी—कालीन-शिवाजी से सम्बन्धित), (४) ग्राखमगीर (सत्रह्वी शताब्दी-कालीन-शिवाजी से सम्बन्धित)।

इन पाँच तथा अन्य ऐतिहासिक उपन्यासो ना अध्ययन तथा आस्वादन करने के उपरान्त आचार्य चतुरसेन ना मौलिक योगवान जो हिन्दी-साहित्य के लिये प्रतीत होता है। वह है उनकी इन रचनाओं द्वारा आविभूत इतिहास-रस की मौलिक कल्पना। इस इतिहास-रस के विषय मे उन्होंने स्वय भी 'वैशाली की नगरवधू' के अन्त मे एक शास्त्रीय परन्तु सिक्षप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर उनके इस दृष्टिकोण का निश्चय ही, भावी हिन्दी-साहित्य-शास्त्र मे, विकास और प्रकाशन होगा। उनके इस दृतिहास-रस को प्रस्तुत शोध-कत्ता ने भी अपने इस सीमित प्रयास में समफ्तने का प्रयत्न किया है।

इतिहास के अनुशीलन से प्राप्त आस्वादन को उसने एक विशिष्ट आस्वादन मानकर मारतीय साहित्य-शास्त्र मे स्थान देने का सफल प्रयान किया है। उनके ऐतिहा- सिक उपन्यास इतिहास-रस के विधान मे सफल प्रयोग है, जिनमे उसके नश्वर घटनाओं मे प्रवाहित अनश्वरता की धारा अर्थात् कुछ चिरतन सत्यों के दर्शन कराये है, अतीत को रम-एीय रूप मे प्रस्तुत किया है। उन व्यक्तियों स्थानों और घटनाओं को समीप लाकर उनसे हमाण तादात्म्य स्थापित किया है और इस प्रकार इतिहास को साहित्य का चिर नवीन परिच्छद प्रदान किया है। इस इतिहास-रम के अन्तर्गत जो मुख्य सिद्धान्त लेखक ने स्थापित करने की चेप्टा की है वह है मानव जगत मे नारी-प्रण्य का महत्व, जो कि सूक्ष्म रूप मे मानव-हृदय के मीतर हृदय विष्लव बनकर युद्ध-भूमि मे राष्ट्र-विष्लव के नाम से स्थूल रूप बनकर प्रकट होता है। आचार्य चतुरसेन के ही शब्दों मे, (इस अनिर्दिष्ट 'इतिहास-रस' के उदय का एक और कारण भी है। इसमे रस का एक स्रोत मिश्रित है। वह साधारण मी है और असाधारण भी। वह है नारी-प्रण्य। जहाँ इतिहास-रस का प्रादुर्भाव होता है वहाँ प्रायः यही देखने को मिलता है कि हृदय-विष्लव के बाद राष्ट्र-विष्लव हुआ। इतिहास के अनेक असाधारण नरवरों ने नारी की माया के वशीभूत होकर जीवन-मग किया

है। मानव-कुल के जीवन के ऐसे करुए भग्नावशेषों से समार-पथ भरा पड़ा है। लेखक जब जीवन-भंग की इन घटनाओं पर विप्रलम्म-श्रुगार ग्राँर 'इतिहास-रस' का मिश्रए। करके मैरिव-सहार की भेरी बजाता है, तो कोटि-बोटि जनपद उन्मत्त, उद्भ्रान्त होकर लोट-पोट हो जाता है) ' ग्रागे के ग्रव्यायों में लेखक के साहित्य में से सकलित पाँच उपन्यासों के ग्राघार पर शोध-कर्ता ने इतिहास-रस के विधान में ग्राचार्य श्री की सफलता को ग्राँकने का यित्कचित प्रयत्न किया है, ग्रौर इस ग्राधार पर चतुरमेन का यह महत्व भी प्रकट किना है कि वे एक साथ ही साहित्यकार ग्रौर साहित्याचार्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। वे स्वय ही इतिहास-रस के प्रथम प्रयोक्ता ग्रौर स्वय ही प्रथम प्रस्त ता है, जैसे कि भारतेन्द्र जी हिन्दी के प्रथम नाटककार थे ग्रौर प्रथम नाटघाचार्य भी। एक साथ ही हिन्दी-साहित्य ग्रौर भाषा का इतिहास ग्रौर साहित्य से रूप में भारतीय जगत का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति नि सदेह ही साहित्याचार्यत्व की गरिमा से मंडित ग्रौर साहित्य-स्रष्टा की भावकता ग्रौर कराना-प्रविण्ता से विभूषित था।

प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध मे ग्रान्वार्य जी के सृजन-कौशल ग्रीर साहित्य-शिल्प को समभने के साय ही उनके इतिहास विषयक दृष्टिकोएा ग्रीर उनकी ऐतिहासिक ग्रनुसधान की
प्रवृत्ति एव क्षमता को भी उद्घाटित करने का प्रयत्न किया गया है। इन उपन्यासो मे
उनका इतिहास-मनीषी ग्रीर ग्रजुसधाता का रूप भी व्यक्त होता है। ग्रपने ऐतिहासिक
दृष्टिकोएा को उन्होने स्वय भी ग्रपने उपन्यासो की भूमिकाग्रो मे समभाने का प्रयत्न किया
है। इस प्रकार उनके उपन्यासो मे सिद्धान्त (भूमिकाग्रो एव उपसहारो मे) ग्रीर व्यवहार
(उपन्यासो की रचना मे) दोनो ही मिल जाते है ग्रीर समीक्षा तथा ग्रनुसधान की थोड़ी-सी
सामग्री इसी रूप मे ग्रनुसधान-कर्त्ता को प्राप्त हुई है।

श्रनुसंघान की दृष्टि से प्रस्तुत विषय से सम्बन्धित पूर्ववर्ती श्रध्ययन दो भागो में विभाजित किया जा सकता है एक तो चतुरसेन-सम्बन्धी श्रध्ययन श्रीर दूसरा ऐतिहा-सिव-साहित्य (उपन्यास, नाटक श्रादि) से सम्बन्धित श्रध्ययन । जैसा कि हम पिछले श्रनुच्छेदो मे देख चुके है कि श्राचार्य चतुरसेन का श्रध्ययन श्रीर उस पर श्रनुसघान का कार्य श्रभी तक बिल्कुल नहीं हुग्रा है । हाँ ऐतिहासिक-साहित्य पर श्रवश्य कुछ कार्य हुग्रा है श्रीर वह भी प्रायः नगण्य ही है क्योंकि श्रभी तक इस प्रकार के साहित्य का न तो कोई वर्गीकरण हुग्रा है न इस प्रकार के साहित्य के मुल्याकन के कोई शास्त्रीय श्राघार ही प्रस्तुत किये गये हैं । फिर भी इतिहास-निष्ठ-साहित्य पर जितना भी श्रन्य-कार्य हुग्रा है, उसकी रूप-रेखा इस प्रकार है — शोध के क्षेत्र में इस प्रकार के दो ही ग्रंथ उ लेखनीय है, उनमे से प्रथम है डा० जगदीशचन्द्र जोशी का 'प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक' श्रीर दूसरा है डा० शिश्रूषण सिहल का उपन्यासकार बृन्दाबनलाल वर्मा । डा० जोशी ने इतिहास श्रीर साहित्य के सम्बन्ध का किचित विवेचन करने का प्रयास किया है श्रीर शेक्सपियर के ऐति-हासिक नाटकों को लक्षित करते हुये मूल्यांकन का कुछ शास्त्रीय श्राघार निश्चित करने का प्रयास किया है । उनका विषय नाटकों से सम्बन्धत है श्रतः इतिहास-निष्ठ-साहित्य के प्रयास किया है । उनका विषय नाटकों से सम्बन्धत है श्रतः इतिहास-निष्ठ-साहित्य के

৭—वैशाली की नगरवधू (भूमि)—पृष्ठ ৬৬৬।

मूल्याकन का शास्त्रीय ग्राधार प्रस्तुत करने के प्रयत्न के ग्रातिरिक्त कोई ग्राग्य दिशा-निर्देश उनके शोध प्रवन्ध से प्राप्त नहीं होता। डा० सिहल का प्रवन्ध श्री वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यामों से सम्बन्धित है, परन्तु उन्होंने इतिहास-निष्ठ-साहित्य के मूल्याकन का कोई ग्राधार बनाने की चेप्टा नहीं की है। फिर भी ऐतिहासिक उपन्यास की परख के लिये उनके वनाए मार्ग से प्रस्तुत शोध-कर्त्ता को ग्रवश्य कुछ सहायता मिली। इसके ग्रातिरिक्त नाग-पुर विश्वविद्यालय से डा० गोविन्दप्रसाद शर्मा को १२५० में 'हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यामों का ग्रालोच नात्मक ग्रध्ययन' विषय पर पी-एच० डी० की उपाधि मिली है। उन्होंने भी उपर्युक्त ग्रमाव की पूर्ति नहीं की है ग्रीर ना ही इनका शोध-प्रवन्ध प्रकाशित हुंगा है। एक ग्रीर कृति उल्लेखनीय है डा० गोपीनाथ तिवारी की ऐतिहासिक उपन्यास ग्रीर उपन्यासकार। इस लघु पुस्तिका में लेखक ने हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास ग्रीर उपन्यासकार। इस लघु पुस्तिका में लेखक ने हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास ग्रीर उपन्यासकारों की सूची ग्रीर उनका सिक्षण्त परिचय-मात्र प्रस्तुत किया है। परन्तु ऐतिहासिक उपन्यासों की शास्त्रीय समीक्षा की ग्रोर वे भी दत्त-चित्त नहीं हुये है। इस पर भी उनकी यह कृति हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का विधिवत् ग्रनुशीलन करने के लिये प्ररेणा प्रदान करती है ग्रीर एक प्रकार से इस विषय का नेतृत्व करती है।

प्रस्तुत शोध-कर्ता ने अपने प्रयास मे एक अोर तो चतुरसेन-साहित्य के अध्ययन का पथ प्रशस्त करने का प्रयत्न किया है और दूसरी ओर इतिहास-निष्ठ अध्वा इतिहास पर आधारित साहित्य के मूल्यांकन का शास्त्रीय आधार अपने पूर्ववर्ती लेखखों से कही अधिक स्पष्ट रूप मे और अधिक परिमाए। में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इसी आधार पर वह यह दावा कर सकता है कि उसने अपने विषय से सम्बन्धित अध्ययन को अग्र-सर किया है और मावी अनुस्थितसुओं के लिये नवीन दिशा-निर्देश किया है। यही उसका सर्वधिक मौलिक योगदान है।

#### 000

# साहित्य ग्रौर इतिहास

### : १ . साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति

सहितस्य भावः साहित्यम् — सहित का भाव साहित्य कहलाता है। संपूर्वक 'घा' घातु से 'क्त' प्रत्यय करने पर 'दघातेरिहः' ग्रष्टाघ्यायी के इस सूत्र से 'घा' को 'हि' ग्रादेश होने पर 'सिहत' शब्द ब्युत्पन्न हुआ। ग्रथीत् 'सम्' उपसर्ग ग्रौर 'घा' घातु से मिलकर साहित्य शब्द बना है।

श्रव प्रश्न उठता है कि 'सिंहत' शब्द का अर्थ काग है। सिंहत शब्द के दो अर्थ होते हैं १. सह = साथ होना, २. स + हितम् = हितेन अर्थात् हित के साथ होना, जिससे हित का सम्पादन हो। सिंहत शब्द के उपर्युक्त दोनो अर्थों की व्याख्या विद्वानो ने अपने-अपने दृष्टिकोग् से की है जिससे साहित्य शब्द निर्मित होता है। बाबू गुलावराय के मतानुसार — "सह साथ होने के भाव को प्रधानता देते हुए हम कहेगे कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का, परस्परानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। शब्द और अर्थ का सिंहत होना स्वामाविक रूप से ही माना गया।" व

"साहित्य का ग्रर्थ 'हितेन सह सहित' लगाते हुए हम कहेगे कि साहित्य वहीं है जिससे मानव हित का सम्पादन हो। हित उसे भी कहते हैं जिससे कुछ बने, कुछ लाम हो – 'विद्यातीति हितम्' श्रानन्द भी एक लाम है।''

"सिहत का अर्थ है दो का योग, अथवा धीयते जो घारण किया जाये वह है हित । हित के साथ जो रहे वह है सिहत और उसका भाव है साहित्य । अथवा सहयोग मे अन्वित माव साहित्य है । 'सिहतयोर्भाव साहित्यम्' के आघार पर कहा गया है कि शब्द और अर्थ दोनों के मेल को साहित्य कहते है ।"

"सस्कृत के सहित शब्द का अर्थ है साथ और उसमे भाववाचक प्रत्यय जोड़ देने पर साहित्य शब्द की सिद्धि होती है, जिसका आश्य होता है, समन्वय, साहचर्य अर्थात् दो तत्वो की सहचरी सत्ता। "उस (साहित्य) की प्रमुख-वृत्ति हमारे मनोवेगो को तरिगत करना है। और मनोवेगो के तरिगत होने पर बाह्य जगत के साथ ऐसा रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है जो अपनी चरमकोटि पर पहुँ चकर उस जगत् के साथ हमारा ऐक्य स्थापित कर देता है। इस अनुभाव्य और अनुभावक के तादात्म्य को ही रस कहते हैं और इस रस वाले वाक्य को ही हमारे साहित्यशास्त्रियों ने काव्य अर्थात् साहित्य कहा है।"

'सिहतस्यमावः साहित्यम्' की व्याख्या करते हुए कवीन्द्र रवीन्द्र ने कहा है — ''सिहत शब्द से साहित्य की उत्पत्ति होती है अतएव घातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द में मिलन का एक माव दृष्टिगोचर होता है। वह केवल माव का भाव के साथ, माषा का

बाबू गुलाबराय : काव्य के रूप पृ०२। वही पृ०३।

३. डा॰ दशरथ ओइ:: समीक्षा शास्त्र पृ० २।

४. डा॰ सूर्यकान्त : साहित्य मीमासा, पृ० २०।

भाषा के साथ, ग्रन्थ का ग्रन्थ के साथ मिलन है। यही नहीं, वरन वह बतलाता है कि मनुष्य के माथ मनुष्य का ग्रतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का ग्रत्यन्त ग्रंतरंग योग-माधन साहित्य के सिवाय ग्रौर किमी के द्वारा समव नहीं। जिस देश में साहित्य का ग्रमाव है. उस देश के लोग सजीव बन्धन से वँघे नहीं विच्छिन होने हें।"

इस महितना का एक और भी आयाय है जिमसे साहित्य की व्यापकता और गौरव प्रकट होता है। सहितता का अर्थ है सिम्मिनन, सामजस्य और समन्वय। साहित्य वास्नव मे वह सागर है जिसमे नाना विद्यारूनी सिरताओं का सगम होता है। वास्तव मे साहित्य का पूर्ण-गौरव जितत और उत्कर्ण है। साहित्य की सज्ञा से विभूषित होने का उमका अधिकार ही वहाँ प्रकट होता है जहाँ कि उसमे समस्त विद्याओं और शास्त्रों का पूर्ण सामजम्य दिखलाई पड़े। हिन्दी मे रामचिरतमानस एक ऐसा ही आदर्श-साहित्य कहा जा मकना है। विहारी-सतसई मे और दोहावली से ज्योतिष, गिरात, इतिहास पुरारा, विज्ञान, वैद्यक, ताम्रकला, काष्ठकला, लौहकला, स्वर्गकारिता, रसायन-विद्या आदि के अनेकानेक उदाहररा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये समुस्त विद्यार्ण और शास्त्र साहित्य मे प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनो ही का मे दृष्टिगोचर होते है अथवा यूँ कहना चाहिये कि साहित्य का चमत्कारिक सस्पर्ज पाते ही इनमे एक अद्भुत रमगीयता का सचार हो जाता है।

### २: साहित्य की परिभाषा

#### १-संस्कृताचार्यो के मतानुसार :

प्राचीनकाल में साहित्य या साहित्यशास्त्र उसे कहते थे जो काव्य का सांगोपांग निरूपण करता था। इसे काव्यानुशासन की भी संज्ञा दी गई है। काव्यमीमासा में राज-शेखर ने इसे 'साहित्य-विद्या' के नाम से पूकारा है।

वक्रोक्ति जीवितकार ग्राचार्य कुन्तक ने साहित्य का लक्षण वताते हुए कहा है " "शब्द ग्रीर ग्रर्थ के शोमाशाली सम्मिलन को साहित्य कहते हैं। यह सम्बन्ध तभी मनोहारी बनता है जब किब उपर्युक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द न ग्रधिक, न न्यून रखकर ग्रपनी रचना को शोमाशाली बनाता है।"

काव्यमीमासाकार ने २.व्द ग्रौर ग्रर्थ को सहभाव से यथावत् रखने वाली विद्या को साहित्य-विद्या कहा है।

श्राद्धविवेककार ने साहित्य के विषय में कहा है कि परस्पर एक दूसरे की ग्रपेक्षा रखते हुए तृत्र-रूप वालों का एक साथ, एक क्रिया में मलग्न होना साहित्य कहलाता है। है इंदर्शित-प्रकाशिका के लेखक ने भी साहित्य के लक्षरण के विषय में कुछ इसी

प्रकार की बात कही है कि तुल्य ही एक किया से सम्बन्धित वृद्धि-विशेष अथवा बुद्धि-

वकोक्ति जीवितम् १. १७।

१. हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय वम्बई: साहित्य-परिचय, पृ० १२

२. साहित्यमनयो: शोभाशालिता प्रति काप्यसौ । अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिव्यवस्थिति: ॥

३. शब्दार्थयोथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या । काव्यमीमासा द्वितीय अध्याय ।

४. परस्परसापेक्षाणा युग पदेकिकियान्वियत्व साहित्यम् । (श्राद्धविवेक) शब्द कल्पद्र्म पचम् काण्ड, पृ० ३३४।

वाक्य साहित्य होता है।

शब्दकराद्रोमकार की साहित्य की व्याख्या इस प्रकार है- मनुष्यकृत श्लोकमय ग्रन्थ-विशेष, साहित्य कहलाता है।

व्याकरण एव तर्क के अनुसार 'साहित्य' प्रारम्भ मे शब्द और अर्थ का सम्बन्ध स्वित करता था। वाद मे चलकर साहित्य काव्य के उन सभी गुणो का परिचायक हो गया जो काव्य को काव्य के अतिरिक्त शेष साहित्य से पृथक करते है। इस प्रकार साहित्य' 'काव्य' का पर्यायवाची वन गया।

साहित्य की प्रिक्तिया कितनी रहस्यमय है इसी को ध्यान मे रखकर ध्वन्यालोक-कार ग्रानन्वदर्धनाचार्य ने कहा है कि इस ग्रपार काव्य रूपी ससार मे किव ही ब्रह्मा है। जगत् उसे जिस प्रकार का रुचता है, वैसा ही उस जगत् को परिवर्तित हो जाना पड़ता है।

''वस जगत का दीखने वाले प्रकार से, किव को रुचने वाले प्रकार में बदल जाना ही साहित्य का सार है। ग्रीर इसी प्रिक्रिया को पिछले ग्राचार्यों ने रस नाम से पुकारा है।''

भर्तृहरितो साहित्य-शून्य पुरुष को मानव की सज्ञा देने को ही तैयार नही है, वे उसे बिना पूँछ श्रौर सीग वाला पशु मानते है। <sup>ध</sup>

शब्द ग्रौर ग्रर्थ के निम्नलिखित धर्मों को मोजराज ने 'श्रृंगार-प्रकाश' में साहित्य कहा है -

१-ग्रमिघा, २-विवक्षा, ३-प्रविभाग, ४-व्यपेक्षा, ५-सामर्थ्य, ६-ग्रन्वय, ७-एकार्थी-भाव, ६-दोषाभाव, ६-गुरा-सम्बन्ध, १०-ग्रलकार, ११-योग।

शारदातनय ने इन्हे काव्य-उपकरण माना है और इनका समर्थन किया है।

भामह ने काव्यादर्श में कहा है कि शब्द और अर्थ दोनों से साहित्य बनता है। हस सूत्र ने एक विवाद को जन्म दिया कि शब्द-प्राधान्य माना जाए या अर्थ-प्राधान्य। माघ ने इस समस्या का हल दिया। उन्होंने कहा कि विद्वज्जनों को सुकवि के समान शब्द और अर्थ दोनों अपेक्षित है। ७

मम्मट का काव्य-प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य-दर्पण और प० राज जगन्नाथ का रस-गगाधर, संस्कृत के तीन आचार्यों के ये तीन लक्ष्मण ग्रन्थ सर्वमान्य से रहे हैं।

काव्य-प्रकाश मे उस शब्द और अर्थ को कविता कहा है जिसमे दोश न हो,

१ तुल्यदवेकित्रयान्वायित्व बुद्धिविशेष विशेक्ष्यत्व वा साि्त्यम् ।

(शब्दशक्ति प्रकाशिका) शब्दकल्पद्रुम पंचम् काण्ड, पृ० ३३४।

- २. मनुष्यकृतश्लोकनयप्रन्थविशेष: साहित्यम् । शब्दकल्पद्रुम पचम् काण्ड, पृ० ३३४
- ३. अपारे काव्य ससारे कविरेव प्रजापति:।

यथास्मै रोचते विश्व तथेद परिवर्तते ।। अग्नि पुराण ३३६।१०

- ४. डा० सूर्यकान्त . साहित्य मीमासा, पृ० २२।
- प्र. साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात्पशु पुच्छ विषाण हीना: ।
   तृणन्नखादन्तपिजीवमानस्तद् भागध्येय परम पश्नाम् ।। नीतिशताक ११ ।
- ६. शब्दार्थो सहितौ कान्यम् । कान्यालकार १-११-१६
- ७. शब्दार्थी सत्यक्तिरिव द्वयं विद्वानपेक्षते । शिशुपाल वध २-६६

गुगा हों, ग्रनकार हों ग्रौर कभी-कभी ग्रनंकार न भी रहें। ै

साहित्यदर्पग्कार ने रमात्मक वाक्य को काव्य कहा है।

रसगगाधरकार ने रमगीयार्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा है।

त'त्विक दृष्टि से इन तीनों परिमापाश्रो में कोई विशेष विरोध नहीं है। परन्तु श्राज साहित्य को जिस व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जा रहा है वह दृष्टिकोण इन श्राचार्यों के समय तक नहीं अपनाया गया था। दिज्ञान की उन्नति के साथ इन लक्षणों में भी व्यापकता ग्रा गई है।

#### २-ग्राघृतिक भारतीयों के मतानुसार:

विज्ञान ने मानवजीवन का काया-पलट कर दिया है। परिभाषाएँ बदल गई है, मानवरण्ड वदल गए है। मानव का बौद्धिक विकास हुआ है। अत. आज साहित्य की अनेक परिभाषाएँ हो गई है। विचार-स्वातन्त्र्य ने परिभाषाओं को जन्म दिया है। हिन्दी जगन मे आवार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी. डा० श्यामसुन्दर दास, आवार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द्र, जैनेन्द्र कुमार, नन्ददुलारे काजगेयी, बाबू गुज्ञावराय, डा० नगेन्द्र आदि मनीषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोए। से साहित्य' की मुन्पष्ट व्य ख्या की है।

त्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि ज्ञान-राशि के सचिन कोश का नाम ही साहित्य है।

यह साहित्य की सबसे व्यापक परिभाषा है। अग्रेजी के लिट्रेचर शब्द मे भी यही भावना सन्निहित है। लिट्रेचर लैंटर्स से बना है। अक्षरो का जितना भी विस्तार है वह सब लिट्रेचर है।

साहित्य ग्रीर साहित्यकार के कर्त व्य तो महान है। सच्चे ग्रयों में साहित्यकार राष्ट्र का, समाज का, सस्कृति का जागरूक प्रहरी है जिसकी साहित्य-रूनी तिजौरी मे राष्ट्र की, समाज की वह सस्कृति घरोहर के रूप मे मुरक्षित रखी रहती है ग्रीर ग्रागे ग्राने वाली पीढियों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। साहित्य वह सग्रहालय है जिसमे वस्त्रा-लकारों से विभूषित मानव-सस्कृति की मन्त प्रतिमाएँ रखी रहती है।

"साहित्य ग्रात्म ग्रौर ग्रनात्म के सहित रहता है। ग्रात्म ग्रौर ग्रनात्म, पुरुष ग्रौर ग्रकृति ये सब भेद परमात्मा में विलीन कर देने की व्यवस्था पुरानी है। हिन्दू मत की श्रेष्ठ विशेषता यही है कि वह भेदों के भीतर एक ग्रभेद को देखता है। प्राचीनों के इस दर्शन ने ब्रह्म का निरूपण किया था ग्रौर साहित्य में भी उन्होंने रस का निरूपण किया है।"

स्रात्मा स्रौर स्रनात्मा के विषयों का विवेचन करते हुए डा० श्यामसुन्दर दास ने कहा है कि स्रात्मा के विषय है स्रानन्द, स्राकर्षण स्रौर स्रनुराग तथा स्रनात्मा के विषय विषाद विकर्षण स्रौर विराग। स्रानन्द स्रौर विषाद, स्राकर्षण स्रौर विकर्षण, स्रनुराग

तददोषो शब्दार्थो समुणावनलं कृति पुन. क्वापि । (काव्य प्रकाश १-४)

२. वाक्य रनात्मक काव्यम् । साहित्यदर्पण १।३ ।

३. रमणीयार्थं प्रतिपादक: शब्द: काव्यम् । रसगगाधर १।१।

४. डा० श्याम मु<sup>न्द्र</sup> दास : साहत्यिलोचन, पूष्ठ ३५ । वही पूष्ठ ३४ ।

श्रौर विराग ये ही साहित्य के भी विषय हैं। जैसे नित्यप्रति के जीवन में हमारी ज्ञान, इच्छा श्रौर किया की वृत्तियाँ, श्रानन्द श्रौर विषाद, श्राकर्पण श्रौर विकर्षण, श्रात्म श्रौर श्रनात्म के श्रगणित भेदों के साथ संयुक्त हो जाती हैं वैसे ही वे साहित्य में भी होती हैं।

इस प्रकार साहित्य मे म्रात्म म्रोर म्रनात्म के समन्वय की भावना सिन्निहित है। यदि समन्वय न होगा तो साहित्य का मार्ग एकांगी हो जाएगा। वह या तो म्रात्म का प्रदर्शन करने वाला हो जाएगा या म्रनात्मा का। फलस्वरूप वह साहित्य-क्षेत्र की सीमाम्रो का उलघन कर दर्शन म्रादि के क्षेत्र मे प्रवेश कर जाएगा।

प्रेमचन्द जी ने कहा है, "मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाये वह सब का सब साहित्य है। साहित्य उपी रचना को कहेंगे जिसमे कोई सचाई प्रकट की गई हो. जिसकी माषा प्रौढ और सुन्दर हो और जिसमे दिल और दिमाग पर अपर डालने दा गुरा हो। और साहित्य मे यह गुरा पूर्ण रूप से उसी अवस्था में उत्पन्न होता है जब उसमें जीवन की सचाइयाँ और अनुभूतियाँ व्यक्त की गई हो।"

जो साहित्य हुदय पर ग्रसर डाले भाविवभोर करदे, मस्तिष्क ग्रौर ग्रात्मा की ख्राक बने बही सच्चा साहित्य होगा। ग्रपने एक भाषणा मे श्री प्रेमचन्द जी ने 'जीवन की ग्रालोचना' को साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा कहा है। जीवन की सच्ची ग्रालोचना का प्रयास होगा – मानव के ग्रन्दर की उस मवाद को निकालकर बाहर फेक देना जो उसके जीवन मे सड़न पँदा कर रही है जो उसके जीवन को विषमय बना रही है। फल होगा कि एक स्वस्य जीवन की निर्मित की नीव डाली जाएगी, जीवन के ग्रंचकार को दूर किया जाएगा, कल्याणकारी सत्य की सुन्दर प्रतिष्ठापना की जाएगी ग्रौर यह कार्य केवल साहित्य ही कर सकता है।

श्रीर यही कारण है कि माषा-वैभिन्य, रुचिवैभिन्य, संस्कृति-वैभिन्य होने पर भी सम्पूर्ण विश्व-साहित्य मे मानव-जीवन के सनातन सत्य की सिलला देशक ल की ऊबड़ खाबड सीमाग्रो को लाँ ती हुई, सुन्दर यशे ध्वजा फहराती हुई, मानव जाति के कंटकाकी एं मार्ग को प्रशस्त करती हुई, श्रवाध गित से प्रविहत है। विश्व के समस्त दर्शनो का केन्द्र बिन्दु एक है। विश्व-वृत्त की परिधि पर मानव के श्राचार-विचार, श्रदर्श, भावनाएँ श्रादि भृमित है जिनका केन्द्र बिन्दु एक है। यही 'एक' मानव-जीवन का चिरन्तन सत्य है। इसी चिरन्तन सत्य को अनुभूति का श्राचार बनाकर भाषा के माध्यम से लिपिबद्ध करके जब सुन्दर श्रीर कल्याणकारी मूर्त रूप दे दिया जाता है तभी साहित्य की सर्जना हो जाती है। इसीलिए श्री गगा प्रसाद पाण्डेय ने साहित्य को विश्व-मानव का हृद बताया है।

''साहित्य केवल कल्पनाग्रो का क्रीड़ास्थल नहीं है ग्रौर न वह उत्तेजित मानसिक सृष्टिमात्र है वरन् वह स्थायी विचारों के मानसिक विकास का एक सुन्दर चित्र है जो कि सत्य ग्रौर सनातन है। ''साहित्य तो युग-युगों के महान पुरुषों के मननशील प्राणों के ग्रान्तरिक सत्य का ग्राभास है। '

<sup>9-</sup> डा० श्यामसुन्दर दास : सहित्यालोचन, पृष्ठ ३४।

२. श्री प्रेमचन्द: कुछ विचार, पृष्ठ ४।

३. श्री गंगाप्रसाद पाण्डेय : निबन्धिनी, पृष्ठ ३। ४. वहीपृष्ठ ३।

"मानव जानि की इम अनन्त निधि में जितना कुछ अनुम्ति-भाण्डार लिपिबद्ध है वती साहित्य है। और भी अअर-बद्ध रूप में जो अनुमूति-संचय विश्व को प्राप्त होता रहेगा, वह होगा साहित्य।" <sup>1</sup>

ग्रनन्त-निधि से श्री जैनेन्द्र कुमार का ग्रमिप्राय उन वस्तुग्रो से है जो मानव की ग्रनुमूति के फलस्वरूप मृजित हुई जैसे मन्दिर, तीर्थ, घाट, शास्त्र, पुराण, स्तोत्रग्रन्थ, शिलालेख स्तम्म, मूर्तियाँ, स्तूप ग्रादि । ग्रर्थात् मिट्टी, पत्थर, घातु, घ्वनि, भाषा ग्रादि उस ग्रनुमति की ग्रमिव्यक्त के माघ्यम बने ।

मूर्धन्य लेखक ने अनुभूति पर प्रश्रय दिया है। वास्तव मे जब तक साहित्य की नीव मे अनुभूति का मसाला नहीं होगा तब तक साहित्य का महल खड़ा नहीं होगा। केवल कल्पना की मित्ति पर मृजित साहित्य का वहीं हिश्र होगा जो देवकीनन्दन खत्री का चन्द्रकान्ता सतित का हुआ। अनुभूति को आधार मानकर जो साहित्य रचा जाएगा वह अतीत के गौरव की भाँ की प्रदर्शित कर वर्तमान के अन्धकारमय मार्ग को प्रकाशित करता हुआ मिविष्य का पथ प्रशस्त करेगा। श्री जैनेन्द्र कुमार ने परिमाषा को केवल सहायक मात्र माना है।

श्राचार्य शुक्ल के श्रनुसार ''साहित्य के श्रन्तर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमे श्रयंबोध के श्रतिरिक्त मावोन्मेष श्रथवा चमत्कार-पूर्ण श्रनुरजन हो तथा जिसमे ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो।" शुक्ल जी ने उसे हृदय की मुक्तावस्था का प्रकाशन माना है। "

भावोन्मेष से शुक्ल जी का अभिप्राय र्रात आदि चित्तवृत्तियो के उद्बोधन से है तथा चमत्कार से उनका अभिप्राय है उक्तिवैचित्र से।

बाबू गुलावराय ने कहा है, "हमारी जीवन-धारा की ग्रानन्दमयी ग्रमिव्यक्ति ही तो साहित्य है।" "साहित्य विचारशील ग्रात्माग्रो की ग्रमिव्यक्ति है।" "साहित्य समन्वय का ही सुफल है। वास्तव में साहित्य में श्रुद्रकरण से लेकर महान पर्वंत तक सभी सिम्मिलत होते है। वहाँ पर सीमित ग्रसीमित मे विरोध नहीं, वहाँ की चरम साधना सब तत्वों के सामंजस्य करने में ही सफल होती है। साहित्य का भी ग्रपना एक ग्रादर्श होता है जो जीवन की ग्रन्तश्चेतना ग्रीर सौन्दर्य-भावना का द्योतक है। मानव-मन में ये मावनाएँ सारहीन नहीं हैं वरन ग्रानन्द-उपलब्धि के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।" "

साहित्य क्या है ? साहित्य मानव-जाति के उच्च से उच्च भ्रौर सुन्दर से सुन्दर विचारो तथा भावों का वह गुच्छा है जिसकी बाहरी सुन्दरता श्रौर भीतरी सुगन्घि दोनों ही मन को मोह लेती हैं। कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसके भाव श्रौर विचार उन्नत न हों।

<sup>9.</sup> सम्पादक श्री पदुमलाल बच्छी: साहित्य शिक्षा, पृष्ठ १०। (श्री जैने द्र के 'साहित्य क्या है' नामक लेख से)।

२. श्री रामचन्द्र शुक्ल : काच्य मे रहस्यवाद, पृ० ११।

३. श्री रामचन्द्र शुक्ल: चिन्तामणि, भाग १ पृ० १६३।

४. बाबू गुलाबराय: काव्य के रूप, पृ० १।

५. श्री गगाप्रसाद पाण्डेय: निबन्धिनी, पू० ४। ६-वही पू० ५।

७. डा॰ राजेन्द्र प्रसाद : साहित्य, शिक्षा और सस्कृति ।

साहित्य में मानव जीवन का ग्रजस्न स्नोत प्रविहत है, जो कालान्तर से मानव-जीवन को दान देता चला श्रा रहा है, जो ग्रित प्राचीन होने पर भी चिरनदीन है, नित नवीन है, मावी नवीन है। सूर, तुनसी, कालिदास, शेक्सपीयर ग्राज भी जीवित हैं, कल भी जीवित रहेंगे ग्रौर प्रलय-पर्यन्त जीवित रहेंगे। मानव-जीवन को वे ग्राज तक एक संदेश देते रहे हैं, जीवन के प्रति मोही बनाते रहे हैं, ग्रग्रसर होने के लिए एक प्रेरणा देते रहे हैं। साहित्य मानव की रागात्मिका वृत्तियों की खूराक है। मनुष्य साहित्य से पिता तुल्य स्नेह प्राप्त करता है, वात्सल्य प्राप्त करता है, पत्नी के प्रेम के दर्शन भी कर सकता है, बहिन का दुलार भी उसे मिल सकता है, हृदय को प्रफुल्लित करने वाली सामग्री भी वह दे सकता है, ग्रंथियारे में भटके पथभ्रष्ट को ग्रालोक भी देता है, गुरुवत् प्रताड़ना भी उसे साहित्य से मिल सकती है कुल मिलाकर कह सकते हैं; कि साहित्य एक ग्रादर्श जीवन दे सकता है।

गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब-जब धर्म की हानि श्रौर ग्रधमं की वृद्धि होती है तब-तब ही मैं श्रवतार लेता हूँ। श्रत्युक्ति न होगी यदि कहा जाय कि भगवान तत्कालीन महान साहित्यकार की श्रात्माश्रों में श्राविमूंत होता है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब धर्म की हानि हुई तब-तब महान् साहित्यकारों ने जन्म लिया। हिन्दी साहित्य का मक्ति-काल गवाह है कि यदि तुलसी, सूर जैसे भगवान राम, कृष्ण के श्रवतार नहीं होते तो श्राज हिन्दू और हिन्दू-संस्कृति के भग्नावशेष भी हिष्टिगोचर नहीं होते। सूर, तुलसी की श्रमर कलाकृतियाँ मानव-जाति में सदैव श्राण-श्रतिष्ठा करती रहेंगी। इससे सिद्ध होता है कि साहित्य समाज का श्रनुगामी नहीं है। जब-जब समाज श्रीर धर्म पतनोन्मुख होता है तब-तब ही सत्साहित्य की रचना होती है। समाज जितना शान्त और सुखी होगा साहित्य उतना ही निम्न कोटि का रचा जाएगा। श्रस्तु-साहित्य जानि को उबारने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए एक श्रनुपम श्रीर सर्वोत्तम साधन है। "साहित्य जीवन श्रीर जगत की लोकरंजन कारिगी श्रीभव्यक्ति है।"

इस प्रकार साहित्य की अनेकानेक परिभाषाएँ इतनी हैं कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती परन्तु यदि बुद्धि और चिन्तन-मनन के दूरवीक्षण यन्त्र से देखा जाए तो इनमें संस्कृताचार्यों की परिभाषाओं के अर्णु दीख पड़ेंगे। प्राण-तत्व वही है, कलेवर में कुछ अन्तर है। अस्तु-साहित्य की आधुनिक परिभाषा में संस्कृताचार्यों की प्राचीन परिभाषा से अधिक कुछ नहीं है। उन्हीं बातों को अपनी-अपनी भाषा में कह भर दिया है। ३ — अरंगे जी विद्वानों के मतानुसार:

साहित्य की परिभाषा विश्व-साहित्य का विषय रही है पर ग्रभी तक कोई विद्वान साहित्य की ऐसी सुष्ठु श्रौर प्रौढ़ परिभाषा न दे सका जो सर्वमान्य हो, सर्वग्राह्य हो। साहित्य की परिभाषा के संदर्भ में ग्रार० ए० स्काट जेम्स ने शिलर के विचारों को उद्घृत किया है कि प्रत्येक कला ग्रानन्द को एक समपर्ग है। सच्ची कला वहीं है जो

१. यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत ।
 अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं मृजाम्हम् ।।
 श्री भिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास, पृ. १ ।

उच्चतम भ्रानन्द का बोघ कराये। वैसे इस परिमाषा में कोई नवीनता नही है। हमारे यहाँ तो यह बात भ्रौर भी सशक्त रूप मे कही गई है। रस-सिद्धान्त मे ब्रह्मानन्द सहोदर की चर्चा हुई है। हमारा यह ब्रह्मानन्द सहोदर शिलर के उच्चतम भ्रानन्द से बहुत ऊँचा है। भ्रंभ्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान विलियम हेनरी हडसन ने साहित्य को उन भ्रमेक साधनों मे से एक माना है जिनमे किसी विशिष्ट युग की स्फूर्ति श्रिमव्यक्ति पाकर उन्मुक्त होती है।

टामस ड क्विन्सी ने साहित्य के दो भाग किये है-(१) ज्ञान का साहित्य, (२) शक्ति का साहित्य । प्रथम का कार्य सिखाना है दूसरे का कार्य चलाना है, गति देना है। पहले की उपमा पतवार से दी जा सकती है दूसरे की पाल से प्रथम श्रस्थिर ज्ञान का उदघाटन करता है, द्वितीय उच्च एवं स्थिर ज्ञान का पोषक है। परन्तू उसके अन्तर मे सदैव प्रेम, म्रानन्द मौर सहानुभूति का निवास होता है। टामस ड-क्विन्सी का प्रथम प्रकार के साहित्य से उस वाङ्मय का आशय है जो ज्ञान का प्रसार करे। वैज्ञानिक-साहित्य, भगोल, इतिहास ग्रादि इस कोटि में ग्रां सकते है। द्वितीय प्रकार के विभाजन मे उन्होंने उस साहित्य को लिया है जिसकी चर्चा हम पहले कर ग्राए हैं - जो चिर सत्य की सुन्दरता के साथ कल्याग्यकारी प्रतिष्ठापना करे, जिसमें सहितता का भाव हो। लेखक ने पतवार और पाल से बड़ी मधूर श्रीर पृष्ट उपमा दी है। पतवार की शक्ति से समाज की नाव को ससार-सागर मे खेकर, उस सागर को पार किया जाता है। मानव नो, जीवन-यापन के लिए, कुटीर-उद्योग, चिकित्सा, इंजीनियरिंग ग्रादि का मार्ग इस प्रकार का साहित्य उद्घाटित करता है, दूसरी ग्रोर पाल मानव के सवेगो से भरी नौका को अपने आप ही बहा ले जाता है। उस पाल मे इतनी शक्ति है कि वह भारी से भारी नौकाको भी बहाले जासकताहै। ग्रौर यही है साहित्य काचिर मूल्य जो मानव को कल्याएकारी मार्ग की स्रोर बहा ले जाए।

साहित्य की उपर्युक्त सहितता मात्र यथार्थ का पल्ला पकड़कर अग्रसर नहीं हो सकती, वह वास्तविकता को ज्यो का त्यो चित्रित नहीं कर सकती। यदि ऐसा हुग्रा तो स्काट जेम्स के अनुसार वह कलाकृति छाया की छाया मात्र सिद्ध होगी। उसमे

<sup>9. &</sup>quot;All art is dedicated io joy ...... The right art is that alone, which creates the highest enjoyment."

बार॰ ए॰ स्काट जेम्स द्वारा शिलर का उद्धरण - द में किंग आफ लिट्रेचर, पृ. २६४।

२. डा० प्रतापनारायण टडन: हिन्दी उपन्यास में कथाशिल्प का विकास, पृ. २१ ।

here is first the literature of knowledge, secondly, the literature of power: the function of the first is to teach: the function of the second is to move: the first is a rudder the second an oar of a sail. The first speaks to the mere discursive understanding, t e second speaks ultimately, it may happen to the higher understanding ..... but always through affections of pleasure and sympathy.

ग्रेनवाइल क्लेसर द्वारा सम्पादित माडेल्स फार स्टडी पुस्तक में टामस ड क्विन्सी का लेख 'लिट्रेचर आफ न लिज एण्ड लिट्रेचर आफ पावर,' पृ. १२१।

४- "....a work of art, as a mere imitation of reality, is only a copy of a copy."
बार ए जेम्स स्काट : द मेकिंग बाध लिटेचर ए. ३०

सामंजस्य ग्रौर संस्लेवगा की भावना तमा उद्भूत होगी जब वह ग्रादर्श को गृहगा करे।

इसी प्रकार का मन्तव्य डा० डेविड डेचेस ने भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि साहित्य, गद्य अथवा पद्य में रचित किसी भी ऐसी रचना की स्रोर संकेत करता है जिसका ध्येय तथ्य का विवरण न होकर कहानी कहना हो अर्थात् उसमें कथात्मकता हो, अथवा शब्द प्रयोग में उवंर कल्पना के किसी प्रयोग द्वारा स्थानन्द-प्रदान करना हो। परन्तु वह प्रयोग थोथी कल्पना की उड़ान भी न हो। गेटे के अनुसार किसी कलाकृति की सफलता उस अंश तक निर्भर होती है जिस तक कि उसमें कथ्य विचार संभूत होता है। 2

मनोविश्लेषण शास्त्र के पण्डित फायड ने साहित्य की व्याख्या एक नवीन हिष्टिकोण से की है। उन्होंने साहित्य को अतृष्त वासनाओं की अभिव्यक्ति मात्र माना है। हिन्दी में ही नहीं, विश्व की प्रायः सभी भाषाओं के अधिकांश विद्वानों ने फायड के मन्तव्यों से अपनी सहमति प्रकट की है। परन्तु प्रो० विनयमोहन शर्मा ने फायड के साहित्य पर आरोपित सिद्धान्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उन्होंने यह माना है कि फायड की यह व्याख्या केवल काल्पनिक साहित्य के विषय में ही ठीक हो सकती है।

सेण्टब्योव (Sainte Beuve) ने तो साहित्य की परिभाषा देने में असर्मथता सी प्रकट करते हुए कहा है कि "मैं साहित्य अथवा साहित्यिक कृतियों को शेष मानव-संस्थाओं से अलग अथवा विभाज्य नहीं समभता। मैं किसी कृति का अनुभव कर सकता है परन्तू अपने मानव-ज्ञान से उसके विषय में कोई निर्णय नहीं दे सकता। है

वास्तव में साहित्य का ग्रास्वाद गूँगे का गुड़ है। इसके विषय में इघर-उबर की, ग्रास-पास की बातें तो कही गई हैं परन्तु एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकी है।

(३) इतिहास की परिभाषा

इति + ह + म्रास = इतिहास । इति का म्रर्थ है 'इन प्रकार', ह का म्रर्थ है 'निश्चित,' तथा म्रास का म्रर्थ है 'था' । इसका म्रर्थ है इस प्रकार निश्चित हुम्रा म्रर्थात् जो म्रतीत का वर्णन करे । म्रतीत के उस काल में कौन-कौन सी घटनाएँ किस-किस प्रकार घटित हुई इसका विवरण मात्र, एक लेखा जोखा, इतिहास है ।

- q. literature, refers to any kind of composition in prose or verse which has for its purpose not the communition of fact but the telling of a story .... or the giving of pleasure through some use of the inventive imagination in the employment of words.
  - डा० डे विड डेचेस : ऋटिकल एप्रोचेस ट् लिट्टेचर, पू. ४
- R. "The success of a work of art depends upon the degree in which what it undertakes to represent is instinct with idea."

आर ० ए० जेम्स स्काट : द्वारा गेटे का उद्धरण - द मेकिंग आफ लिट्रेचर, पृ. २५६।

- ३. डा॰ प्रताप नारायण टंडन : हिन्दी उपन्यास में कथाशिला का विकास, पृष्ठ २२ ।
- Y. 'literature, literary production, is not for me distinct or at least separable from the rest of man and human organization: I can tase a work, but it is difficult for me to judge it independently of my knowledge of the man himself."

आर० ए० जेम्स स्काट द्वारा सेण्ट व्योव का उद्धरण - द मेकिंग आफ लिट्रेचर, पृ. २४६

इतिहास में हमे केवल घटनाथ्रो के ही दर्शन नहीं होते श्रिपत हम उन घटनाथ्रों की परिस्थितियो और परिएगामो को भी पढ़ते है। "हमे मालम है कि लोहा गरम होने पर सर्दैव फैला करता है। इससे हम जान सकते हैं कि किसी विशेष ग्रवस्था मे लोहा यदि गर्म हुम्रा तो वह म्रवश्य फैलेगा भ्रौर इस विकार के होने वाले परिगाम भ्रवश्य होगे इतिहास के द्वारा हम भविष्य की बात का जो ब्रनुमान कर सकते है, वह उपरिलिखित नियम के ग्रनुसार ही होते हैं। •••इस प्रकार के कार्य-कारए। सम्बन्घ का विचार करके, इतिहास के ग्राधार पर हम कितने ही भविष्य रचा करते है।" इससे स्पष्ट हुग्रा कि हम यह कह सकते है कि जब कभी वही परिस्थिति होगी, वे ही कारण होगे तो परिएगम भी वही होगा। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। ग्रौर इतिहास कभी भी वैज्ञानिक सत्यों की सीमा नही लॉघता बल्कि वह तो विज्ञान की तराज पर तोला हुआ। मानव-जीवन के अतीत के देश-काल विशेष की विशिष्ट घटनाम्रो के कारएों भ्रौर परिगामो का विवरण है। पर बिल्कुल एक सी परिस्थिति इतिहास मे दो बार मिलना प्रायः ग्रसम्मव है। ऐतिहासिक परिस्थितियों मे कुछ साम्य मिल सकता है पर ऐक्य नहीं मिल सकता । यही कार ए है कि हमारे ऐति-हासिक सिद्धांत प्रयोगात्मक शास्त्रो की मॉित स्थिर नहीं हो सकते। वैज्ञानिक उन्निति के साथ-साथ इतिहास के आधारों में उन्नति हो रही है और नित नवीन तथ्यों का पता चलता रहता है ग्रतः ऐतिहासिक सिद्धान्तों मे थोड़ा बहुत परिवर्तन सम्भव है।

सी० राइट मिल्स ने भी इसी प्रकार की बात कही है कि इतिहासवेत्ता मानव-जाति की व्यवस्थित स्मरण-शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है ग्रीर लिखे हुए इतिहास के रूप मे वह स्मरण-शक्ति श्रतिशयता से गतिमान है ग्रथवा श्रस्थिर है। इसका श्रथं हुश्रा कि इतिहास परिवर्तनशील है, श्राज जिस बात को हम सत्य समभते हैं वल वह खोज होने पर ग्रसत्य भी सिद्ध हो सकती है. श्रीर रुचिवैभिन्य के कारण भी उसमे परिवर्तन ग्राता है। है

विश्व-मानव को इकाई मानते हुए बेनडेटो कोचे ने कह है कि हमारा इतिहास हमारे श्रात्मा का इतिहास है श्रोर मानव-श्रात्मा का इतिहास विश्व का इतिहास है।

आर० जी० कालिंग वुड ने इतिहास को मानव के आत्म-ज्ञान के लिए बताते हुए कहा है कि इतिहास हमें बताता है कि भूतकाल के मानव ने क्या किया है और इस प्रकार मनुष्य क्या है। ध

श्रीगोपाल दामोदर तामसकर: मराठो का उत्थान और पतन, पृ० ३—४।

२. The historian represents the organised memory of mankind and that memory, as written history, is enormously mableable. सी० राइट मिल्स: द सोशियोलाजिकल इमेजिनेशन. पु० १४४।

३. It changes also because of changes in the points of interests. सी॰ राइट मिल्स : द सोशियोलाजिकल इमेजिनेशन, प॰ १४५।

V. Our history is the history of our soul and the history of the human soul is the history of the world.

श्री कोचे : हिस्ट्री एज द स्टोरी अ।फ लिबर्टी, पृ० ११७।

<sup>4.</sup> His is for human seaf-knowledge.....the value of history then is that it teaches us what man has done and thus what man is."

श्री आर० सी० कालिंगवृड: द आइडिया आफ हिस्ट्री, पृ० १०।

यह परिभाषा बहुत कुछ साहित्य की परिभाषा के अनुरूप है—साहित्य भी ता मानव जीवन की आलोचना है, उसके मन का दर्प एा है।

प्रसिद्ध विद्वान डा० गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोभा के ग्रनुसार देशों, जातियों, राष्ट्रों तथा महापुरुषों के रहस्यों को प्रकट करने के लिए इतिहास एक ग्रमोघ साधन है। किसी जाति को सजीव रखने, प्रपनी उन्नित करने तथा उस पर दृढ़ रहकर सदा ग्रग्रसर होते रहने के लिए संसार में इतिहास से बढ़ कर दूसरा कोई साधन नहीं। ग्रतीत-गौरव तथा घटनाग्रों के उदाहरणों से मनुष्य-जाति एवं राष्ट्र में जिस संजीवनी-शक्ति का संचार होता है उसे इतिहास के सिवा ग्रन्य उपायों से प्राप्त करके सुरक्षित रखना कठिन ही नहीं प्रत्युत एक प्रकार से ग्रसम्भव है।

इतिहास भूलकाल की ग्रतीत-स्मृति तथा मविष्यत की ग्रदृश्य सृष्टि को ज्ञान रूपी किरणों के द्वारा सदा प्रकाशित करता रहता है। 5

श्री वृन्दावन लाल वर्मा के व्यक्तिगत नोट्स से, सूत्र-रूप में, इतिहास की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार प्राप्त हुई हैं:-

'किसी कुटिल ने कहा है कि इतिहास वह है जो कभी नहीं घटित हुम्रा भौर उस ज्यक्ति द्वारा लिखा गया है जो वहाँ था ही नहीं।  $^{2}$ 

'कार्लाइल ने अपने फोंच रिवोल्यूशन में गप्प के अर्क खींचने की किया को इतिहास कहा है।' • • • • यह भी इतिहास को सत्य नहीं मानते।

ग्रपने 'राइज एण्ड फाल ग्राफ द रोमन एम्पायर' में गिब्बन ने कहा है, 'इति-हास वस्तुत: मानव के ग्रपराघों, मूर्खताग्रों ग्रौर दुर्माग्यों के लेखे से कुछ ग्रौर ग्राधिक है।'\* 'नैपोलियन ने इतिहास को कल्पित कथा कहा है।'

'इमर्सन भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि सुव्यवस्थित इतिहास कुछ नहीं है, केवल जीवन-चरित्र है।'  $^{\xi}$ 

श्री वर्मा जी को इलेगल के कथन से कुछ संतोष मिला। उसने कहा है कि 'इतिहासज्ञ भूत की स्रोर देखता हुस्रा भविष्य की बात कहता है।'

एच जी. वेल्स ने मानव इतिहास को 'विचारों के सत्व का इतिहास कहा है।' न

१. डा० गौरीशंकर ओझा : राजपूताने का इतिहास, पृ० १०।

R. Some cynics said, "History is something that never happened, written by a man who was not there."

<sup>3.</sup> Carlyle in his "French Revolution" states that, "History is a distillation of rumour."

<sup>8.</sup> Gibbon in his "Rise εnd Fall of the Roman, Empire" says, "History is indeed little more t. an the register of crimes, follies, and misfortunes of mankind."

<sup>4.</sup> Napolean questions, "What is history but a fable agreed upon."

E. Fmerson in his "Essays" has Said, "There is properly no history, only biography."

v.But Schlegel comforts us. "Historian is a prophet looking backwards"

<sup>5.</sup> H.G. wells in his "Outlines of history" says, "Human history is an essence, a history of ideas."

ग्रीर ग्रन्त में विरोधी परिमाषाग्रों पर विचार कर लेने के पश्चात् श्री वर्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैकि इतिहास विकास-प्रक्रिया ग्रीर समाज की प्रगति का पूर्ण लेखा है। ै

सुप्रसिद्ध विद्वान डा राघाकुमुद मुखर्जी ने कहा है कि 'इतिहास किसी देश ग्रथवा मनुष्यों के भूतकाल का वर्णन करता है वर्तमान ग्रथवा मविष्य का नहीं। जो हो चका वह इतिहास का विषय है जो कुछ है या ग्रागे होना चाहिये वह इतिहास का विषय नहीं। इतिहास बीती हुई बातों का सच्चा ब्यौरा देता है।'

पः जवाहरलाल नेहरू इस इतिहास को एक सिलिसिलेवार मुकिन्मिल चीज बताते हुए कहते है कि "इतिहास को तो एक चित्ताकर्षक नाटक समक्तना चाहिये जो हमारे दिल को मोह लेता है—ऐसा नाटक जो कभी-कभी सुखान्त लेकिन ज्यादातर दुखान्त रहा है और दुनिया जिसका रंगमच और गुजरे जमाने के महान् पुरुष और महिलाएँ जिसके पात्र है।"

सुप्रिसद्ध विद्वान एवं भारत गरातन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि "इतिहास की सबसे अधिक साधाररण परिभाषा यही है कि वह भूतकाल का वृत्तान्त है और उसका मुख्य घ्येय यह है कि समय की समाधि से उन बातो और व्यक्तियों को निकाले, जो कभी थी किन्तु आज नही है।"

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने स्रागे कहा कि "वह घटनास्रों की कोरी नीरस कहानी न होकर ऐसा शास्त्र है जो हमें मानवीय समाजो स्रोर सस्थास्रों के जन्म स्रोर विकास का पूरा-पूरा ज्ञान कराता है।

इतिहास तो सही अर्थ में तभी इतिहास होगा जब वह इन सब और दूसरी शक्तियो और बातों का जो मानवों पर या उनके द्वारा सिक्तय रहती है, सश्लेषात्मक हिष्ट से बिचार करे।'<sup>१</sup>

इतिहास अनुभवों का भण्डार है। उसमें मनुष्य-जीवन के नाना प्रकार के सैंकड़ों अनुभव भरे पड़े हैं। जीवन के अनुभव की पाठशाला एक तो स्वयं जीवन है, दूसरी है इतिहास। अनुभवों का अर्थ भी सत्य है। इतिहास का सम्बन्ध केवल अतीत से है। वर्त-मान और भविष्य से उसका कोई सम्बन्ध नही। "इतिहास आलोचनात्म शास्त्र है।"

श्रीगोपाल दामोदर तामसकर ने इतिहास को मनःप्रवृत्तियों का बहिस्वरूप कहा है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में समाज श्रौर व्यक्ति का मन बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। राष्ट्र को उन्होंने एक इकाई के रूप में स्वीकार किया है। श्रतः मनःप्रवृत्तियों से यहाँ एक व्यक्ति श्रौर समाज के मन की प्रवृत्ति का ग्रथं लिया गया है। यह परिमाषा कुछ साहित्यिक सी हो गई है। मनःप्रवृत्तियाँ कारण होती है, इनके फलस्वरूप कुछ घट-

q. "Out of these conflicting verdicts we arrive at the truth, "History is an incomplete record of the evolutionary process and progress of society."

२. अनुवादक डा॰ वासुदेव शरण अग्रवाल : हिन्दू सभ्यता, पृ॰ ६ । (डा॰ राधा कुमृद मुकर्जी की पुस्तक हिन्दू कलचर का अनुवाद)

३. पo जवाहरल ल नेहरू: विश्व इतिहास की झलक, पृ० ३०

४. डा॰राजेन्द्र प्रसाद : साहित्य, शिक्षा और सस्क्रति, पृ० ११७। ५-वही पृ० ११६-१२०

६. श्री गोपाल दामोदर तामसकर: मराठो का उत्थान और पतन,पृ० ४ ७-वही पृ० ६।

नाएँ होती है फिर उन घटनाग्नों के कुछ परिगाम निकलते हैं। बस ग्रतीत के कारण कार्य ग्रीर परिगाम के ब्यौरे को इतिहास कहते हैं।

मानवीय मनोवृत्तियाँ साकार रूप में परिएात होकर ही इतिहास की जन्मदािथनी होती हैं। इतिहास मानव-जीवन की मनोवृत्तियों का ग्रक्षुण्ए सग्राहलय है। स्थूल ग्रौर सूक्ष्म विचारों का संघर्षणात्मक द्वन्द्व ग्रपनी परिएाति से इतिहास के उस घरालत की स्थापना करता है जिस पर समय-समय पर ग्राने वाले ग्रनुचिन्तक, विचारक तथा लेखक ग्रपनी घारणा के ग्रनुसार ग्रतीत के रखे हुए किसी एक बीज को लेकर स्मारक के रूप में एक स्थावर सृष्टि करते है जिसे देखकर उसके रूप का, उसके बाह्य ग्रौर ग्रान्तिक कलेवर का ग्राद्योगन्त दर्शन प्रत्येक विचारक के लिए ग्रावश्यक हो जाता है।

यह दर्शन कभी इकाई के रूप मे व्यप्टि श्रौर समब्दि को संयुक्त करता है तो कभी उसके पारस्परिक सम्बन्धों को शिथल करने का भी प्रयास करता है। किसी काल की 'इति' के सूक्ष्म सत्य को लेकर तद्रूप लघु-दीर्घ श्रुंखलाश्रों को संयुक्त कर ऐतिहासिक साहित्य की रचना मे लेखक एकांगी-सत्याधारित अथवा सर्वा गी सत्याधारित कथावस्तु को श्रपनी मौलि-कता की वेशभूषा से सुसज्जित करता है, उसकी वेषभूषा श्रपनी होती है। उस वेषभूषा को पहराने की पद्धित भी श्रपनी होती है।

इतिहास का उद्देश्य केवल घटना-वर्णन नही है। इसमे देश के उत्थान भौर पतन का प्रतिबिम्ब होना चाहिये। 5

इतिहास हमारे लिए केवल खण्डित पाषाणों से भरा श्रजायबघर नहीं है। उससे स्फूर्ति ग्रहण करनी है। मनुष्य को इतिहास ने बनाया, उसी प्रकार मनुष्य भी इतिहास बनाता है। हर क्षण वह किया चल रही है।

"भ्रतीत की राजनीति वर्तमान का इतिहास है श्रौर वर्तमान इतिहास वर्तमान की राजनीति है।"

इतिहास साक्षी है, विज्ञान की खोजे गवाह है कि मानव के मूल में संघर्ष के बीज विद्यमान है। वह मनुष्य कहलाने की स्थित तक विकसित भी नहीं हुम्रा था तब से ही उसकी प्रवृत्ति सघर्षात्मक रही है। इसी संघर्ष में विजय प्राप्त कर मानव पशुयोनि से मानवयोनि मे विकसित हुम्रा। इस विकास के लिए उसे कितने संघर्ष करने पड़े होंगे कितने युगो तक वह इस विकास के लिए जूभता रहा होगा, यह म्रनुमानातीत है। भौर भ्राजतक का इतिहास उठाकर देख लीजिये कि उसी म्रादिम मानव की मूल-प्रवृत्ति म्राज के इस सम्य मानव में ज्यूं की त्यूं है। "प्रकृति, मनुष्य भौर समाज के मध्य सृष्टि के श्री गर्णेश से म्राजतक द्वन्द्व चलता म्राया है। इस म्रनादि म्रनवरत द्वन्द्व का लेखा-जोखा मानव का इतिहास है। "इस प्रकार म्रनन्त काल से मनुष्य भौर प्रकृति, मनुष्य भौर मनुष्य तथा मनुष्य भौर समाज मे, म्रनवरत द्वन्द्व होता चला म्रा रहा है। गत संघर्षों की स्मृति उसे कल की टक्करों के लिए बल देती है, स्फूर्ति देती है, प्रेरगा देती है।" "

१. श्री गोरखनाथ चौ : म्गल भारत (भूमिका), पृ. २।

२. आलोचना : ५ अक्टूबर १९५३, पृ. १० े २० ३. अज्ञात । ४. डा. शशि भूषण सिंहल : उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा, पृ. २७–२८

प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने भी कुछ इसी प्रकार कहा है, "सृष्टि ईस्वर ने रची श्रीर चलाई है श्रीर उसी प्रेरणा से यह श्रव भी चल रही है, इस सिद्धान्त को मैं नहीं मानता। समाज का सृजन श्राधिक विवशताश्रो से होता है। " काम दे ने फाम में इसको प्रारम्भ किया, बर्कले ने इंगलँड में इसे बढ़ाया श्रीर मानसे ने इसे परिपक्ष किया, इस सिद्धान्त में इतिहास की कोई गुजाइश नहीं। मैं इसके कुछ श्रशों को मानता हूँ श्रीर कुछ को नहीं। मेरा श्रलग श्रपना सिद्धान्त है। मानव का विकास बहुत धीरे-धीरे हुश्रा है श्रीर होगा। वह एक वात में बढता है दूसरी में घटता है। सर्वतोमुखी बाढ कभी नहीं श्राती। यही मानव का प्रगतिवाद है।" "

सामान्य अर्थ मे इतिहास का सम्बन्ध नाम, घटना और काल से जोडा जाता है। इस आधार पर इसकी परिमाषा इस प्रकार कर सकते हैं—लिपिबद्ध भूतकालिक घटनाओं और तत्सम्बन्धी स्त्री पुरुषों का चरित्र इतिहास है। यह प्राचीन परिभाषा है। प्राचीन इतिहासकारों ने इतिहास को प्रधानतः व्यक्ति-प्रधान माना था उसमें विधिष्ट व्यक्तियों के कियाकलापों का लेखा-जोखा मात्र था। उसमें तात्कालिक युद्धों, षङ्यन्त्रों, विद्रोह आदि की सूचना मात्र होनी थी। उक्त इतिहास होस तथ्यों का इतिहार था, उसमें व्यक्तिगत उद्देश्य की चर्चा के साथ प्रेम और घृगा, असफलता महत्वकांक्षा और अधःपतन एव मैं भी और विरोध की कहानी होती थी।"

पर ग्राज इतिहास का क्या, मानव जीवन का प्रत्येक दृष्िकोरा\_बदल गया है। ग्राधुनिक इतिहासकार के समक्ष 'इतिहास' इतना सकुचित ग्रर्थ लेकर प्रवतरित नहीं होगा। "नये इतिहास का भी एक दशन है.जो एक ग्रोर तो विश्लेषर्णात्मक एव तर्कपूर्ण छोरों को स्पर्श करता है ग्रौर दूसरी ग्रोर सिक्षण्ट प्रभाव की व्यजना को। मानव समाज के ग्रसंख्य घात-प्रतिघात मे ग्राधुनिक इतिहासकार ऐसे चिरन्तन नियमो का ग्रन्वेषर्ण करता है, जिसका सम्बन्ध व्यक्ति-विशेष ग्रौर काल-विशेष से न होकर मानव-सम्यता के चिरन्तन एथ शाश्वत सत्यों से है।"

श्राज के इतिहासकार को हम एक दृष्टि से सच्चा दार्शनिक श्रौर ऐतिहासिक कह सकते है क्योंकि वह कार्य-कारण-परम्परा पर बड़ी सूक्ष्मता से वैज्ञानिक दृष्टि से लेकर एक ऐसा विवेचन करता है, जिससे ऐतिहासिक स्वरूपो श्रौर परिवर्तनो पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा इतिहासकार मानव-जीवन को इतिहास के श्रनुसार खड़ो मे विमाजित नही करता, वह तो कार्य-कारण-प्रृंखला पर बहुत दूर तक विचार करता है। एक विशिष्ट युग मे घटित घटनाश्रों को वह उसी युग की देन नही मानता, श्रिपतु उसके कारणो की खोज वह उस युग से बहुत पहले करता है। उदाहरण्थिं १४ श्रगस्त १६८७ को मारत का भाग्य पलटा। मारत स्वतन्त्र हुश्रा, श्रग्रेजी राज्य समाप्त हुश्रा। तो इस घटना का मूल कारण श्राज का इतिहासकार १६८७ के १०, ५ वर्ष पूर्व के निरन्तर श्रान्दोलनो मे नही खोजेगा। इस महान घटना के बीजारोपण के लक्षण उसे सैंकड़ों वर्षो पूर्व के इतिहास मे मिलेगे।

१. सरगम: ६ मार्च, १६५१ मे उपन्यासकार वृन्दावन नाल वर्मा।

२. डा.जगदीशचन्द्र जोशी: प्रसाद के ऐ तिहासिक नाटक, पृ० १। ३-वही पृ. १।

अस्तु किसी देश मे घटित होते वाली महान घटनाओं, राज्यक्रान्तियो, श्रान्दोलनों, परिवर्तनों, का मूल उस युग से पूर्व के युगो मे श्रवश्य ही विद्यमान होता है।

प्राचीन श्रौर श्राष्ठुनिक इतिहासकारों के उपर्युक्त दृष्टिकोगा पर सूक्ष्मता से विचार करने पर पता चलेगा कि दोनों में विरोध नहीं है। प्रथम प्रकार का ऐतिहासिक दृष्टिकोगा व्यिष्टिपरक श्रौर कालपरक है, द्वितीय प्रकार का व्यिष्ट श्रौर काल की पिरिवि में नहीं श्राता। वह मानव-जीवन को काल निरपेक्ष मानता है। उसके दृष्टिकोगा से मानव-जीवन तो श्रखंड श्रजस्र जलधारा के समान है, जो देश-काल की सीमाश्रों को लॉघती हुई बहुती जाती है। ''इसमें सन्देह नहीं कि विशेष काल में विशेष प्रकार के व्यक्ति श्रनायास ही जन्म नहीं लेते, मूलत वे युगों के श्रजस्र प्रवाह की एक लहर की तरह होते हैं, जो काल की श्रखंड धारा में एक बार ऊँचे उठकर पुन. विलीन हो जाते हैं।"' वस्तुन: इतिहास के प्राचीन श्रौर श्राष्ट्रीनक दृष्टिकोगा एक दूसरे के पूरक है। इतिहासकार एक श्राधार पर दूसरे को समभने का प्रयास करता है।

"इतिहास के अन्दर हम् दो सिद्धान्तों को काम करने देखते हैं। एक तो सातत्य का जिद्धान्त और दूसरा परिवर्तन का। ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी से लगते हैं, परन्तु ये विरोधी हैं नहीं। सातत्य के भीतर भी परिवर्तन का अंश है। उसी प्रकार परिवर्तन भी अपने भीतर कुछ अश सातत्य का लिये रहता है। असल में हमारा ध्यान उन्हीं परिवर्तनों पर जाता है जो हिसक कान्तियों या भूकम्प के रूप में अचानक फट पड़ते हैं। फिर भी प्रत्येक भूगमें शास्त्री यह जानता है कि घरती की सतह में जो बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं उनकी चाल बहुत धीमी होती है और भूकम्प से होने वाले परिवर्तन उनकी तुलना में अत्यन्त तुच्छ समभें जाते हैं। इसी तरह कान्तियों या धीरे-धीरे होने वाले परिवर्तन और सूक्ष्म रूपान्तरण की बहुत लम्बी प्रक्रिया प्रमाण मात्र होती है। इस दृष्टि से देखने पर स्वयं परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो परम्परा के आवरण में लगातार चलता रहता है। बाहर से अचल दिखने वाली परम्परा भी, यदि जड़ता और मृत्यु का पूरा शिकार नहीं बन गई तो धीरे-बीरे वह भी परिवर्तित हो जाती है।"

### इतिहास के दो स्वरूप

डा० जगदीश चन्द्र जोशी ने इतिहास के दो भेद किये हैं — ध्रुव इतिहास और चल इतिहास। र

ध्रुव इतिहास से उनका आशय उस इतिहास से है, जिसमे यथेष्ठ परिवर्तन सम्भव नहीं, क्योंकि उसके प्रमाण के लिये विज्ञान की खोज है। चल इतिहास से उनका तात्पर्य है उस इतिहास से जो दन्त कथाओं, पुराण कथाओं आदि पर आश्रित है। इसमे परिवर्तन सम्भव है।

१. डा. जगदीशचन्द्र जोशी : प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृ. २।

२. प जवाहरलाल नेहरू: श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' की 'सस्कृति के चार अध्याय' की प्रस्तावना . पृ.६—७।

३. डा. जगरीशवन्द्र जोशी-प्रसाद के ऐतहासिक नाटक पृ. ७।

भ्रव प्रश्न उठता है क्या विज्ञान ने ध्रुव इतिहास के विषय मे सोचना बन्द कर दिया है? नहीं, कदापि नहीं। उसकी गित तीव्र, तीव्रतर होती जा रही है, अधकार की पतें उखड़ती जा रही है, ज्ञान-प्रकाश फैलता जा रहा है। इस पर क्या यह सम्मव नहीं कि विज्ञान कुछ ऐसे उपकरणा खोज डाले जो ध्रृव इतिहास पर और प्रकाश डाले, जो उसकी धारा को बदल दे। यह बिल्कुल सम्भव है, फिर ध्रुव-ध्रुव कहाँ रह गया? चल हो गया। विज्ञान एक खोज मे सलग्न है। यदि उसमे विज्ञान ने सफलता प्राप्त कर ली तो विश्व-मानव के सागर मे एक ऐसा ज्वार आयेगा जो विश्व-धर्मों की नीव को जर्जरित कर देगा, जो पुराणो, कुरानो, बाइबिलो आदि को अपने साथ बहा ले जायेगा और भाटे के पश्चात् विश्व मानव को लब्ध होगे तात्विक सीप, जिनमे से निकलेंगे मोती और फिर मानव अगनी रुचि के अनुसार ज्ञान के उन मोतियों के मूल्य से रचेगा नव इतिहास का नव प्रासाद। उस समय विश्व-हृदय मे एक भूडोल आयेगा, जिससे ससागरा पृथ्वों भी कॉप उठेगी, रूढियों के मेरू-दंड टूट जाएँगे विश्वासों के साथ विश्वासघात होगा और आश्चर्य नहीं, ऐसी कान्ति का विस्फोट हो जो विश्व-धर्म ग्रन्थों को स्वाहा कर दे।

विश्व मे तहलका मचा देने वाली भावी सम्भाव्य वह वैज्ञानिक खोज क्या है ? वह है घ्वनियों को पकड़ना। शब्द का गुर्ग है आकाश — श्रतः शब्द मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, दह आकाश में विचरण करता रहता है। जितनी भी ध्वनियाँ प्रस्फुटित होती है वे सब आकाश में जाकर विलीन हो जाती है। श्रव विज्ञान इस खोज में सलग्न है कि प्राचीन घ्वनियाँ पकड़ी जाएँ। यदि इसमें सफलता मिल गई तो दूव का दूव और पानी का पानी हो जायेगा। श्रस्तु,

डा० जोशी का नामकरएा कुछ समीचीन प्रतीत नहीं होता। मेरे दृष्टिकोएा से ध्रुव इतिहास को गवेषरणापरक इतिहास और चल इतिहास को अनुमान-परक इतिहास कहा जाता तो अधिक समीचीन होता?

इतिहास की परिभाषा पर कुछ कह लेने के बाद भी एक प्रश्न स्वक विह्न बना रह जाता है। उसका समाधान नहीं हो पाता। हम इतिहास किसे माने ? जिसे हम ग्राज इतिहास मानते है, कल भी क्या वहीं इतिहास की तराजू पर तौला जा सकेगा ? यदि नहीं, तो फिर इतिहास की परिभाषा श्रपूर्ण रह जाती है। इतिहास तो 'सत्य' को कहता है. सत्य क्या परिवर्तनकील है ? दो श्रीर दो चार ही तो रहेंगे, पाँच तो नहीं, परन्तु इतिहास श्रर्थात् विज्ञान श्रर्थात् सत्य तो ज्यूँ का त्यूँ रहना चाहिये उसमे परिवर्तन कैसा ? केवल इतना कहने से तो काम नहीं चलता कि इतिहास वह बताता है कि क्या हुआ ? पर उनका बनाया हुआ 'यह हुआ' क्या विश्वसनीय है ? दो एक उदाहर एगों से बात स्पष्ट हो जायेगी। १६४६ तक हम पढ़ते आये थे कि १८५७ मे गदर हुआ था। श्रव पढ़ाया जाता है कि वह तो स्वतन्त्रता का सग्राम था। एक मापदण्ड बदल गया है। कल्पना कीजिये कि कुछ दिनो के बाद फिर अग्रेजों का राज्य आ जाता है तो इस नवनिर्मित इतिहास की नीव कोखली हो जायेगी। गाँधी जी को एक पागल हिन्दू ने गोली मारी, यह इतिहास निर्मित कुआ जो कल के आने वाले बच्चे पढ़ेंगे। कल्पना कीजिये कि गाँधी जी के निधन के समय

राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ की मिनिस्टरी होती जो क्या रूप-रेबा होती, उस इतिहास की ? नैपोलियन बोनापार्ट के इतिहास को कौन नही जानता कि वह महापराक्रमी, शूरवीर तथा महान था। परन्तु आर्च विशय व्हाटले ने हिस्टोरिक डाउट्स पुस्तक के माध्यम से, बैज्ञा-निक, पुष्ट प्रमाणों के साथ यह सिद्ध कर दिया कि नैपोलियन सम्बन्धी अनेक घटनाएँ कपोल-किल्पत है, जनश्रुतियाँ है। नैपोलियन का रूस (मास्को) पर आक्रमण, फालगर का युद्ध आदि इतिहास-सिद्ध घटनाओं को उसने अप्रामाणिक बताया और अपने प्रमाणों से पुष्ट किया।

इसका अर्थ हुआ कि इतिहासकार भी बिना कल्पना के आगे नहो बढ़ सनता। उसके समक्ष तो घटनाएँ, पात्र उस देशकाल भी मिट्टी में मिले होते हैं, उन्हें छाँट-छाँट कर वह कल्पना के सहारे उनसे एक माला बनाता है। फिर साहित्यकार और इतिहासकार में अन्तर क्या रह गया? इस दृष्टि से तो वस एक अन्तर दीख पड़ता है; वह है, शैंली का, शिल्पविन्यास का उक्तिवैचित्र्य का। हम नित्य प्रति देखते हैं कि एक व्यक्ति एक कहानी को घण्टो में कहता है जबिक दूसरा उसे ५, ७ मिनटो में ही समाप्त कर देता है। कुछ व्यक्तियों के सामने एक अनोक्षी घटना घटी। अब उनमें से हर एक से कहिए कि लिखिये आपने क्या-क्या देखा? तो निश्चित बात है कि सबके विवरण विभिन्न होगे, उनके कले-वर में भी भिन्नता होगी।

इसी से एक सूत्र और फूटता है कि जब स्पष्ट ताजी देखी हुइ घटना का सही-सही दिवरण ग्राप नही प्राप्त कर सकते तो सहस्रो वर्ष पीछे की बात की सत्यता पर ग्राप क्या विश्वास करेगे।

इन सबसे एक ही परिगाम निकलता है कि हम आज तक कोई ऐसा यन्त्र नहीं निर्मित कर पाये है, जिससे हम दूघ का दूघ और पानी का पानी कर सके।

हम इतना कह सकते है कि इतिहासकार के समक्ष एक सत्य होता है, बिना कल्पना के, बिना संभावना के वह सत्य पंगु है। अर्थात् इतिहास कितना भी शुद्ध हो, कितना भी वैज्ञानिक हो पर बिना कल्पना के वह अपना रूप-निर्मागा नहीं कर सकता। वह बात दूसरी है कि कल्पना का पुट कितना है। इस कल्पना को इतिहासवेत्ता अनुमान कह देते हैं।

## साहित्य और इतिहास में अन्तर एवं साम्य

साहित्य और इतिहास में क्या अन्तर है, क्या समता है, इन प्रश्नों पर जब गहराई से विचार करते हैं तो लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस अन्तर में भी एक समानता है। मानव के लिए यह अन्तर समानता को लेकर ही पहुचता है। इसी लिए मानव जीवन के लिये ये दोनों, गाड़ी के दोनों पहियों के समान है। दोनों की आव-श्यकता उसे पड़ती है। न केवल साहित्य से और न केवल इतिहास से हम अपने अतीत की काँकी देख सकते हैं, दोनों का समन्वित रूप ही हमें कुछ प्राएवान वस्तु दे पायेगा।

इतिहास अतीत के सत्य का पोषक है, अतीत के रहस्यों का उद्घाटक है।

साहित्य सत्य को शिव श्रौर सुन्दरं का रूप देकर, उमसे मानव का पथ प्रदर्शन करता है ' कोचे ने भी कविता श्रौर इतिहास दोनो को मानव-जीवन के लिए श्रिनवार्य बताया है।

साहित्य समन्वय का रूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है । यही कारए। है कि ऐनिहासिक तथ्यो पर रचित साहित्य पाठक को सम्मोहित करके उसी देश-काल मे विचररा कराता है जिमकी वे घटनाये है। इतिहास पाठक को उस देशकाल मेनही ले जाता। पाठक को स्वयं को अपनी कल्पना के सहारे उस देशकाल मे उठाकर फेक देना पड़ता है जबिक साहित्य न जाने वब किस प्रकार उस लोक मे ले जाकर हमारा ऐसा तादातम्य स्थापित कराता है कि हमे यह भी ज्ञात नहीं होता कि कब उस मावभरी भूमि पर उतरे। 'सोमनाथ' पढते समय मुजाएँ फडक उठती है, दाँत अपने आप बज उठते हैं लगता है जैसे आकान्ता महमद हमारी मां बेटियो की लाज लुटने आ रहा है उठो कुद पड़ो समरभूमि मे, बजा दो एक बार फिर रएमेरी; यह है साहित्य की करामात। किसी की लाज लुटो किमी की लाज बचो. इतिहास को कोई मतलब नहीं। इतिहास से हमे प्रेरणा छीननी पडती है, स्फिति लेनी पड़ती है। साहित्य प्रेरएग देता है, स्फूर्ति को हमारे चरएगे मे ला डालता है। इतिहास नम्नवादी है, साहित्य वस्त्रालकारों में विश्वास रखता है। इतिहास को कट से कट सत्य कहने मे भी लाज नहीं म्राती, साहित्य कटु सत्य को शूगर-कोटेड करके प्रदान करता है। इतिहास बुद्धि-सापेक्ष है साहित्य बुद्धि के साथ हृदय भीर ग्रात्मा को भी समान सम्मान देता है। इतिहास पगु-मानव के समान है साहित्य उसकी वैसाखी है। इतिहास केवल सत्य का हामी है, साहित्य सत्य शिव सुन्दरम् का समन्वित रूप है।

साहित्य की परिभाषा देते हुए हमने सहितता की बात कही थी।

साहित्य की सहितता का ग्रर्थ अखडता भी है। अर्थात् एक ग्रोर वह मानव को मानव से मिलाता है, उनकी अनुभूतियों को एक घरातल पर उपस्थित करता है (रस सिद्धान्त) तो दूसरी ग्रोर वह कालगत दूरी की खाइयों को भी पाटता है ग्रौर वर्तमान को अतीत तथा भविष्य से जोडकर कालगत अखडता का बोध कराता है। इतिहास के अनुशीलन का यही रहस्य है ग्रौर जब इतिहास को उपजीवी बनाकर उस पर साहित्य का निर्माण किया जाता है तब इस कालगत दूरी की अखडता का अनुभव कर लेने पर अनिर्वचनीय ग्रानन्द की उद्भावना होती है। सत्साहित्य देश ग्रौर काल की सीमाग्रो से परे होता है ग्रौर यही तो इतिहास का भी पाठ है। ग्रर्थात विविध घटनाग्रो मे एक ही सत्य वा सकेत करते हुये इतिहास हमे अखडता की इष्टि प्रदान करता है। ग्रौर उसी प्रकार विविध मागो ग्रौर कार्यों में एक ही सत्य की ग्रोर सकेत करके साहित्य भी हमे उसी अखंडता की अनुभूति प्रदान करता है। श्री वृन्दावनलाल दर्मा के 'ललित-विक्रम' नाटक की भूभिका मे हिन्दी जगत की सुप्रसिद्ध कवियत्री सुश्री महादेवी वर्मा ने इतिहास का प्राण-तत्व जीवन का स्पंदन माना है ग्रौर जीवन का यही स्पंदन साहित्य का भी प्राण है।

<sup>1.</sup> Poetry and History are, then, the two wings of the same breathing creature, the two linke i moments of the knowing mind.

कोचे: हिस्ट्री एज द स्टोरी आव लिबर्टी, पू० ३१३।

उन्होंने लिखा है, "हमारा भविष्य जैसे कल्पना से परे दूर तक फैला हुया है, हमारा अतीत भी उसी प्रकार स्मृति के पार तक विस्मृत है। अतीत के जिस अश तक प्रमाण की किरणे पहुच सकती है उसे हम इतिहाम की सज्ञा देते है जो जीवन के स्पदन से रहित इतिवृत्त मात्र है।" <sup>9</sup>

सब जानते है कि इतिहास साहित्य के प्रयान ग्रंगों में से एक है। किन्तु इससे पाठक के मनोवेगों का प्रणुदन नहीं होता। यह तो जीवन-क्षेत्र में घटी हुई घटनाविलयों का लेखा मात्र है, ग्रौर साहित्य का उपर्युक्त लक्ष्मण इस पर नहीं घटता। " जो भी रचना साहित्यिक है उसमें मनोवेगों को ग्रान्दोलित करने की शक्ति का होना ग्रनिवार्य है। हम इतिहास को साहित्य उसी सीमा तक कहेंगे जहाँ तक कि वह ग्रतीत की घटनाग्रों की ग्रावृत्ति करता हुग्रा भी हमारे मन की भावनाग्रों को ग्रदगुदाता हो। हमारे मन में ग्रानन्द-भरी उथल-पुथल मचा देता हो। इतिहास के वे ग्रश जिनका एकमात्र लक्ष्य घटनाविलयों की ग्रावृत्ति करना है, साहित्य नहीं ग्रपितु कोरे लेख मात्र है।

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि इतिहास और साहित्य मे विशेष अन्तर नहीं, पथ दोनों का एक है, मजिले मकसूद में अन्तर है। इतिहास का गन्तव्य थोड़ी दूर चलकर ही समाप्त हो जाता है और साहित्य चलता रहता है। वह तब तक चलते रहने मे हार नहीं मानता जब तक आने वाली पीढियों के लिए कल्यासाकारी सुन्दर मार्ग की प्रशस्ति न हो जाए । हॉ, इतिहास यदि मार्ग मे ही हिम्मत न हार बैठे भ्रौर साहित्य के कघे से कघा मिलाकर श्रग्रसर होता रहे तो वह साहित्य की श्रेगी मे ग्रा सकता है। यदि इसमे कल्या-कारी मावना नहीं होगी, मानव-हृदय में तरगे उठाने की शक्ति नहीं होगी तो फिर इसे साहित्य की श्रे गी से निकाल बाहर किया जाएगा। सच्चे इतिहास मे जहाँ हमे श्रतीत की घटनाम्रो की सुसज्जित पक्तियाँ लगा दीख पड़ती है, वहाँ हम उन घटनाम्रो की प्रचड चपेटो से प्रतापित हुये मनुष्यो ग्रौर उनके रचे ससारो के खडहर भी दीख पड़ते है। ग्रौर जहाँ हमे रामायण को पढ़ते समय राम, रावण तथा दशरथ, कैकेयी के ऊपर घटने वाली रोम-हर्षणा घटनाम्रो का फिर से दर्शन होता है, वहाँ हमे साथ ही जराग्रस्त दशरथ के, उसकी प्राराप्रिया महिषी कैकेयी के हाथो प्रारा-पखेरू खिचते दीख पड़ते है। साहित्य पाठक का उस ग्रतीत से ऐसा तादात्म्य स्थापित कराता है कि पाठक ग्रात्मविस्मृत हो जाता है। उसकी स्थित जमूरे की सी हो जाती है जो साहित्यकार रूपी जादूगार की हर बात का वैसी ही उत्तर है जैसा वह चाहता है । ग्रौर इतिहासकार यदि इस कार्य मे सफल हो जाये तो हमे उसे साहित्यकार मानने मे कोई ग्रापत्ति नहीं। इतिहासकार यदि हिप्नोटिस्ट बन जाए, यदि वह सम्मोहन किया मे पारगत हो जाए तो निस्सदेह वह साहित्यकार बन सकता है।

जिस सीमा तक एक इतिहासकार ग्रतीत की घटनाग्रो को घटाने वाले देव दानवों के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित करके हमें फिर से इस शरीर पिंजर में पिहित

श्री वृन्दावनलाल वर्माकृत 'ललित-विक्रम' नाटक के प्रारम्म मे 'दो शब्द' लेखिका सुश्री ।
 महादेवी वर्मा।

२. डा असूर्यकान्त : साहित्य मीमासा, पृ० १३।

रहने पर भी, ग्रतीत के क्षेत्र में वह घुमा फिरा कर, हॅसा ग्रौर रुला सकता है, उसी सीमा तक उसके इतिहास को हम साहित्य के नाम से विभूषित करेंगे।''

इतिहास का मूलमन्त्र है 'क्या हुआ था'। जबिक साहित्य का नारा है 'क्या होना चाहिए था. क्या हो सकता था।' इतिहास का प्राण् विशेष-सत्य है जबिक साहित्य का प्राण् नित्य-सत्य है, चिर-तन सत्य है। साहित्यकार का सम्बन्ध इतिहास की सम्पूर्णता से नहीं होता अपितु इतिहास के काल, घटना और पात्र-विशेष से होता है, इतिहासकार का सम्बन्ध इतिहास की सम्पूर्णता से होता है, उस काल-विशेष का सम्पूर्ण वर्णन उसे अपेक्षित है। 'इतिहासकार अपने सभी उपकरणों के द्वारा जो सृष्टि करता है वह देश के काल, घटना और सस्कृति के उत्तरोत्तर कमिक परिवर्तनों की यथार्थ सूची 'अर्थात् इतिहास' होता है। नाटककार उस सूची के अश-विशेष को गृहण कर उसे नाटक के सूक्ष्म शरीर में इस प्रकार मुसज्जित कर देता है कि वह साहित्य का रस्र्णं अग बन जाता है। 2

स्वातन्त्र्य वीर श्री सावरकर ने हिन्दू-पद-पादशाही' पुस्तक में इतिहास का उद्देश्य बताया है, जो साहित्य के उद्देश्य से मेल खाता है। उन्होंने लिखा है कि इतिहास का मनन इसिलये नहीं करना चाहिये कि हम पुराने भगड़े श्रीर फिसाद को चिरस्थाई रखने के लिये कोई कारण ढ़ंढ निकाले श्रीर श्राज भी मातृश्रमि या 'खुदा' के नाम पर खून की निद्याँ वहा सके। इतिहास का काम तो उन मूल कारणों की खोज करना है जो भगडे फिसाद श्रीर खूँरेजियों को मिटाकर मनुष्य को मनुष्य से जो एक प्रम के पुत्र हैं श्रीर एक ही माता वसुन्वरा की गोद में पने हैं — मिला दे श्रीर श्रन्ततः सार्वभौम मानव-प्रजातन्त्र स्थापित कर सके।'3

साहित्य भी यह कार्य करता है वह भी मानव-मात्र का पोषरा करता है, वसुर्वैव कुर्म्बक का पालन करता है।

'मुन्शी इतिहास को साहित्य की एक कलात्मक कृति कहते हैं श्रौर इतिहासकार के 'स्वानुभव' से प्रेरित सरसता को इसका कारएा मानते हैं, हैरोडोटस, युसिडाइ टिस, गिबन, मैकाले, कार्लाइल के इतिहास उनके श्रादर्श है, श्रौर इन सबमे कथन की रिसकता श्रौर भावनात्मक श्रपूर्वता का श्रानन्द होने के कारएा इनको कलात्मक कृति मानते है। '

सुश्री महादेवी वर्मा ने कहा है कि 'इतिहास को साहित्य मे प्रतिष्ठित करने के लिये घटना को जीवन से और जीवन को मनुष्य के अनुरागों से जोड़ना पड़ता है।  $^{1/4}$ 

इतिहासकार को इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि उसकी कृति रसोद्रेक में सफल होती है या नहीं, उसकी याथातथ्य सूची बन जाये – एक लेखा तैयार हो जाये तो उसके करणीय की इति श्री हो जाती है। लेकिन यदि साहित्यकार की कृति रसोद्रेक मे

१. डा० सूर्यंकान्त : मीमासा, पृष्ठ १४।

२. डा० जगदीशचन्द्र जोशी : प्रसाद के ऐ तिहासिक नाटक, पृ० द ।

३. श्री सावरकर : हिन्दू पद पादशाही, पृष्ठ ५-६।

४. डा॰ जगदीशचन्द्र जोशी . प्रसाद के ऐ तिहासिक नाटक, पृष्ठ १६:

प्र. श्री वृन्दावनलाल वर्मा कृत 'ललित-विकम' के 'दो शब्द' (भूमिका लेखिका महादेवी वर्मा) से उद्धृत।

सफल नहीं उतरती तो वह कृति साहित्य की पंक्ति में बैठने की ग्रिधिकारिएी हो ही नहीं सकती। 🗸

लिटररी रिमेन्स वाल्यूम्स में कालिंग्डि का मत प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा है कि वही वास्तिवक श्रीर सच्ची ऐतिहासिक नाट्य-कृति (साहित्यिक-कृति) है, जो उस मानव समाज का प्रतिनिधित्व करे जिसके लिये वह रची गई है। प्रत्येक सफल सच्ची साहित्यिक कृति में हर देश-काल के मानव का हित ग्रंतिनिहित है। बाल्मीिक रामायरा, महाभारत, गीता ग्रादि ग्राज तक मानव को कल्याराकारी पथ दिखाते रहे है, ग्रागे भी दिखाते रहेगे, इसी से साहित्य की गूरा- ग्राहकता का ग्रनुमान लगाया जा सकता है।

अन्त मे हम इसी निष्कषं पर पहुंचते है कि इतिहास और साहित्य में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। अन्तर केवल वेशभूषा का है, कहने के ढंग का है। इतिहास एक देश-काल-घटना अथवा पात्र-विशेष के विषय में सम्पूर्ण जानकारी याथातथ्य रूप में देता है जबिक साहित्य उपर्युक्त में से किनी विशेष अर्थ को लेकर एक बात विशेष कहना चाहता है। इतिहास में कितने ही ऐसे उदाहरएा मिलते हैं जो साहित्य के उद्धरणों की तुलना में किसी मी दशा में कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक उदाहरएा दिया जाता है दारा के कत्ल से सम्बन्धित है। यह किसी मी औपन्यासिक कृति से कम हृदय द्रावक नहीं है। है।

<sup>9. &</sup>quot;At night fall when Dara for fear of being poisoned was engaged with his son Sipihr Shukoh in boiling some lentils, Nazar and his commrades of hell entered the room. Seeing these bloody men in the posture the prince all at once gave a stort and sat shrinking back. He said to them, "Have you been sent to slay us ?" They replied, "At present we do not know any thing about killing any body. It has been ordered that your son should be separated from you and kept in custody some where else. We have come to take him away". Sipihr Shukoh was seated knee to knee with his father. The hump backed Nazar casting his venom-spouting glance at Sipihr Shukoh said, "Get up". At this Sipihr Shukoh losing his senses clung to his father's legs Father and son hugged at each other tightly and began to weep, crying, "Alas; Alas". In a harsh and thretening tone the slaves said to Sipihr Shukoh", Get up, otherwise we shall drag you away", and they started to lay hands on him to snaton him off. Dara Shukoh wiped off his tears, turned towards the slaves and said, "Go and tell my brother to leave his innocent nephew here". The slaves in reply said, "We are not anybody's message bearer, we must carry out our orders". And saying these words they rushed forward and forcibly tore him away from his father's embrance. When Dara re-lised that this was his last moment, he tore open a pillow and took out a small pen knife, which he had kept concealed there. He turned to the slaves who was advancing to seize him and drove the small knife with such force into the wretch's side that it stuck fast in the bone ..... At length they made a rush athim in a body and over powered him. The agonising shriek of Sipihr Shukoh, who was in a neighbouring room, continued to reach the ears of Dara Shukoh when they were engaged in finishing their bloody work".

# ऐतिहासिक उपन्यास की परिभाषा

#### उपन्य।स शब्द की व्युत्पत्ति :

"उपन्यास शब्द 'उप' ग्रौर नि' पूर्वक 'ग्रस' घातु में 'घ' प्रत्यय जोड़ने से व्युत्प न हुग्रा।" उपन्यास शब्द ग्राधुनिक युग की देन नही है। इसका वर्णन हमें संस्रत के प्राचीन लक्ष्ण ग्रन्थों में मिलता है। मुख्यत दो प्रकार की व्याख्याएँ उपलब्ध होती है— (१) 'उपन्यास प्रसादनम्", (२) उपपत्तिकृतो ह्यर्थः उपन्यास सकीर्तितः।

उपन्यासः प्रसादनम्' का अर्थ है उपन्यास प्रसन्नता देता है। अर्थात् पाठक इससे प्रसन्नता प्राप्त करता है, यह पाठक का मनोरंजन करता है। इस व्याख्या के आघार पर उपन्यास के इस गुण को उपन्यास का गण वहा जा सकता है। यदि उपन्यास पाठक का मनोरंजन नहीं कर सकता तो वह निष्फल है, प्राण्हीन है। पौराणिक कथाओं में इसका दर्शन होता है। पौराणिक कथाओं के दो उद्देश्य स्पष्ट प्रतिलक्षित है एक कथाओं के माध्यम से उपदेश और दूसरा मनोरंजन।

'उपपत्तिकृतो ह्यर्थः उपन्यासः सकीर्तितः' का अर्थं है उपन्यास युक्ति-युक्त रूप में कि ी अर्थं को प्रस्तुत करता है। उपन्यास दो शब्दो के योग से दना है, उप + न्यास। 'उप' उपसर्ग है जिसका अर्थं उपपत्तिकृत है। 'उपपत्ति' का अर्थं है किसी वस्तु की स्थिति हेतु ह्यारा निश्चय करना, युक्ति, सगित, चिरतार्थता। न्यास' का अर्थं है स्थापन, रखना। 'अतः हेतु द्वारा स्थितियों का निश्चय करना, उनमें संगति या सामजस्य बैठाना या तार्किक ढंग से उनकी चरितार्थता या वास्तविकता की व्याजना करना उपन्यास का धर्म है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर उपन्यास जीवन के अति निवट आकर इसका खाका खीचता है।"

अग्रेजी मे उपन्यास नावेल (Novel) को कहते है। नावेल का ग्रथं है नूतन, नवीन। लगमग चार शताब्दियो पूर्व कल्पना की श्रितिश्रदता की एक मयकर लहर सारे संसार मे आई थी जिसने मानव-मन को आलोड़ित कर दिया था, कला जीवन से परे होकर स्वच्छन्द विचरण करने लगी थी जीवन से कला का कोई लगाव न रह गया था। तब कथा-साहित्य मे गल्प (Fiction) का बोलबाला था। इसकी प्रतिक्रिया होनी थी। आसमान में कलाकार आखिर कितने दिन तक विचरण कर सकते थे। उन्हें फिर इसी भूमि पर उतरना था, कला को जीवन के लिये सुयोग्य बनाना था। फलतः कला ने नया मोड़ लिया, वह मानव जीवन की सहचरी बनी, पोषिका बनी, सेविका बनी, श्रौर कथा ने एक अगड़ाई ले कर नया मोड पकड़ा। यहीं 'नव' 'नावेल बना।

"उपन्यास मे लेखक स्थापना करता है अपनी कथात्मक सृष्टि की । परमात्मा की सृष्टि वह असाधारण-बृहत-जगत् है तो लेखक की यह रचना, उप गौण, साधारण, लघु) या उपन्यास है । इस प्रकार 'उपन्यास' का शब्दार्थ हुआ लघ (जगत की) स्थापना।" ।

<sup>&#</sup>x27; थ. श्री काले: हायर संस्कृत ग्रामर का धातु कोष का एपेण्डिक्स ।

२. श्री विश्वनाय : साहित्य दर्पण, पृष्ठ ४२२, श्लोक ३६७।

३. बार् दंशर्थ अक्ति : समीक्षा शास्त्र पुष्ठ १४१।

४. डा० शशि भूषण निहुल : उपन्यासकार वुन्दावन लाल वर्मा, पुष्क १६।.

#### उपन्यास क्या है ?

'उपन्यास क्या है' यह प्रश्न परिमाषात्मक कम है व्याख्यात्मक स्रिधिक है। विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोगा से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। पर आज तक कोई परिभाषा ऐसी नहीं बन सकी जो सर्वमान्य हो। "मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समभता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।" उपन्यास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रेमचन्द जी ने आगे कहा है कि कंई मी दो चरित्र समान नहीं है पर फिर भी वे समान है। उनमे एक वैभिन्य है तो एक सामान्य भी है। "यही चरित्र-सम्बन्धी समानता और विभिन्नता, अभिन्नत्व मे भिन्नत्व और विभिन्नत्व मे अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का कर्त्तं व्य है।" विभिन्नत्व मे अभिन्नत्व दिखाना उपन्यास का कर्त्तं व्य है।"

"बेब्सटर ने उपन्यास को निश्चित लम्बाई लिये हुथे वास्तविक जीवन का प्रति-निधित्व करने वाली कथावस्तु वाला बताया है।"

इसी परिभाषा के ब्राघार पर बाबू गुलाबराय ने उपन्यास की परिभाषा इसी प्रकार दी है ''उपन्यास कार्य-कारएं प्रृंखला मे बघा हुन्ना वह गद्य कथानक है, जिसमें भ्रपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक व काल्पनिक घटनान्नों द्वारा मानव-जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है।"

फ्रांसीसी समालोचक एवेल शेवैले ने "उपन्यास को निश्चित आकार वाला गद्य आरूयान माना है। फोस्टर ने तो उसकी शब्द संख्या तय करते हुए एम० एवेल शेवैले की परिभाषा को स्वीकार किया है।"

यह कितनी भ्रमपूर्ण परिभाषा है। इसका म्रर्थ हुम्रा कि पचास हजार शब्दों से कम की भ्रीर साठ हजार से भ्रधिक शब्दों की कलाकृतियाँ भ्रीपन्यासिक क्षेत्र में पदार्पण नहीं कर सकेंगी।

"उपन्यास एक स्थायी साहित्य है, यंत्र-युग की प्रधान साहित्यिक देन, समाचार पत्रों की तरह घण्टे भर मे बासी होने वाला साहित्य नही। तथापि इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ग्रधिकांश छपे हुये उपन्यासों का मूल्य किसी बासी दैनिक पत्र से किसी प्रकार कम नहीं है। " उपन्यास इसलिये स्थायी साहित्य नहीं है कि वह उपन्यस

- १. प्रेमचन्द: कुछ विचार, पृष्ठ ७१।
- २. वही पृष्ठ ७२।
- 3. A fiction is prose tale or narrative of considerable length, in which characters and actions professing to represent those of real lift are portrayed in a plot.

बेब्सटर : न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी आफ इंगलिश लैंग्वेज, पुष्ठ १६७०।

- ४. बाबू गुलाबराय: काव्य के रूप, पृष्ठ १६१।
- प. M. Abel Chevallay has, in his brilliant little manual, provided a definit on ...He says, ".....a fiction in prose of a certain extent ......that is quite good enough for us and we may perhaps go so far as to add that the extent should not be less than 50,000 words".
  ई० एम० फोस्टर: आस्पेक्ट्स आव द नावेल, पष्ट १।

है, बिल्क इसिलये कि उसके लेखक का अपना एक जबरदस्त मत है, जिसकी सचाई के विषय मे उसे पूरा विश्वास है। वैयिनतिक स्वाधीनता का यह सर्वोत्तम रूप है। "" उपन्यास यन्त्र-युग के समस्त गुगा-दोषों को साथ ही लेकर उत्पन्न हुआ है। "" वैयिनतिक स्वाधीनता की जैसी अघोगित इस क्षेत्र में हुई है वैसी और की नहीं हुई और साथ ही उनकी जैसी सुन्दर परिगाति इस क्षेत्र में हुई है वैसी अन्यत्र नहीं हो सकी। " उपन्यास ने मनोरजन के लिये लिखी जाने वाली किवताओं की ही नहीं नाटकों की भी कमर तोड़ दी है। क्योंकि पाँच मील दौड़कर रंगशाला में जाने की अपेक्षा पाँच सौ मील से किताब मंगा लेना आज के जमाने में अधिक सहज है " इस युग में उपन्यास एक ही साथ शिष्टाचार का सम्प्रदाय, बहुस का विषय, इतिहास का चित्र और पाकेट का थियेटर हो गया है।" "

हिन्दी जगत के मूर्घन्य समालोचक डा० श्यामसुन्दर दास ने भी उपर्युक्त प्रकार से अपनी परिभाषा दी है— "उपन्यास मनुष्य के वास्तिविक जीवन की काल्पिनिक कथा है।" यह परिभाषा एकांगी है, इसमे एक कमी है और वह कमी दहुत बड़ी है। इन्होंने मनोरंजन, प्रभावोत्पादकता अथवा रसोद्रेक का उल्लेख नहीं किया है। फिर कल्पना की सीमा का भी उल्लेख नहीं किया है।

यदि उपन्यास में कल्पना की पतंग की डोरी जीवन के यथार्थ के हाथों में नहीं रहेगी तो उसकी गित दो प्रकार की हो सकती है। या तो वह तुरन्त ही घराशायी होकर छिन्न-विच्छिन्न हो जाएगी या फिर हवा के भोको से आकाश में दूर, इतनी दूर उड़कर पहुंच जायेगी कि आँखों से आभल हो जाये, अन्ततोगत्वा उसे विनाश को प्राप्त होना ही है। अतः कल्पना का जीवन से सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होना चाहिये। यदि इस परिभाषा को ही ठीक मान लिया जाये तो फिर जीवन की व्याख्या करने वाले शुष्क दर्शन-ग्रन्थों को भी उपन्यास कह सकते हैं। अस्तु, इस परिभाषा में यदि रंजन और प्रभाव, का पुट और दे दिया जाये तो किसी सीमा तक उपन्यास की परिभाषा बन सकती है। अस्तु उपन्यास की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि कल्पित किन्तु जीवनाविरोधी गद्यमय आख्यान द्वारा जीवन की सरस और प्रभावशालिनी मनोरजिनी व्याख्या उपन्यास कहलाती है।

सुश्री एडिय व्हार्टन ने श्रोष्ठ कथानक और अच्छे चिरत्रो की महत्ता बताते हुए उपन्यास के विषय में कहा है कि "अच्छी कथा और सुविकसित चिरत्रो वाले पात्रो का काल्पनिक कृतित्व उपन्यास है।"

श्रीष्ठ कथानक श्रीर श्रच्छे पात्रों की महत्ता उपन्यास की इस परिभाषा मे दी गई है। पर इसमें एक बात छूट गई है श्रीर वह है मानव-जीवन। सुन्दर कथानक तो

हिन्दी-साहित्य परिषद मेरठ के अधिवेशन के अवसर पर प० हजारीप्रसाद द्विवेदी के भाषण का अशा।

२. डा॰ श्यामसुन्दर दास : साहित्यालोचन, पृष्ठ १८०।

<sup>3.</sup> A novel is a work of fiction containing a good story and well drawn characters.

एडिय व्हार्टन : राइटिंग फार लव आर मनी, पृष्ठ ५२

चन्द्रकान्ता संतित, भूतनाथ म्रादि का है जो पाठक को म्रापने में इस प्रकार सराबोर कर लेता है कि पठक म्रात्म-विस्मृत हो जाता है। पर इसका मानव-जीवन से क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न के उत्तर में मौन ही रह जाते हैं।

परिभाषा की उपर्युं क्त कमी को पूरा करने की कोशिश सी करते हुए इरा-दुल्फर्ट का कथन है कि "मानव की वाणी में विवारों का गद्यमय अनुवाद उपन्यास है और यह अनुवाद पाठकों की ज्ञान-वृद्धि भी करें।"

रिचार्ड-बर्टन ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए कहा है कि "उपन्यास गद्य में रचित, किन के समकालीन जीवन का ग्रध्ययब है। समाज के उत्थान की भावना से अनु-प्राणित हो, कलाकार इसकी रचना करता है। इसलिये वह प्रेमतत्व को प्रधान साधन बनाता है, इसलिये कि प्रेम ही एक माध्यम है, जो मनुष्य को सामाजिक बन्धनों में बाँब देता है।" र

#### ऐतिहासिक उपन्यास:

ऐतिहासिक उपन्यास दो शब्दों के योग से बना है – इतिहास + उपन्यास । अर्थात् जिस उपन्यास में इतिहास हो वह ऐतिहासिक उपन्यास कहा जायेगा।

कोई कृति ऐतिहासिक उपन्यास तभी कहलाएगी जब हमें उसमें इतिहास के दर्शन होंगे ग्रथांत् जो लेखन किसी उपन्यास में इतिहास के दर्शन करा. सकने में समर्थ है वह सच्चा ऐतिहासिक उपन्यासकार है। इसका स्पष्ट ग्रथं है कि ऐतिहासिक उपन्यासों का प्राण्ण ऐतिहासिक वातावरण है। यदि जितनी कुशलता के साथ उपन्यासकार ग्रपने उपन्यास में ऐतिहासिक वातावरण की ग्रमिसृष्टि कर सके उतना ही ग्रधिक प्रभावशाली वह ऐति हासिक उपन्यास होगा। यह नितान्त सत्य है कि उपन्यास इतिहास नहीं है। ''ग्रौपन्यासिक पात्रों के निर्माण में कल्पना ही काम करती है, पर पात्रों के चरित्र-विकास में तत्कालीन परिस्थितियों का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिये ऐतिहासिक उपन्यासों के पात्रों के चरित्र में हम लोग तत्कालीन समाज की सारी विशेषताएँ जान लेते हैं। उस युग की विचार-धारा, ग्रादर्श ग्रौर प्रचलित रीति-नीति के कारण मनुष्यों के व्यक्तिगत जीवन की गित्र, किस प्रकार एक विशेष परिस्थिति में पड़ कर कमशः विकसित होती है, यह हमें ऐतिहा-सिक उपन्यासों से ज्ञात हो सकता है "

q. "They (novels) are prose translation of ideas into the language of human life being lived—the translation must be made with such an accuracy as to increase the reader's knowledge of his own self." इरा बुल्फर्ट : राइटर्स बुक के 'व्हाट इज ए नावेल एण्ड व्हाट इज इट गुड फार' के पृष्ठ द से उद्धत।

R "It is a study of contemporary society with an implied social interest and with a special reference to love as the motive force simply because love is which binds together human being in their social relations."

डा० दशरथ ओझा कृत समीक्षा शास्त्र के पृष्ठ १४४ से रिचार्ड बर्टन का उद्धरण।

<sup>ः.</sup> श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी : हिन्दी-कथा साहित्य, पृष्ठ २२७ ।

ऐतिहासिक उपन्यास का लक्ष्य है व्यव्टि मे समध्टि के दर्शन कराना। एक व्यक्ति के भरोखे से पूरे समाज का दर्शन किया जा सकता है। एक ऐतिहासिक उपन्यास के भरोखे से तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण देश-काल की गतिविधि पर दृष्टिपात किया जा सकता है।

'प्राचीन मे कुछ बहुत ग्रन्छा था, कुछ बुरा। बुरे के हम शिकार हुए। अन्छे ने हमें सर्वनाश से बचा लिया। क्या वर्तमान ग्रीर भविष्य के लिये हम प्राचीन से कुछ ले सकते हैं? प्राचीन की गिल्तियों से बच सकते हैं। वर्तमान का हर एक क्ष्मण भूत ग्रीर भविष्य मे पिरवित्त होता रहता है। कोई किसी से ग्रलग नही। इन्हें भली-भाँति देखों, परखों ग्रें र सब्लेषण की विधि ग्रपना कर पढ़ों। बुन्देल खण्ड के इतिहास ग्रीर भूगोल से पिरचित था ही, बहुत सी परम्पराएँ भी हाथ लग गईं थी। निश्चय किया कि वर्तमान की समस्याग्रों को लेकर प्राचीन में रम जाग्रो ग्रीर उपन्यास के रूप में जनता के सामने ग्रपनी बातों को रख दो।"

श्री वर्मा जी के इस कथन के उनका इतिहास के प्रति दृष्टिकोए। पता चलता है। उन्होंने इतिहास को वर्तमान ग्रौर मिवष्य से सिक्ष्ण्य बताया है। उसकी गित साइ-क्लिक है। वर्तमान-भूत का पुनरावर्तन मात्र है मिवष्य वर्तमान का पुनरावर्तन है ग्रौर भूत-मिवष्य का। इसी प्रकार की गित है इतिहास की। इतिहास तो हमारे लिये ग्रन्त उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के समान है। उस ग्रन्न को वहाँ से निकालकर खाने योग्य बनाने का काम कुशल-कृषक साहित्यिक का है। इतिहास हमारे लिये सामग्री छोड़ता है, साहित्यिक उस सामग्री को लेकर उसे इस योग्य बनाता है कि वह वर्तमान पीढ़ी को त्राए। दे सके, मनोरंजन दे सके. प्रकाश दे सके, स्फूर्ति दे सके, गित दे सके ग्रौर ग्रागे ग्राने वाली पीढी के लिये फिर भी ज्यूँ की त्यूँ बची रह सके। वह तो ग्रन्नपूर्णारूपा द्रौपदी के भोजनोपरान्त चावल के उस एक शेष दाने के समान है, जिससे दुर्वासा ग्रौर उसके शिष्यो की उदरपूर्ति हो गई ग्रौर फिर भी वह बचा रह गया।

"उपन्यास के अन्दर इतिहास के मिल जाने से जो एक विशेष-रस संचारित हो जाता है, उपन्यासकार एक-मात्र उनी रस-ऐतिहासिक-रस के लालची होते हैं, उसके सत्य की उन्हें कोई विशेष परवाह नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति उपन्यास में इतिहास की उस विशेष गन्य और स्वाद से ही एकमात्र सन्तुष्ट न हो और उसमें से अखड इतिहास को निकालने लगे तो वह साग के बीच में साबित जीरे, धनिया, हल्दी और सरसो ढूँ ढेगा। मसाले को साबित रखकर जो व्यक्ति साग को स्वादिष्ट बना सकते हैं वे बनाएँ, और जो उसे पीसकर एक सम कर देते हैं. उनके साथ भी हमारा कुछ भगड़ा नहीं। क्योंकि, यहाँ स्वाद ही लक्ष्य है मसाला तो उपलक्ष्य मात्र हैं।"2

कवीन्द्र रवीन्द्र ने उपर्युक्त उद्धरण में बड़ी पते की बात कही है। कुछ विद्वान ऐतिह सिक घटनाओं को तोड़ने मरोड़ने के पक्ष में है तो कुछ कहते हैं कि ऐतिहासिक

१. श्री वृन्दावनलाल वर्मा: आजकल (जुलाई १९५७ के अंक मे लेख), पृष्ठ १८।

२. पदुमलाल बख्शी द्वारा सपादित नामक पुस्तक साहित्य शिक्षा के रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'ऐ तिहासिक उपन्यास' नामक लेख, पृष्ठ ८६ से उद्धृत।

सत्य की बरावर रक्षा होनी चाहिये। परन्तु रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दोनों का ही विरोध नहीं किया। एक मध्यम मार्ग निकाला है कि लेखक चाहे ऐतिहासिक सत्य की पूर्ण रूपेण रक्षा करे अथवा अशिक रूप से रक्षा करे, इस बात की उन्हें चिन्ता नहीं। उन्हें तो वेवल यह देखना है कि लेखक ऐतिहासिक रस की अवतारणा कर सका है या नही। यदि वह इस कार्य में स.ल हुआ है तो वह सच्चा ऐतिहासिक उपन्यासकार समका जाएगा।

'सावारएतः ऐसे उपन्यास जिसमे अतीत-कालीन पात्र, वातावरए और घटनाओं के ज्ञात तथ्यों को कल्पना से मांसल और जीवन्त बनाकर रखने का प्रयास होत. है, ऐति-हार्तिक उपन्यास कहे जाते हैं।"

"इन ऐतिहासिक उपन्यासकारों की जिम्मेदारी द्विगुणित होती है। उनके लिये इतिहास के प्रति सच्चाई ग्रौर कला के प्रति निष्ठा रखना निवान्त ग्रावश्यक होता है।""

ऐतिहासिक उपन्यासो मे इतिहास भौर कल्पना को लेकर एक विवाद रहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास का पुट कितना हो, कल्पना का कितना, इतिहास में कोई परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं ग्रादि । इसमें विद्वानों के विभिन्न मत है ।

'सर वाल्टर रेले' अपनी पुस्तक इंगलिश नावेल' मे लिखते है कि "ऐतिहासिक उपन्यासो के प्रधान पात्र स्वय ऐतिहासिक नहीं होने चाहिये।"

'दा इवोल्यूशन आफ इंगलिश नावेल' में स्टिडर्ड लिखते हैं कि 'स्काट अपनी कला के लिये इतिहास के तथ्यों को बदल डालते हैं "

हेनरिटा मौस्से अपनी पुस्तक 'ए पीप एट अवर ऐनसैस्टर्स' की भूमिका में घोषित करते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहास को विस्तृत और लंगड़ा बनाने का अधि-कार नहीं है जो ऐसा करता है वह जानबूभ कर इतिहास पर रंग फेरता है, वह नैतिक अपराध करता है। <sup>४</sup>

ऐतिहासिक उपन्यास का सम्बन्ध श्रतीत-विशेष श्रौर वातावरण-विशेष से रहता है। ये समस्न तत्व समाज के विशिष्ट श्रंगो का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्राज का पाठक, श्राने वाले कल का पाठक, उससे रस ग्रहण करेगा। श्रर्थात् उस ऐतिहासिक उपन्यास के पात्रो मे वह श्रपनी, श्रपने समाज की एक प्रतिच्छाया देखेगा, उसे उस कृति में श्रपनी मनोवृत्तियो वा पोषण मिलेगा, उन तत्वो से उसका तादात्म्य होगा। "ऐतिहासिक उपन्य स सामाजिक उपन्यास की भाँति मनुष्या के पारस्परिक सम्बन्धो श्रौर उनकी समस्याश्रों की कहानी है।" श्रीर उपन्यासकार को यह कमाल हासिल है कि वह वर्तमान समस्याश्रो को

३. "The principal characters of a historical novel should not be themselves historical. "
डा॰ गोपीनाथ तिवारी- ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पृ० ७ से उद्धृत।

४. Scott changeth the fact of history in the interest of his art. डा॰ गोपीनाथ तिवारी . ए िहिसिक उपन्यास और उपन्यासकार, प्० द उद्धत।

श. No small poition of mora culpability attaches to that writer, who, for the convenience of his own pen, wiltuily represents as true what he knows to be false.
डा॰ गोनीनाथ तिवारी—ए तिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पु॰ ६ से उद्ध्त ।

६. डा० शशिभूषण सिंहल: उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा पृ० : ५ ।

१. श्री बी० एम० चिन्तामणि कृत 'ऐतिहासिक उपन्यसो मे कल्पना और सत्य' की प्रस्तावना, लेखक डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी पृ० १ से उद्धृत।
 २. वही पृ६

इस खूबी के साथ इतिहासकालीन घटनाग्रों, चिरत्रों ग्रादि के साथ गूँथ देता है कि वे ग्रन्योन्याश्रित हो जाती है। वर्तमान समस्याएँ उस काल की समस्याएँ बन जाती है ग्रौर उस काल की समस्याएँ वर्तमान काल की बन जाती हैं। ऐतिहासिक उपन्यासो का प्रमुख उद्देश्य है कथानक ग्रौर पात्रो का किसी काल विशेष के जीवन के साथ समन्वय करना।

चाहै जिस प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास हो, उसका प्रभाव श्रौर श्राकर्षण सदैव श्रंशत: उसके द्वारा किये गये श्रतीत काल के जीवन के निर्मल श्रौर सजीव चित्रण पर ही निर्मर रहेगा, क्योंकि एक प्रकार से यही उनके श्रस्तित्व का श्रौचित्य है। ऐति-हासिक उपन्यासकार का कार्य है कि वह इतिहासज्ञों श्रौर पुरातत्ववेत्ताश्रों द्वारा किये गये नीरस तथ्यों पर श्रपनी उत्पादक कल्पना-शक्ति का प्रयोग करे।

उसके लिये हम कह सकते हैं कि एक सन्तुलित उपन्यास के लिये कल्पना और इतिहास का संतुलित मिश्रग्ण हुम्रा हो। डा० गोपीनाथ तिवारी के म्रनुसार—

"जब इतिहास और कल्पना का सन्तुलित मिश्रण हुम्रा हो, जब खोजपूर्ण ऐति-हासिक भ्रध्ययन एवं मनोरम कल्पना को एक ग्रासन पर खडा करके पाणिग्रहण कराया गया हो तब हमें सन्तुलित उपन्यास देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है।"

इससे स्पष्ट हुन्ना कि ऐतिहासिक सत्यों के साथ कल्पना का सिम्मश्रण श्रनिवायं है। यदि कल्पना का रंग नहीं चढ़ेगा तो वह उपन्यास न बनकर कोरा इतिहास रह जायेगा पर कल्पना का यह अर्थं नहीं कि वह कल्पना के पखों पर स्वच्छन्द विचरण करे। वह स्वतन्त्र हो सकता है पर स्वछन्द नहीं। बुद्धि-शत्रु तत्व उसकी कृति मे नहीं ग्राने चाहिये, जिनके पढ़ने से यह श्रामास हो जाए कि ये उस काल के हैं ही नहीं। इसका अर्थं है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार उस सीमा तक कल्पना का पुट दे सकता है, जहाँ तक ऐति-हासिक तथ्यों का गला न घुटे। यदि कोई राम को दुष्ट और रावण को सच्चिरत्र दिखा-येगा तो वह कृति समाइत नहीं होगी, तिरस्कार की वस्तु बन जायेगी। समाज उसे हेय समभेगा। "कल्पना का उचित प्रयोग वह इस प्रकार कर सकता है कि पात्र के गुण-दोष को विकसित करने वाली अथवा उनका स्पष्टीकरण करने वाली नवीन घटनाओं की योजना करे, ऐसी घटनाएँ चाहे ऐतिहासिक न भी हों।"

हिन्दी में एक दल इस पक्ष मे है कि इतिहास में परिवर्तन कर उपन्यास लिखना चाहिये। ऐतिहासिक उपन्यासकार राहुल जी एवं श्री चतुरसेन शास्त्री इस पक्ष के हैं।

शास्त्री जी का मत है कि ऐतिहासिक उपन्यास है, उनमें इतिहास नही ढूँढना चाहिये। ऐसा करना मूर्खता है। इतिहास मे परिवर्तन होता रहता है, फिर भला कैंसे इतिहास दिया जा सकता है। ऐतिहासिक उपन्यास कोई इतिहास नहीं है, जिससे इतिहास-ज्ञान सीखा जाये। उसमें एक कहानी मिलेगी। इतिहास काल-विशेष की चीज है। ऐसी चीज क्यों न दी जाय जो युगों से ऊपर की हो, जो हशाश्वत हो, सार्वभौम हो। वह है

श्री शिवनारायण श्रीवास्तव : हिन्दी उपन्यास, पु० ४६

२. डा॰ गोपीनाथ तिवारी- ए तिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पू॰ ४

३. श्री शिवनारायण श्रीदास्तव : हिन्दी उपन्यास, पू॰ ५६।

'इतिहास-रस'। ग्रतः पाठकों को यह ग्राशा नहीं करनी चाहिये कि उपन्यास, काव्य या कहानी को पढ़कर वे ऐतिहासिक-ज्ञान ग्रजंन करेंगे। ऐसी पुस्तकों में तो उन्हें इतिहास के स्थान पर इतिहास-रस ही की प्राप्ति होगी (वैशाली की नगरवधू)। इसकी पुष्टि में वह कहते है, 'यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यास ग्रौर कथानक लिखने से पहले ऐतिहासिक विशेष-सत्यों को जानना चाहिये। परन्तु यदि वह ऐसा करे तो वह कदापि कोई रचना जीवन मे नहीं कर सकता क्योंकि ऐतिहासिक-विशेष सत्यों का ज्ञान कभी भी पूरां नहीं हो सकता। उनमें गवेषणा करने वाले विद्वानों के द्वारा नई-नई जानकारी होते रहने से निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। फिर क्यों न साहित्यकार ग्रपनी कहानी ग्रौर उपन्यास की चिर-सत्य के ग्राधार पर जिसमे गवेषणा की कोई गुंजाइश नहीं, रचना करे।" वैशाली की नगरवध्, पृष्ठ ७४६)

श्री वृन्दावनलाल वर्मा दूसरे प्रकार की विचारधारा का पोषएा करते है कि ऐतिहा-सिक उपन्यास मे उपन्यासकार को इतिहास की घटनाओं को तोड़ने-मरोड़ने का हक नहीं है। उनके अनुसार उपन्यास की रूपरेखा. रीतिरिवाज, सामाजिक चित्रएा व्यक्तिगत चरित्र आदि पूर्ण एव समानुपातिक हों। साथ ही वह सद्मावों के उद्रोक करने में सफल ही, उसमें कुछ श्राधुनिक समस्याएँ भी हों। तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वे सुश्रुङ्खिलित हों। ऐतिहा-सिक उपन्यास घर्म अथवा आदर्श के प्रचारक न हों। श्री वर्मा जी ने एक बात और मुख्य कही है कि ऐतिहासिक उपन्यासों में पाठक को पकड़े रखने की शक्ति होनी चाहिए तथा पाठक इससे कुछ ज्ञानार्जन भी करे।' रे

"ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहास, मानव-मन श्रीर जीवन की वास्तविकता को उपन्यास कला के रग मे रंगकर रखना पड़िगा। सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार में इति-हास की सच्चाई भी निलती है श्रीर कल्पना का मनोरंजन भी।" श्रस्तु —

१- डा॰ गोपीनाथ तिवारी : ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पृ. १०-११।

R- In a historical novel the frame outline should be in accordance with history, traditions should also never be lost sight of. The social environment should be true; various actions of life, individuals characters integrated; proportionate mingling of all must be done. It should be to rouse emotion for the good. Some modern problems should be introduced. Logical and psychological links must be kept intact. The aim of all art is to refine. The historical novel starts with the reader's faith in the main characters. But the historical novels should not pose to be a missionary or moralist. It may become ridiculous in the attempt when a reader has left reading a historical novel. He should feel refreshed and energised, inspired to do something better, to improve. After reading it he should be able to say that he knows more about the subject than when he had begun readind it. It must entertain in a real way.

श्री वृन्दावनलाल वर्मा के व्यक्तिगत नोट्स से उद्घृत् । ३- डा० गोपीनाथ तिवारी : ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पुष्ट ४।

ऐतिह सिक उपन्यास में इतिहास भी हो, उपन्यास भी, ग्रर्थात् इतिहास में कल्पना हो, पर वह कल्पना इतिहास की विरोधिनी न हो, उसकी पोषिका हो फिर भी यह स्मर्ग्णीय है कि ऐतिहासिक उपन्याम, उपन्यास पहले है इतिहास बाद में । यदि हमें इतिहास के ही दर्शन करने है या हमें इतिहास ही खोजना है तो इतिहास के ग्रन्थ यथेष्ट है । इतिहास का 'कुछ' हम उपन्यास में खोजते हैं, 'कुछ' वही है, जिसे ग्राचार्यं चतुरसेन ने इतिहास-रस कहा है।

# ऐतिहासिक उपन्यास श्रौर इतिहास में श्रन्तर एवं साम्य

इतिहास = 'इति + ह + आस' अर्थात ऐसा हुआ। उपन्यास का अर्थ है वह कलाकृति जिसमे मानव के अनेक पक्षों का स्थापन किया गया हो, प्रक्षेप किया गया हो। स्पष्ट हुआ कि इतिहास केवल भूत की बात करता है, अतीत के घटना-चकों की सूची देता है, मानव-जीवन का उसे कोई लोम नहीं, वह तो एक सच्ची बात बताता है। वह तो 'कार्य पांडे पां लगें' मे विश्वास रखता है। उसे इस बात की चिता नहीं कि इससे पांडे जी को कष्ट होगा या पांडे जी को हानि होगी। जबिक उपन्यास पाण्डे जी को ढंग से उनका शरीर-दोष बताएगा, वह भी यदि आवश्यक हुआ तो।

यही अन्तर ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास में है। इतिहास तो पुरातातिक सग्रहालय है जहाँ अतीत के देश-काल के मग्नावशेष सगृहीत है, तत्कालीन सस्कृति के चरण चिन्ह है, तब के मानव की गौरवशालीन पताकाओं के चिथड़ है, महान विजेताओं, युग-निर्माताओं की हिड्डयों के ककाल है और ध्वस्त वह सब कुछ है जो उस समय हुआ। ऐतिहासिक उपन्यास वह जादुई नगरी है जहाँ के भग्नावशेष अपने मौलिक रूप में दीख पड़ते हैं, गौरवशालीन पताकाएँ फहराती हुई नजर आती हैं, युद्ध के लिए कटिबद्ध जवानों की हुंकार सुनाई देती है; जहाँ वह देशकाल संप्राण होकर चल-चित्र की भाति हमारे मानस-पटल के सामने से गुजरता चला जाता है। ऐतिहासिक उपन्यासकार की कलम को यह कमाल हासिल है कि वह पाठक को उठाकर उस देशकाल में विचरण कराने ले जाता है या फिर उस देशकाल को पाठक के समक्ष ला पटकता है। सजय जिस प्रकार अधे घृतराष्ट्र को हिस्तनापुर में बैठे बिठाए कुख्केंत्र की रणस्थली का दर्शन कराते थे उसी प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासकार पाठक को कराता है।

इतिहास घटनायों का लेखा-जोखा मान है जबकि ऐतिहासिक उपन्यास उनमें से कुछ विशिष्ट घटनायों का कल्पना-मिश्रित काचन-मिणित सयोग है। इतिहास के केवल एक पुत्र है— यतीत का यथार्थ जबिक ऐतिहासिक उपन्यास के पास इतिहास वाले यथार्थ के पुत्र के साथ एक कल्पना का दत्तक पुत्र भी है।

श्रंग्रेज़ी समालोचक वाल्टर बैंग हौट ने ऐतिहासिक उपन्यास की तुलना बहते हुए ज्ञल्प्नवाह में पड़ी हुई प्राचीन दुगें की मीनार की छाया से की है। पानी नया है, नित्य परिवर्तनशील है परन्तु मीनार पुरानी है अपने स्थान पर स्थित है। ऐतिहासिक उपन्यास लेखक की भी यही समस्या है कि उसके पैर तो इस जमीन पर है, वह साँस इस युग और निम ष में ले रहा है परन्तु उसका स्वप्न पुरातन है और फिर भी नवीन है। एक ही ऐति-

हासिक विषय पर विभिन्त-युग के लेखक इसी कारएा से विभिन्त प्रकार से लिखेंगे।''

इतिहासकार के पास तथ्यों के साथ-साथ एक संश्लिष्ट सम्माव्यता भी होती है जिसका म्राश्रय लेकर वह इतिहास रचता है । दूसरे शब्दों में इसे त्रनुमान कह सकते हैं । ग्रर्थात् इतिहास को फिनिशिंग टच देने के लिए इतिहासकार को अनुमान की सहायता लेनी पड़ती है जबिक ऐतिहासिक उपन्यासकार के पास ऐतिहासिक तथ्यों के ग्रतिरिक्त दो ग्रीर ग्रस्त्र होते हैं- कल्पना ग्रौर व्याख्या। इतिहासकार कल्पना की परिधि में प्रवेश नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता । वह ग्रघिक से ग्रघिक श्रनुमान का सहारा ले सकता है । "इतिहासकार केवल मात्र दंत-कथा और पुराणों से कहानियाँ लेकर ऐतिहासिक पात्रों श्रीर घटनाश्रों की सृष्टि नहीं कर सकता, न केवल स्वानुभव के श्राधार पर इतिहास की घटनायों ग्रौर पात्रों की स्पष्ट शब्दों में ग्रालोचना ही कर सकता है, न उसके कर्तां व्य पर मनमानी टिप्पिंग्याँ ही दे सकता है, और न इतिहास को एक काल्पनिक कथा का ही स्वरूप दे सकता है। दूसरे शब्दों में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इतिहासकार निर्माण नहीं कर सकता खोज भले ही करले, अन्वेषक होने के कारण इतिहासकार का दृष्टिकोण वैज्ञानिक कहा जाता है।" जबिक ऐतिहासिक उपन्यासकार को उपर्युक्त बातों की छट है। उसके लिए वह क्षेत्र खुला है जो इतिहासकार के लिए बन्द है, वह व्याख्या कर सकता है, ब्रालोचना कर सकता है, घटा-बढ़ा सकता है। उसके द्वारा रचित काल्पनिक घटनाएँ ग्रौर पात्र भी वैज्ञानिक से होते हैं, वे ऐतिहासिक तथ्यों का पीषरा करने वाले होते हैं, उनके विरोधी नहीं होते।

इतिहास राष्ट्रपरक है, ऐतिहासिक उपन्यास व्यक्तिपरक । इसका यह अर्थ नहीं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार राष्ट्र के प्रति उदासीन रहता है, नहीं, वह भी राष्ट्र-प्रेमी होता है। अन्तर केवल इतना ही होता है कि व्यष्टि में समष्टि समाहित है और समष्टि में वह राष्ट्र के दर्शन करता है। उसका व्यक्ति राष्ट्र का प्रतीक होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासकार मानव को प्रमुखता 'देता है। 'उसकी (ऐतिहासिक उपन्यासकार की) हृष्टि में व्यक्ति का महत्व अधिक है, वह पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोग्रा से गृहग्रा करता है। वह उसके जीवन के अनावश्यक व्यक्त को छोड़कर उल्लेखनीय अव्यक्त को व्यक्त करता है जबिक इतिहासकार व्यक्त का भी केवल उतना ही अंश गृहग्रा करता है जो राष्ट्र व जाति के उत्थान-पतन से सम्बन्धित है। व्यक्ति को प्रमुखता देने के कारग्रा उपन्यासकार जीवन के अधिक समीप है।"

इतिहास में राष्ट्र का उत्थान-पतन मुख्य विषय होता है उसमें व्यक्ति के ग्रपने जीवन की विशेष महत्ता नहीं रहती। राष्ट्र के उत्थान-पतन में जिन व्यक्तियों का हाथ रहता है, उनका वर्णन राष्ट्र के ग्रंग होने से ही इतिहास में निबद्ध होता है। स्वयं व्यक्ति

१ - उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ २१ - लेखक डा. शशिभूषण सिहल 'आलोचना' १ में 'ऐतिहासिक उपन्यास' का उद्धरण।

२- टोम जोन्स के उद्धरण के आधार पर डा॰ जगदीशचन्द्र जोशी कृत 'प्रसाद के एतिहासिक नाटक' नामक पुन्तक के पृष्ठ १६ से उद्धृत।

३- डा० शशिभ वण सिंहल : उपन्यासकार बृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ २६।

का चिरित्र उसमें गौए। स्थान ही पाता है। उपन्यास में व्यक्ति की ही प्रधानता रहती है। देश के कर्म क्षेत्र में राष्ट्रीय जीवन का जो निर्माण होता है, उसमें हम एक व्यक्ति के चिरित्र को प्रधानता देकर उसी के सुख दु:ख मे देश और काल की विशेष परिस्थिति की प्रतिच्छाया देख लेते हैं। देश के मीतर जो विकट संघर्ष होता है, जो घोर युद्ध होता है, कान्ति की जो भयकर ग्रांची ग्राती है, उसमे हम एक व्यक्ति के परिवारिक जीवन मे प्रेम और त्याग की अपूर्वता देखकर जीवन की चिरन्तन महिमा को प्राप्त कर लेते हैं। इतिहास के पृष्ठों में जो राजा, सम्राट, सेनापित, नेता और शासक ग्रपने-ग्रपने विशेष प्रमुताशाली पदों के कारण ग्रपने कृत्यों से राष्ट्र के उत्थान और रतन मे विशेष प्रमाव डालने के कारण प्रख्यात हो गये हैं। उनके मानवीय मावों का उत्थान पतन हम उपन्यासों मे पाते है। जे एकमात्र राष्ट्र के कर्णाधार नहीं रहते, वे मनुष्य होकर पिता, पुत्र, पत्नि और प्रेमी के रूप मे प्रदर्शित होते हैं, तब हम उनके चरित्र में जीवन की गरिमा या हीनता का ग्रनुमव करते हैं।''

अतीत में मानव का बचपन छिपा पड़ा है, उसका गौरव छिपा पड़ा है, उसका उत्थान पतन सन्निहित है। अतीत के खंडहरों में मानव की संस्कृति विखरी पड़ी है जिसके टुकड़ो को देखकर वर्तमान का मानव कभी हंस पड़ता है, कभी गौरव से सीना फूला लेता है, कही अपने पतन को देखकर वह सिर धुनता है श्रीर सबक लेता है। इस प्रकार श्रतीत मे एक रस है, एक अमृत है, ब्रात्मविस्मृत कर देने वाला एक ब्रानन्द है। इस रसामृतानन्द की एक बूँद भी पाठकों के गले उतार सकने मे इतिहास असफल है जबकि ऐतिहासिक उपन्यास अपने पाठको को इसका आकंठ पान कराता है, इसमे आचुड़ स्नान कराता है। हमारे ग्रतीत का मानव जैसे भयकर चेचक का शिकार हुआ। इस भयकर रोग के आक्रमए। के बाद उसका मुख डेरल कट हो गया, विकृत हो गया । इतिहास उस कुरूप चेहरे को ज्यू का त्यू हमारे सामने ला रखेगा लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासकार उसकी प्लास्टिक सर्जरी करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत करेगा । वह उस कुरूप और मयावने चेहरे को अपने पाठक के समक्ष रखने की हिम्मत नहीं कर सकता कि पाठक की एक बार को तो चीख ही निकल जाये । बस यही तो एक अन्तर है इतिहासकार और ऐतिहासिक उपन्यासकार मे । इतिहास का मारतीय पाठक महमूद गजनवी को कभी गले नही लगा सकता, पर ऐतिहासिक उपन्यास का पाठक चतुरसेन के सोमनाथ के दुदन्ति, दैत्य स्वरूप, महापातकी, पश्त्व की पराकाष्टा को प्राप्त महमूद को अवश्य गले लगायंगा, उसके सभी गुनाहों को माफ कर देगा। क्यूँ ? क्योकि वह मानव है, पशुत्व के अन्तिम छोर तक यदि उसका पतन हुआ था तो देवत्व की सीमा का भी वह स्पर्श कर ग्राया था। जो महमूद ग्रपनी प्रेयसी एक मात्र चौला को प्राप्त करने के बदले अपना मान सम्मान, राज, सम्पत्ति यहाँ तक कि जीवन सर्वस्व दे सकता था, उसने उसे पाकर भी उसका स्पर्श तक न किया । इतना ही नही उसने यहां तक किया कि उसने अपनी प्रेयसी को मुक्त कर दिया कि चाहे जहां जाओ। क्या इसे देवत्व की निशानी नहीं कहेंगे ? नारकीय रौरव, बदबू से आकान्त, बर्बर, नर-पिशाच श्रपनी तलवार को नारी के श्रांचल के साये में अगर दफना दे तो उसे क्या कहेंगे मानव, केवल मानव। गुप्त जी ने कहा है -

देव सदा देव तथा दनुज दनुज हैं। जा सकते किन्तु दोनों ग्रोर ही मनुज हैं॥ १

देवता देवता है, राक्षस राक्षस है, कोई खास बात नहीं, खास बात तो 'महमूदो' की है जो गिरते हैं तो इतने गिरते हैं कि राक्षसत्व की परिधि को भी लांघ जाते हैं और उठते हैं तो इतने उठते हैं कि देवताओं के मेहमान बनते हैं— नर संहारों के खून से लथपथ महमूद का जीवन उसके आँसू की केवल एक बूँद से प्रक्षालित हो गया। दुदन्ति में भी मानवीय गुगों की प्राण् प्रतिष्ठा ऐतिहासिक उपन्यासकार के बूते की बात है, इतिहासकार के नहीं। यहीं तो है वह सत्यं शिवं सुन्दरम् जो ऐतिहासिक उपन्यासकार के बल की बात है। इतिहासकार को इससे कोई सरोकार नहीं। इतिहास हमारे अतीत की सम्यता एवं सस्कृति रूपिणि नारी की जगह + जगह से फटी हुई साड़ी है और ऐतिहासिक उपन्यास है उन फटे हुए स्थानों पर पेवन्द लगाकर, उन्हें रफ कर, मानव के समक्ष रखता है। बस दोनो में यहीं एक छोटा सा अन्तर है।

# वैशाली की नगरवधू

#### उपन्यास का कथानक

नायक महानामन को एक दिन आम्भवृक्ष के नीचे एक नवजात कन्या पड़ी मिली। उनके कोई बच्चा नहीं था, उसे वह उस लाया। आम्भ के नीचे से प्राप्त होने के कारण उसका नाम आभ्रपाली रखा। सर्वीधिक सुन्दरी होने कारण वैश्वाली के कानून के अनुसार आभ्रपाली कोजनयद कल्याणी बनाया गया।

हर्षदेव जनपद-फल्यांगी अम्बपाली का प्रथम अतिथि था। महानामन ने हर्षदेव के साथ श्राम्रपाली का विवाह करने का वचन दिया था। हर्षदेव के आने पर आम्रपाली ने कहा कि तुम्हारी वाग्दत्ता पत्नी मर चुकी है। 'यदि तुम मे कुछ मनुष्यत्व है तो तुम जिस ज्वाला से मर रहे हो उसी से वैशाली जनपद को जला दो, मस्म कर दो।'

सोमप्रम आर्या मातगी और बिम्बसार का पुत्र था। आर्या मातंगी ने उसे यह तो बता दिया कि मैं तेरी माता हूँ पर वह यह नही जान प'या कि उसका पिता कौन है। उसे वर्षकार और आचार्य शाम्बव्य की आज्ञा से कुण्डनी के साथ चम्पा के लिये गुप्त यात्रा पर जाना पड़ा। मार्ग में विषकत्या कण्डनी ने चम्पारण्य में सम्बर असुर का संहार किया। और बाद में चम्पा के राजा दिवाहन के प्राणा भी कुण्डनी ने लिए, सोमप्रम तथा कुण्डनी चम्पा को जितकर वहाँ की राजकुमारी चन्द्रमद्वा को लेकर वहाँ से श्रावस्ती की ओर चले।

श्रम्बपाली के उपवन में महाराज उदयन श्राकाश मार्ग से श्राए श्रौर तीन ग्रामों वीगा बजाकर श्रम्बपाली को तीन ग्रामों की ताल पर नृत्य करने को बाध्य किया। श्रम्ब-पाली के जीवन में यह प्रथम पुरुष था जिसने उसे मोहित किया। उदयन को वह श्रपना सर्वस्व श्रपंगा करने को तैयार थी परन्तु उदयन ने कहा में शरीर का भूखा नहीं श्रौर वह चला गया।

हर्षदेव विक्षिप्तावस्था मे जीतीभय नगरी में पहुंचा। वहाँ एक सेठ का लड़का समुद्र में, उसका जहाज इब जाने से, इब गया था। नियमानुसार उस सेठ की सारी सम्पत्ति राजकोष मे मिला ली जाती। उसकी वृद्ध माता ने हर्षदेव को कहा कि मैं तुभे शुक्क दूंगी तू मेरे पुत्र कृतपुण्य का ग्रमिनय कर श्रौर उसकी चारों पित्नयों से एक-एक पुत्र उत्पन्न कर। तीन वर्षों मे हर्षदेव ने उन चारों से तीन पुत्र श्रौर दो पुत्रियाँ उत्पन्न कर दी। श्रब बुढ़िया का काम निकल जाने पर उसने उसे टालने की सोची। तीसरी बहू का उससे बहुत लगाव हो गया था। हर्षदेव स्वयं भी चाहता था कि सदा कृतपुण्य ही बना रहे श्रौर सुख मोगे। तीसरी बहू ने हर्षदेव से कहा कि चम्पा मे मेरे पिता सेट्ठि के यहाँ जाना श्रौर वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना।

मगवान वादरायएं ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि आज रात्रि में एक सम्मान्य अतिथि आए गे। उनका सत्कार करना और कल प्रातः मुक्त से मिलना। परन्तु उस रात्रि एक वृद्ध के साथ अम्बपाली आई, थोड़ी देर वाद महाराज विम्बसार आए। विम्बसार श्रावस्ती के अभियान में हार गए थे। वादरायण के यहाँ अम्बपाली से महाराज विम्बसार ने प्रणय-निवेदन किया। अम्बपाली ने शतं रखी कि मेरा पुत्र मगध का भावी सम्राट हो और वैशाली से बदला लिया जाय। महारांज ने शतं मान ली।

कुण्डशी आदि चारों अम्बारोहियों पर कुछ शत्रुओं ने वारा-वृष्टि की। सोम घायल हो गया। उसे लेकर उसका असुर मित्र शम्ब एंक कदरा में छिप गया। राजकुमारी चन्द्रमद्रा जौर कुण्डनी बन्दिनीं हुई परन्तु कुण्डनी अपने कौशल से निकल कर माग गईं पर चन्द्रमद्रा शत्रुओं के कब्जे में रह गई।

सम्राट बिम्बसार राजधानी राजगृह लौट श्राए। श्राकर उन्होंने देखा कि मथुरापित श्रवन्तिथमंन प्रद्योत की सहायता करने के लिए मगघ पर चढ श्राया है। राजगृह मे उस समय न सेनापित चन्द्रमदिक थे न वर्षकार। श्रव उन्हें मगध का पतन निश्चित जान पड़ा। पर वर्षकार श्रीर शाम्बब्य काश्यप की कूटनीति से शत्रु-सेना वापस माग गई।

गौतम बुद्ध अपने प्रभाव से बौद्ध मिजुओं की संख्या बढ़ा रहे थे। अजित केसकम्बली का आश्रम सरयू-तीर पर था। उसने गौतम का बहुत विरोध किया। राज-कुमार विदूडम उनके पास आए और उन्होंने राजकुमार को तथागत के विरुद्ध खूब मड़काया और कहा कि बन्धुल और उसके बारहों पुत्र-परिजनों को नष्ट कर दो और बन्धुल के भागिनेय दीर्घकारायण को अपना अन्तरग बनाओं और इस प्रकार राज सिहासन की हिथियाओं।

जीवक कौमारमृत्य को एक दासी की आवश्यकता थी। वह दासों के हट्ट में पहुचा। वहाँ उसने एक सुन्दरी दासी खरीद ली। उसी हट्ट में सोमप्रम भी खड़ा था। इतने में कुण्डनी भी उससे मिल गई। उसने सोम को बताया कि राजकुमारी चन्द्रमद्रा को इस दास ने अभी बेच डाला है। वह अन्तः पुर में महारानी कलिंगसेना का मेट देने के लिए खरीद ली गई है।

विद्वास ने अपना कूट-यन्त्रे चलाया। उसने बन्धुल के बारहों पुत्र-परिजनों को दूत के रूप में कोशाम्बी-पीत कि शास यज्ञ के निमत्रण के लिए भेजने का तयार किया और कहा कि इनके पीछे प्रच्छन्न रूप में २० सहस्र सन्य जाएं। राजपुत्र विद्वास ने श्रावस्ती को नगर-व्यवस्था अपने हाथ में ले ली।

कौशलपित प्रसेनजत ने राजसूय यश प्रारम्म किया। इतने में सूचना आई कि बन्धुल के बारहीं पुत्र-परिजन मार डाले गए। यह सब विदूडभ की चाल थां। श्रव सीमान्त पर उसने बन्धुल को सेनापित के रूप में भिजवा दिया। इस प्रकार श्रावस्ती विदूडभ के लिए निष्कंटक हो गई।

कुण्डनी और स्त्री के वेष में सोम दोनो तरकीब से राजनिन्दनी के पास अन्तःपुर मे पहुंच गए तथा दोनो ने राजकुमारी को आश्वस्त किया। राजनिन्दनी चन्द्रभद्रा के कथ- नानुसार सोम अन्तःपुर से निकलकर श्रमण मगवान महावीर से मिलने पहुंचा। उसने चन्द्रमद्रा की कथा उनसे कह सुनाई। उन्होंने उसे छ्टकारा दिलाने का आश्वासन दिया और विदूडम को बुलाया। विदूडम से सब बातें कही और विदूडम ने उसकी मुक्ति का आश्वासन दिया। सोम राजकुमारी को प्यार करने लगा था अत. उसे शंका हुई कि कहीं विदूडम उसे न हडप ले। पर विदूडम ने विश्वास दिलाया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। विदू-डम ने किलगसेना से मिलकर राजकुमारी को मुक्त कराकर साकेत मिजवा दिया। जब प्रसेनजित को ज्ञात हुआ कि वह तो परमसुन्दरी राजकुमारी थी, दासी नहीं थी तो वे किलगसेना पर बहुत बिगड़े। सोम जब अपने को न रोक सका तो वह राजकुमारी से मिलने पहुँचा और प्रण्य निवेदन किया। राजकुमारी ने कहा कि मैं मी तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ परन्तु अब तुम मगवान महावीर की आज्ञा से ही मेरे पास आना अन्यथा नहीं।

सेनापित कारायण विदूडम के गुट के थे। विदूडम ने उन्हें तरकीब से प्रसेनजित से प्रभियोग लगवाकर श्रावस्ती बुलवा लिया था श्रीर कारागार में बन्द करवा दिया था। श्रव विदूडम के विद्रोह करने का श्रवसर श्रा गया था। उन्होंने कारायण को कारागार से मुक्त कर दिया श्रीर कहा कि नगर पर अपना श्रिषकार कर लो श्रीर महाराज प्रसेनजित जब जेतवन से गौतम के दर्शन करके लैंटे तो उन्हें बन्दी बनाकर सीमान्त पर छोड़ श्राना। महारानी मिल्लका चाहे तो राजमहल में श्रा सकती हैं। कारायण प्रसेनजित को बन्दी बनाकर सीमान्त पर छोड़ श्राये। मिल्लका भी महाराज के साथ चली गई। दोनों राजगृह के द्वार पर पहुँचते ही मर गए श्रीर बिम्बसार ने उनका विधि-विधान के साथ दाह-संस्कार किया।

बन्धुल को यह समाचार मिल गया था और उसने महाराज का निष्कासन छन्म वेश मे देखा था। बन्धुल ने विदूष्टम को बन्दी बना लिया पर सोम, कुण्डनी, अजित केस-कम्बली के प्रयत्नों से राजकुमार विदूष्टम को बन्धुल के चंगुल से छुड़ा लिया और बन्धुल को केंद्र कर लिया। विदूष्टम का विधि-विधान से राज्यामिषेक हो गया। आचार्य अजित महामात्य बने, कारायण महासेनापति।

मगवान महावीर ने सोम को उपदेश दिया कि राजकुमारी के मार्ग से तुम्हें हट जाना चाहिए क्योंकि उसे कौशल की राजमहिषी बनना होगा। सोम ने स्वीकार किया भीर वह राजकुमारी के पास पहुँचा। राजकुमारी से उसने सब कुछ कह दिया। राजकुमारी बिलखती रही। वह बोली कि जब तक मेरे प्राणा हैं तब तक उनमे तुम रहोगे। सोम उससे विदा लेकर भीर उसको इच्छानुस र उसके अश्व धूमकेतु को लेकर कुण्डनी और शम्ब के साथ वैशाली के राजपथ पर अग्रसर हुआ।

श्रम्बपाली एक बार श्रपने साथियों श्रौर पौरजनो के साथ आखेट खेलने गई। वह पुरुष वेश धारणा कर युवराज स्वर्णांसेन के साथ गहन वन मे प्रविष्ट हुई। वनराज ने श्राम्रपाली के ग्रव्व पर श्राक्रमणा किया श्रौर वह एक श्रोर खड्ड मे जा गिरी। श्राम्रपाली की मृत्यु ग्रवश्यम्मावी जानकर वैशाली में शोक की लहर व्याप्त गई। हुश्रा यह कि जब सिंह ने उस पर श्राक्रमणा किया तो वह ग्रसावधान थी। उसकी इस ग्रसावधानी को एक

चित्रकार ने देख लिया था। उसने सिंह पर बरछे से ब्राऋमगा किया सिंह के ब्रौर ब्रश्व पर ब्राऋमगा करने के पूर्व चित्रकार का बर्छा सिंह की पसलियों को चीर चुका था।

चित्रकार की कुटिया में पहुंचकर ग्राम्नपाली ने देखा कि वहाँ महाराज उदयन वाली वीएगा मजुघोषा रखी है। चित्रकार ने तीन ग्राम में वाएगा वादन किया ग्रौर ग्रम्ब-पाली ने ग्रपाथिव नृत्य किया। दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो उठें। दोनों ने ग्रपना सर्वस्व एक दूसरे को ग्रपंग कर दिया। सात दिनों पश्चात् एक दिन प्रात: ही वह उसे वैशाली छोड ग्राया। ग्राम्नपाली धभी तक उसका परिचय नही जान सकी थी। चित्रकार सोमप्रम था।

हर्षदेव श्रपनी प्रेयसी कृतपुण्य सेट्ठिकी मध्यमा पत्नी द्वारा दिए हुए तीन मधुगोलकों को लेकर चम्पा-मार्ग मे विश्रामार्थं ठहर गया। वहाँ उसे एक ब्राह्मरा मिला। उसने एक गोलक ब्राह्मरा को भी दिया। ब्राह्मरा ने उसे फोडकर देखा तो उसमें श्रनेक बहु-मूल्य रत्न भरे थे। ब्राह्मरा को, उसके फटे वेश श्रौर रत्नों से भरे मोदक को देखकर बड़ा श्राश्चर्यं हुश्रा। उसने सब भेद जाना। उसने ब्राह्मरा को यह भी बताया कि मैं वैशाली का मूलोच्छेदन करूँगा। ब्राह्मरा ने उसे योजना बताई कि तू देशान्तरों मे वाराज्य करके, चम्पा से श्रपने बनावटी श्वसुर सेट्ठि से घन उधार लेकर वैशली मे जाकर बस जा। में तुभे वही मिलूगा।

श्रतुल सम्पत्ति से परिपूर्ण होकर हर्षदेव वैशाली आकर बस गया। वह प्रसिद्ध हो गया कि जम्बू द्वीप का सबसे अधिक धन शाली सेठ है।

वैशाली मे दस्यु बलमद्र का महान ग्रातंक फैला हुग्रा था। वह पास की पहाड़ियों में छिपा रहता था ग्रौर ग्रपने साथियों के साथ लूटमार करता फिरता था।

वैशाली मे मगघ-महामात्य वर्षकार ग्राए। उन्होंने गए के समक्ष याचना की कि यदि मुक्ते भरपेट ग्रन्न मिले तो मैं राज्य की सेवा करूं। गएएपित सुनन्द ने कहा कि जबतक हम सोच विचार कर कोई निर्एय करते है तबतक ग्राप हमारे श्रतिथि रहिए। ग्रायं वर्षकार ने स्वीकार किया ग्रौर दक्षिए। ब्रायं कुण्डग्राम-सन्निवेश में सोमिल श्रोतिय के यहाँ रहे।

कुण्डनी वैशाली में विदिशा की अपूर्व सुन्दरी वेश्या भद्रनिन्दिनी के रूप में रहने लगी। वह प्रत्येक आगन्तुक से १०० स्वर्ण मुद्राएँ लेती और एक दिन में एक ही का स्वागत करती। इसके रंग ने आम्रपाली का रंग फीका कर दिया।

वैशाली मे एक नन्दन साहु थे। वे एक अच्छी दूकान करते थे पर उनका एक गूढ़ व्यवसाय और था जिसे कोई नही जानता था।

सोमिल श्रोत्रिय एक महान पिडत था। उसके यहाँ की शुक-सारिकाएँ वेदपाठिवों के श्रशुद्ध उच्चारण का ठीक किया करती थी। वैशाली के गण्राज्य की श्रोर से श्रायं वर्ष-कार को नित्य एक सहस्र सुवर्ण भेट मे जाते, वर्षकार उन्हें उसी समय ब्राह्मणों को दान कर देते थे।

इसी समय वैशाली में हरिकेशीबल नामक एक काएो चाण्डाल मुनि का आगमन हुआ। यह वास्तव में नापित-गुरू प्रजमन था। यह एक दिन उन ब्राह्मगों में जा घुसा

जहाँ वर्षकार स्वर्णदान कर रहे थे ब्राह्मग्रों ने इस चाण्डाल को घवके दिया, पीटा । इसकें कोप से कितने ही ब्राह्मग्रा मारे गए। वर्षकार के कथनानुसार शेष ब्राह्मग्रों ने इस चाण्डाल मुनि से पैरों में गिर कर क्षमा माँगी। वास्तव मे हुआ यह कि नन्दन साहु ने भोजन में विष मिलाया जिसके फलस्वरूप यं मरे। इसका अत्तक फैल गया। उपर्युक्त मब व्यक्ति वर्षकार के कूट्यत्र थे जो उन्होंने वैशाली को ध्वस्त करने के लिए विभिन्न रूपों में नियुक्त किये थे।

वैशाली मे एक भय की लहर दौड़ गई कि मगध सम्राट बिम्बसार वैशाली पर आक्रमण कर रहे हैं। गण ने इस पूरी स्थिति पर विचार किया कि क्या करणीय है। वैशाली के विशिष्ट जनों पर मगध के गुप्तचरों के सब भेद खुल गए कि वर्षकार की पदच्युति एक चाल है, वे मित्र युद्ध का सचालन करने वैशाली ग्राए हुए है, दस्यु बलभद्र सोम-प्रम है, भद्रनिदनी कुण्डनी है। वैशाली के गण ने एक योजना यह बनाई कि राजगृह दूत बन कर जैंग्या जाए ग्रौर बहाँ से गुप्त रूप से सब समाचार मानचित्र श्रादि लाए जाए वर्षकार पर भी उनकी यह योजना छिपी नहीं रही। उसने तुरन्त ही लेख लिं कर चरों को इघर उघर भेजा।

वैशाली के सेनापित जयराज राजगृह की ग्रोर वहाँ का भेद लेने के लिए चले जा रहें थे। गान्यार काप्यक भी जा रहे थे। ये दोनो ग्रलग ग्रलग जा रहे थे। प्रमजन ग्रीर उसका एक साथी जयराज द्वारा मारे गए। फलतः वर्षकार का संदेश राजगृह नहीं पहुंच सका।

मधुवन मे वैशाली की सेनाने दस्यु बलमद्र (सोमप्रम) पर आक्रमण किया परन्तु उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इस्से पूर्व दस्यु के वेश मे वह अन्वपाती के आवास में गया था जहाँ सूर्यमल्ल आदि इस दस्यु का हनन करने की डीग हाँक रहे थे। सोमप्रभ को दस्यु के वेश में अम्बपाली पहचान गई। इस दस्यु ने उन सबको आकान्त किया और मधुबन की ओर लौट गया। उसके पीछे-पीछे अम्बपाली तथा उसके पीछे सूर्यमल्ल, स्वर्णसेन अपनी सेना लेकर पहुचे। यही वे सोमप्रभ की दस्यु-सेना से मुँह की खाकर लौटे। अम्बपाली को दस्यु की कुटी में ले जाया गया जहाँ सोमप्रभ और अम्बपाली फिर एक दूसरे में लीन हो गये।

जयराज राजगृह पहुंच गया। वहाँ से उसने राजगृह की सेना आदि की सब जानकारी ली, मानचित्र आदि लिये। काप्यक भी गरादूत बनकर राजगृह पहुंचा। उसका बड़ी घूमघाम से स्वागत हुआ। सम्राट के सम्मुख दूत के रूप में प्रकट हुआ जयराज। सिंघ की बाते नहीं मानी गई। जयराज कुपित होकर चला आया। बाद मे जब सम्राट को पता चला कि दूत काप्यक के स्थान मे कोई और प्रकट हुआ तो उन्होंने उन दोनो को बन्दी बनाने की आज्ञा दी। अभयकुमार उसे पकड़ने दौड़ा। परन्तु वह मारा नहीं गया और जयराज सकुशल वैशाली पहुंचा।

मगध ने वैशाली पर ग्राकमण किया । दोनों सेनाएँ मयंकर युद्ध में जुट गईं। निर्णायक-युद्ध ग्रमी तक नहीं हो पाया था । दोनों ग्रोर की ग्रपार हानि हुई थी। इसी समय सम्राट ग्रपनी सेना त्यागकर ग्रम्बपाली के ग्रावास मे ग्रमिस रार्थ पहुंचे श्रौर वहीं सुरा-सुन्दरी पान करते हुए पड़े रहे। इसी समय सोमपम ने वैशानी की ईंट से ईंट बजा दी।

मगघ सेना मे सम्राट के लुप्त होने की बात फैल गई। परन्तु वह उच्चाधि-कारियों तक ही सीमित थी। सेनापित ट्वायि मारे गए। वैशाली की सेना को सम्राट का पता चला तो ग्रम्बपाली के ग्रावास पर ग्राक्रमण की तैयारी हुई। इस पर सम्राट ने सोम के पास ग्राज्ञा मिजवाई कि ग्रम्बपाली के ग्रावास की रक्षा की जाय। ग्रतः सोम ने युद्ध बन्द कर दिया। ग्रीर यही मगघ-सेना की पराजय का कारण बनी। उघर सेनापित को जब सोमप्रम से सहायता न पहुंची तो उन्हें वैशाली के समक्ष समर्पण करना पड़ा। सोम की इच्छोनुसार विद्डभ भी ४ सहस्र सेना लेकर वैशाली को घ्वस्त करने पहुंचा था।

सम्राट विम्बसार को जब पता लगा कि सोम ने युद्ध बन्द कर दिया है तो उन्होंने उसका शिरच्छेद करने की प्रतिज्ञा की ग्रौर गुप्त मार्ग से ग्राने स्कृत्धावार पहुंचे। वहा सोम ने उन्हें बन्दी बनाया ग्रौर कहा कि देवी ग्रम्बपाली राजमहिषी के पद पर ग्रिमिविक्त नहीं हो सकती। सम्राट को बन्दी बनाने से पूर्व सम्राट ग्रौर सोमग्रम मे द्वन्द्व-युद्ध हुग्रा। सम्राट को परास्त करके सोम उनका प्राणान्त करना ही चाहता था कि ग्रम्बपाली मागती हुई ग्राई ग्रौर चिल्लाकर बोली सोम इन्हें छोड़ दा मैं इन्हें प्रेम करती हूँ ग्रौर तुन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं मगघ की राजमहिषी नहीं बनूँगी। सोम ने उन्हें बन्दी यना लिया ग्रोर कहा कि इन्हें प्राण-दान देता हूँ पर ये युद्ध-ग्रगराघी हैं ग्रौर सैनिक न्यायालय में इस पर विचार किया जोएगा।

सोमप्रम एकान्त में बैठा अपने पिछने जीवन पर दृष्टिपात कर रहा था। इतने में आर्या मातंगी आई और उन्होंने कहा कि पुत्र अपने बन्दी पिता को मुक्त कर। सम्राट तम्हारे पिता हैं। आम्रपाली तुम्हारी मिगनी है पर वह वषकार की पुत्री है। इस पर सोम को कुछ ढाढस बँधा। यह कहते ही मातगी का देहान्त हो गया।

सोम बन्दीगृह गया। उसने सम्राट को पिता कहकर पुकारा श्रीर बताया कि वह श्रापका श्रीर श्राया मातगी का पुत्र है। श्राम्रपाली मेरी बहिन है। सुनकर सम्राट कटे वृक्ष की मांति गिर पड़े— इस पर सोम ने बताया कि वह वर्षकार श्रीर मातंगी की पुत्री है। सम्राट को कुछ ढाढस बचा। दोनों ने बाहर श्राकर मातंगी का दाह संस्कार किया। सोम वहाँ से चला गया, क्योंकि गद्दी पर श्राम्रपाली के पुत्र को ही बैठाना था।

श्राम्रपाली के गर्म से बिम्बसार के पुत्र ने जन्म लिया। उसे उसने राजगृह भेज दिया। सम्राट ने घोषित किया कि मगध का भावी सम्राट उत्पन्न हुआ है।

१० वर्ष पश्चात् भ्राम्नपाली ने तथागत को अपने भ्रावास में निमित्रत किया। अपना सब कुछ बुद्ध-संघ को अर्पेण कर वह मिक्षुणी बन गई, मिक्षुभ्रों की टोली में प्रथम बार जाते हुए उसने देखा कि उसके पीछे एक तरुण मिक्षु ने भी चुपचाप अनुगमन किया। श्राहट पाकर भ्राम्नपाली ने पूछा, 'कौन है ?'

'मिक्षु सोमप्रम ग्रायें'।

श्राम्रपाली बोली नहीं, रुकी भी नहीं, एक मन्दिस्मित की रेखा उसके सूखे होठों श्रीर सूखी हुई ग्रॉखों में भास गई। वह चलती गई। चलती चली गई।

## तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा



"ईसा पूर्व छठी शताब्दी का काल मारतीय इतिहास में एक युगान्तर प्रस्तुत करता है। इस काल मे प्रविष्ट होते ही हम राजनीतिक, ग्राधिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रो में क्रान्तिकारी परिवर्तन देखते हैं। ग्रनेक शताब्दियो की क्षीर्य-सिलला विचारधारायें नवजीवन पाकर इस काल मे उद्दाम वेग से प्रवाहित होने लगती है। परिस्पामतः भारतीय जीवन के ग्रनेक क्षेत्रों में हमें एक प्रमंजन, एक ग्राप्लावन, एक युगारम्म ग्रथवा एक परिस्पाति के दर्शन होते हैं।"

छठी शताब्दी ई॰ पू॰ का यह काल भारतीय इतिहास मे ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में महान क्रान्ति का काल माना जाता है। क्रान्ति सदा ही तब होती है जब मानव

डा० विमलचन्द्र पाण्डे : भारत का सामाजिक इतिहास (प्राक्कथन) ।

अपने हृदय, बुद्धि, मन, मस्तिष्क को प्रृंखलाग्नों से जकड़ा हुग्रा पाता है। तब वह इन श्रृङ्खलाम्रो को तोड़ डालने के लिये विद्रोह कर उठता है। छठी शताब्दी ई० पू० की इस कान्ति के कारण भी इसी प्रकार की बेड़ियाँ थी जो निम्न है:--

(१) साहित्यिक जटिलता, (२) यज्ञो की जटिलता, (३) बिल का प्रकोप, (४) तंत्र-मत्र का प्राबल्य

(४) तंत्र-मत्र का प्राबल्य,

(५) ब्राह्म सो को ग्रहम्मन्यता, (६) जाति-प्रथा की जटिलता।

इन कारएगो ने जनता के मन और मस्तिष्क मे बारूद की भाँति कार्य किया। फलतः तत्कालीन समाज मे एक विस्फोट हुआ जिसके दर्शन हुमे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ग्रार्थिक ग्रादि हर क्षेत्र मे होते है।

#### (१) राजनीतिक दशा

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि छठी शताब्दी ई० पू० एक महान कान्ति का काल था। सभी क्षेत्रों में कान्ति हुई। राजनीतिक क्षेत्र में भी इस कान्ति के व्यापक रूप से दर्शन होते हैं। "उत्तर भारत मे आर्यकरण का कार्य बहुत ही वेग से चल रहा था और छठी शताब्दी ई० पू० तक म्राते-म्राते यहाँ म्रनेक शक्तिशाली म्रार्य केन्द्र स्थापित हो चुके थे। ••• क्रिष्टाध्यायी में २२ जनपदों का उल्लेख किया गया है जिनमे केकय, गांधार, कम्मोज, मद्र, अवन्ति, कुरू, साल्व, कोसल, भारत, उसीनर, यौधेय, ब्रिजि तथा मगध सम्मिलित थे। इनमें से कुछ तो प्राचीन थे तथा कुछ का संगठन बाद में हुआ था। पांचाल, विदेह, ग्रग तथा बंग भी 'प्राच्यजनपद' के नाम से विख्यात थे। · · वास्तव मे प्रारम्भिक बौद्ध-ग्रथों में ही हमें सर्वप्रथम राजनैतिक इतिहास की पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है।"⁵ (१) १६ महाजनपद:

'म्रगुत्तरनिकाय' में १६ महाजनपदो का सिक्षप्त वर्णन मिलता है।

(१) ग्रंग, (२) मगघ, (३) काशी, (४) कौशल, (५) विज्ञ, (६) मल्ल, (७) चेदि, (८) वश या वत्स, (६) कुरू, (१०) पंचाल, (११) मच्छ या मत्स्य, (१२) सूर-सेन, (१३) ग्रस्सक, (१४) ग्रवन्ति, (१५) गावार तथा (८६) कम्मोज, महाजनपद थे।"2

भ्रग की राजधानी चम्पा, मगध की राजगृह, कौशल की श्रावस्ती, विज्जि की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा और पावा, चेदि की शक्तिमती या सान्थिवती, वत्स की कौशाम्बी, कुरू की सम्भवतः हस्तिनापुर या इन्द्रप्रस्थ थी, पचाल की काम्पिल्य, मत्स्य की विराट नगर, सुरसेन की मथुरा, ग्रस्सक की पोतन, ग्रवन्ति की माहिस्सा, गंधार की तक्ष-शिला, कम्मोज की राजधानी का उल्लेख नहीं मिलता। यह पता चलता है कि इसके राजपुर तथा द्वारका दो प्रमुख नगर थे।

### (२) ४ राजतन्त्रीय राज्य:

• (१) पहिला राज्य कौशल का था जिसे वर्तमान मे ग्रवध कहते है। वही पुराना कौशल था। इस राज्य के बीच से सरयू नदी बहती थी। अतएव इसकी दो राज-

स्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक एव सास्कृतिक इतिहास, पृष्ठ १४५ ।

२. अंगुत्तरनिकाय: १/२१३, ४/२५२, २६, २६०।

३. वही पृष्ठ १४६-१४७ के आधार पर।

धानियाँ थी । सरयू के उत्तरी माग की राजधानी श्रावस्ती ग्रौर दक्षिणी भाग की कुशावती थी । जिन दिनों बुद्ध जी ग्रपने घर्म का प्रचार कर रहे थे उन दिनों कौशल में प्रसेनजित शासन कर रहा था । ••• कौशल तथा मगघ राज्य में सार्वमौन सत्ता के लिये निरतर संघर्ष चलता रहा । ग्रन्त में विजय-लक्ष्मी मगघ को ही प्राप्त हुई ।

- (?) वत्स कौशल-राज्य की दक्षिग्गी सीमा पर स्थित या। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध जी के समय में उदयन इस राज्य का शासक था। उदयन इहा ही रग्य-प्रिय शासक था और अवन्ति के राजा के साथ उसका जीवन-पर्यन्त संघर्ष चलता रहा परन्तु मगध के राजा के साथ उसने सदैव मैत्री रखी।
- /३) अवन्ति राज्य वत्स राज्य के दक्षिए।-पश्चिम में स्थित था। इसकी राज-धानी उज्जैनी थी। बुद्ध जी के समय मे प्रद्योत नामक राजा अवन्ति मे शासन कर रहा था। ••• • उसका निरन्तर वत्स के राजा उदयन के साथ मधर्ष चलता रहा।
- (४) चौथा प्रधान तथा शक्तिशाली राज्य मगघ का था। यह राज्य स्राघुनिक बिहार के गया तथा पटना जिलों को मिलाकर बना था। राज्य ह इसकी राजधानी थी। बुद्ध जी के समय में बिम्बिसार मगघ में शासन कर रहा था। वह बड़ा वीर, साहसी तथा महत्वाकांक्षी शासक था। बिम्बिसार ने अग राज्य पर विजय कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने बौद्ध तथा जैन दोनों ही घर्मों को प्रोत्साहन दिया था।"

#### (३) ११ गरातांत्रिक जातियाँ:

"बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों से हमें बहुत सी ग्रराजतांत्रिक जातियों का बोघ होता है जोकि किसी काल मे गगा की घाटी में स्थित थी। " रीज डेविड्स ने ग्रपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में निम्नलिखित ११ जातियाँ निर्दिष्ट की हैं:—

() कपिलवस्य (कपिलवस्तु) के शाक्य, (२) अल्लकप्प के बुली,

(३) केसपुत्त के कालाम, (४) सुंसुगगिरि के भगा,

(५) रामगाम के कोलीय, (६) पावा के मल्ल,

(७) कुशीनारा के मल्ल, (६) पिप्पलिवन के मोरिय,

(१) मिथिला के विदेह, (१०) वैशाली के लिच्छिवी,

(११) वैशाली के नाय।"2

उस समय उत्तरी मारत में कोई सार्वमौम तथा शिक्तशाली राज्य न था जो एक केन्द्र से सम्पूर्ण उत्तरी भारत का शासन चला सकता, बिल्क छोटे-छोटे राज्य थे जो ग्रापस मे ही लड़ते श्रौर भगड़ते रहते थे। ये राज्य सदा इस प्रयत्न में रहते थे कि निर्वल राज्यो को समाप्त कर अपने राज्य का विस्तार कटे। इस प्रकार सभी राज्यों मे एक प्रकार की होड़ सी चलती थी।

#### (४) तत्कालीन शासन व्यवस्थाः

राजतन्त्रात्मक तथा गरातन्त्रात्मक दो प्रकार की शासन-व्यवस्था का प्रचलन

१. श्री नैंद्र पाण्डेय: भारतवर्षं का सम्पूर्ण इतिहास. पृष्ठ ११६--११६।

२. श्री रतिभानु सिंह नाहर : भारत का राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास, पूष्ठ १४७।

इस युग मे प्रवान था। कौशल, वत्म, मगब ग्रौर ग्रवन्ति मे राजतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का प्रचलन था ग्रौर शेष राज्यों मे ग्राजन्त्रात्मक व्यवस्था थी। राजतन्त्रात्मक राज्यों मे राजा लोग शासन करते थे जिनका पद परम्परागत होता था। राजा निरकुश नही होता था वरन् वह मन्त्री-परिषद् की सहायता से शासन करता था। निर्देशी तथा श्रशोग्य राजाग्रो को पदच्युत कर दिया जाता था।

गण्-राज्यों की शासन-व्यवस्था लोकतन्त्रात्मक थी। इनमें राज्य की शिक्त गण् अथवा समूह के हाथ में रहती थी। गण् पचायती राज्य थे। इनका शासन जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में रहता था। जो व्यक्ति शासन चलाने के लियं निर्वाचित कर लियं जाते थे, वे राजा कहलाते थे। इन लोगों की एक परिषद् हाती थी। इस परिषद् का एक प्रधान होता था। वह भी राजा ही कहलाता था। वह एक निश्चित काल के लिये निर्वाचित कर लिया जाता था। परिषद् को परामर्श देने के लिये एक दूसरी सभा होता थी जो 'अष्ट कुलक' कहलाती थी। इसमें गण् के आठ प्रमुख कुलों के प्रातान थे होते थे। कई गण्रराज्य मिलकर कभी-कभी सद भी बना लिया करते थे। समवतः बड़े राज्यों स मयभीत होकर आत्मरक्षा के लिये इस प्रकार के सघ बनाये गये थे। गण्-राज्यों का शासन, परिषद् के प्रधान के हाथ मे रहता था जो गण्-मुख्य कहलाता था। वह पारेषद् के निश्चय के अनुसार अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से शासन को चलाता था।"

"राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रयान 'राजा' होता था। यह राजा एक निर्वाचित व्यक्ति होता था। 'राजा' उपाधि थी। राज्य के ग्रन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों मे उपर'ज (उपप्रधान). सेनापित तथा मडागारिका (खजाची) थे।

लेकिन 'ग्ग्' की शक्ति वस्तुत सथागार में निहित थी। सथागार मुख्य नगरों में विद्यमान थे। इन भवनों में केन्द्रीय ग्रिधिवेशन होते थे। " सथागारों में पारित ग्रिधिनियमों को ही 'राजा' एवं मन्त्रि-मण्डल कियान्यित करता था। सथागार के सदस्यों को भी 'राजा' कहकर सम्बोधित किया जाता था। " सभी प्रकार के मामले चाहे उनका सम्बन्ध देश की शान्ति से हो, युद्ध से हो, नागरिकता से हो, इस सभा में उपास्थत होते थे। प्रस्तावों पर बहुस होती थी ग्रीर बहुमत का निर्णय सबको मान्य होता था। " चूलकिलग जातक में यह स्पष्ट निर्दिष्ट है कि लिच्छिव राज्य के समस्त राजा तर्क एव विवाद में ग्रग्न्याणी थे। मजूमदार ने ग्रपनी पुस्तक कार्पोरेट लाइफ में इस भावना का स्वागत किया है।' "

"यद्यपि इस काल मे राजतन्त्र तथा प्रजातन्त्र दोनों ही प्रकार की शासन-व्यवस्था विद्यमान थी परन्तु धीरे-घीरे भुकाव राजतन्त्र की ग्रार बढ़ता जा रहा था। जिन राज्यों मे राजतन्त्रीय व्यवस्था थी उनकी शक्ति घीरे-घीरे बढ़ती जा रही थी ग्रौर प्रजातन्त्र राज्य निर्वल होते जा रहे थे। जब इन राज्यों मे सघर्ष ग्रारम्म हुग्रा तो पहले

१. श्रीनेत्र पाण्डेय: भारतवर्षं का सम्पूर्णं इतिहास, पृष्ठ ११८।

R. "It seems to improve that the Assembly was not merely a formal part of the constitution. It had active and vigorous lite and wielded real authority in the state".

श्री रातभानुसिंह नाहर: प्राचीन भारत का राजनीतिक एव सास्कृतिक इतिहास, पृ. १४१-१४२।

राजतन्त्र राज्यों ने गरातन्त्रात्मक राज्यों को समाप्त कर दिया और जब राजतन्त्रात्मक राज्यों में सार्व-भौम-सत्ता के लिए सवर्ष ग्रारम्भ हुग्रा तब मगघ राज्य ने ग्रपने प्रतिद्वन्द्वियों को परास्त कर ग्रपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया।" भ

#### ५- ग्राम-संगठन

ग्रामों पर ही सामाजिक-संगठन ग्राघारित था। """विभिन्न जिलो के भिन्नभिन्न ग्रामो में रीति-रिवाज, मूमिस्वत्व तथा ग्रामीगो के सामाजिक ग्राधकार भिन्न-भिन्न
थे। "लोग भुण्ड बनाकर ग्राथांत संगठित होकर ग्रामों में रहते थे। "" ग्रामीगा घरो
के बीच में पतली-पतली गिलयाँ थीं। "" ग्रामों मे चरागाहो की भी व्यवस्था थी जिनमें
सामूहिक रूप से ग्रामीगों के पशु चरा करते थें। कुछ जंगल भी छोड दिए जाते थे जिन
पर समस्त ग्रामीगा जनता का समानाधिकार था। ग्रामीगा जनता सामूहिक रूप से चरवाहे
"गो-पालक" नियुक्त करते थे जो खेत कट जाने के पश्चात् उन क्षेत्रों मे पशुग्रों को चराया
करते थे।

खेत की बुग्राई साथ होती थी ग्रौर सिचन-कार्य के लिए सामूहिक नालियाँ बनी थी। \*\*\* ग्राम प्रमुख इसका निरीक्षरा करता था।

राज्य का भूमि पर केवल इतना अधिकार था कि वह कृषंकों से कृषि-कर प्राप्त करें । कृषि-कर वसूल करने के लिए राज्य की ओर भी 'ग्राम भोजक' नामक पदाधिकारी नियुक्त था । "कभी-कभी ग्रामीण जनता सहकारिता के आधार पर सम्मिलित श्रम-दान द्वारा अपने ग्रामों में सडको की मरम्मत करती थी, बगीचे लगाती थी तथा इसी प्रकार के अन्य सामूहिक स्थानो, विश्रामगृह आदि का निर्माण करती थी।-६- नगर-संगठन

दीवनिकाय के अनुसार उस काल के छः प्रमुख नगर ये थे।

१- चम्पा, २- राजगृह, ३- सावत्थी, ४- साकेत, कौशाम्बी तथा ६- वाराग्रासी। समस्त सुप्रसिद्ध नगर निदयों के तट पर ही स्थित है। \*\*\*\*\*\*सर्यू के तट पर अवस्ती, गगा के तट पर वाराग्रासी (काशी), यमुना के तट पर मथुरा एवं कौशाम्बी तथा गोदावरी के तट पर पोतन (अस्सक प्रदेश की राजधानी) नगर बसा था।

तक्षशिला प्राचीन मारत का सर्वोत्तम नगर था। इसका महत्व शिक्षा की हिष्टि से ही बहुत बडा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पाणिनि, जीवक, कौटिल्य जैसे विद्वान स्नातक होकर निकले थे जिन्होंने मारतीय दर्शन एवं साहित्य की अभिवृद्धि मे अदितीय योग दिया।

नगर साधारणतया दुर्गाकार एक दीवार (प्राकार) से घिरे हुए होते थे। रक्षा के लिए खाइयाँ थीं। \*\*\*\*\* श्रीमानों की उच्च श्रट्टालिकाएँ ईटों की बनी होती थी उनमें चित्रकारी तथा रंगाई की हुई रहती थी। \*\*\*\*\* प्रकाश एव वायु का विशेष ध्यान रखा जाता था। \*\*\*\* चित्रकारी के नमूने, लेप बनाने की विधि जिन पर ये चित्र वनाये जाते

१. प्रो. श्रीनेत पाण्डेय: भारतवर्ष का सम्पूर्ण इतिहास, पृ. ११ इ ।

२. महापरिनिब्बान सुत्तन्त (दीघनिकाय), पृ. ५।

हैं, म्रादि का विस्तृत विवरण विनय में दिया गया है। चित्रकारी के चार प्रमुख नमूनों के भी वृत्तान्त सुरक्षित हैं। वे इस प्रकार हैं:

(क) मालाकार, (ख) लताकार, (ग) पंचसूत्राकार, (घ) नाग-दन्ताकार। डेविड्स महोदय ने निर्घनों की भोपड़ियो का नग्न चित्रण करते हुए लिखा है कि घनाढयों के भवनों की संख्या कम थी। निर्घनों के एक मंजिल वाले मकान नगर की बदबूदार तंग गलियों में घने बने थे, डेविड्स महोदय के ही वाक्यों में।"

#### ः २ : सामाजिक दशा

#### १- वर्ग-व्यवस्था

मारतवर्ष में विचाराधीन काल में पांच वर्ण थे। जातकों तथा कुछ जैन ग्रन्थों के ग्राधार पर तत्कालीन समाज के वर्ग निम्न प्रकार थे।

१. ब्रह्मण् (ब्राह्मण्), २. खत्तिय (क्षत्रिय), ३. वंस्स (वैश्य), ४. ग्रुद्द (श्रूद्र), तथा ५. हीन जातियु तथा हीन सिप्पनि ।

१-० ब्राह्मणः - ब्राह्मणों ने समाज में ग्रपना स्थान सर्वोच्च बनाया हुम्रा था। ऋग्वेद में ब्रह्मणों का उल्लेख पितरों के साथ किया है। अगैर तेत्तिरीय संहिता में तो उसे प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। अगरण्यक ने कहा है कि समस्त देवता उसमें निवास करते हैं इसलिए वह नमस्कार्य है। अवह दिव्यवर्ण है। ताण्ड्य ब्राह्मण में उसे क्षत्रिय से उच्चतर बताया है। अगैर इतना ही नहीं वह १० वर्षीय ब्राह्मण १०० वर्षीय क्षत्रिय से अंष्ठ है। प

ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा इतनी बढ गई थी कि दंड-विघान में भी ब्राह्मणों के साथ पक्षपात होता था। यदि शूद्र ब्राह्मण को प्रपशब्द कहने का दोषी होता तो उसकी जीम के काटे जाने का दण्ड या मृत्यु-दण्ड दिया जाता। है ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर शूद्र तो मृत्यु-दण्ड का भागी होता पर पर शूद्रा के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को केवल १००० या ५०० कार्षापण का दण्ड मिलता। • •

<sup>9. &</sup>quot;There was probably tangle of narrow and evil smelling streets of one storied wattle and daub huti with thatched roofs, the meagre dwelle places of the poor."

श्री रतिभानुसिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ. १६८-२००।

२. श्री रितभानुसिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १६३।

३. ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी अनेहसा । ऋग्वेद ६, ६, ७४, १०।

४. एते वै देवा. प्रत्यक्ष यद् ब्राह्मणाः । तैत्तिरीयसहिता १, ७, ३१ ।

४. यानतीवैदेनतास्ता: सर्वावेद विदि जाह्मणा वसन्ति तस्मात् जाह्मणेभ्य: वेद विद्भ्य: दिवे दिवे नमस्कुर्यात । आरण्यक २, १४ ।

६. दैव्यो वै वर्णो बाह्मणै:। तेत्तिरीय बा० १, २, ६।

७. ब्रह्म हि पूर्व क्षत्रात् । ताण्ड्य ब्रा० ११, १२।

s. दसवर्षश्च ब्राह्मण: शत्वर्षश्च क्षत्रिय: पिता पुत्रो स्म तो विद्धि तथोस्तु ब्रह्मण: पिता :

आपस्तम्ब १, ४, १४, २३:

<sup>€.</sup> मनु : द-२७० :

इन उद्धरेशों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मशो को कितना सम्मान मिला हुम्रा था 1 यह स्वामाविक है कि वे इन म्राधिकारों का दुरुपयोग करते होगे। इतर वर्शों के साथ ब्राह्मशो के निश्चित रूप से मच्छे सम्बन्ध नहीं रहे होगे।

१-१ क्षत्रिय: - क्षत्रियो को भी बड़ा भारी सम्मान दिया हुम्रा था। उनका स्थान ब्राह्मणो के पश्चात् था। ब्राह्मण को जिस प्रकार वेदाध्ययन, यज्ञ तथा दान करने का म्रिविकार था क्षत्रियों को भी उसी प्रकार का म्रिविकार था। गै गौतम के म्रनुसार शासन कार्य के लिए राजा को (जो क्षत्रिय होता था) वेद, धर्मशास्त्र, उपवेद तथा पुराणो के विधि-निषेधो का म्रनुसरण करना चाहिए। 2

अध्ययन, यज्ञ, दान, शास्त्र, जीवन तथा भूत-रक्षरा आदि क्षत्रिय के प्रमुख कार्य कौटिल्य ने बताये हैं।

१-२ वैश्य :--वैश्य वर्ण-प्रतिष्ठा की दृष्टि से ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय-वर्णों के पश्चात गिना जाता है। श्रापस्तम्ब के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शूद्र-वर्णों में प्रत्येक पूर्वगामी-वर्ण अनुगामी-वर्ण जन्म से ही उच्चतर है।

१-३ शूद्र:--शूद्र की स्थिति तो अत्यन्त दमनीय थी। वह तो सब का दास था, सेवक था। गौतम ने तो उसके लिये अनार्य शब्द का प्रयोग किया है। <sup>१</sup>

१-४ हीन जातियु तथा हीन सिप्पनि:—यह जाति चांडालों, मछेरों आदि की होती थी। यह जाति नगर की चार दीवारी से बाहर रहती थी। बुद्ध के समय के अतिरिक्त इस जाति का कालिदास के काल मे भी होना पाया जाता है।

उपर्युंक्त वर्ण-व्यस्था से इतना परिचय स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध समाज के इतर वर्णों के ग्रन्तर में एक मयंकर ग्रम्मि सुलग रही थी। कारण ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें अपमान सहना पड़ता था। समय-समय पर ऐसे विचारक अवश्य उत्पन्न होते रहे हैं, जो धर्मान्धता, रूढ़िवाद के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं, जो धर्मान्धता, रूढ़िवाद के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं, जो आवाज निर्वंत होते है वह दव जाती है भीर सबल आवाज एक कान्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ईसा-पूर्व छठी शताब्दी मे गौतम-बुद्ध और महावीर स्वामी की आवाज ऐसी ही थी; जिन्होंने इस धर्मान्धता की जड़ें हिला दी।

५. गौतम : १०.६६

<sup>-</sup> १. द्विजातीतामध्ययनिमञ्या दानम् : गौतम १०, १-३, ७, ५०।

२. भीतम : ११-१६

३) क्षत्रियस्याध्ययन यजनं दानं मास्त्राजीवी भृतरक्षणच । कौटिल्य ३,६।

४. चत्वारो वर्णा बाह्यणश्चन्निववृद्ध्यकृदाः। तेषां पूर्वः पूर्वोः जन्मतुः अभ्यान् ॥ अवपस्तम्ब १,१,१,४॥

६. हिन्दू सोसाइटी वाज कम्पोण्ड आफाद फोर ट्रेडिशमल कांस्ट्स, ओर वणास, विज, क्रोह्मण, क्षालय, वैश्य एण्ड सूद । ए फिफ्य क्लास, कस्पोण्ड आफाद फांसलसें, मैन लिबिंग बाइ नैट, दें है हज, फिलिंग, क्लांडास, एण्ड द लाइक, हैज क्षाल—सो बीन मैनशण्ड । दिस क्लास——, जिंग्ड खांचट सम्बद्ध-कंश्वाल्स आफ द सिटी ।

६१० भगवतशरण: जमान्यस्य इमिन्नेशा-इम:कालिक्सस पृ० १७१

रूढिवादी जाति व्यवस्था के समर्थंक एवं निर्मास करने के चुनौती देते हुये महात्मा गौतम-बुद्ध ने जाति-भेद एवं वर्ग-भेद का समूल विनाश करने के लिये सतत प्रश्नेस किया था। " मानव की समानता का सन्देश महात्मा-बुद्ध ने वर्ग-भेद की जजीरों में जकड़े हुए असहाय हिन्दू-समाज को सुनाया और मुक्ति-द्वार सबके लिये खोल दिया। किन्तु जड़ता के ग्रागे चेतनता की यह चिनगारी उतनी प्रकाशयुक्त एवं प्रमावोत्पादक नहीं हो सकी, जितनी जीवन के ग्रन्य क्षेत्रों में इसने ग्रपना जांदू दिखलाया। समाज में ग्रस्पु- स्यता का रोग पूर्ववत् बना रहा। "

जैसाकि पहले कहा गया है, महात्मा-गौतम-बुद्ध के पूर्व लगभग सम्पूर्ण मारत में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थापित था। "उनका वर्गीकरण समस्त देश में मान्य था, किन्तु बौद्ध- धर्म के उत्थान के पश्चात् सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन ग्रा गया। उसी काल में राजनीतिक सत्ताहीनता में भी परिवर्तन ग्राया। पिंचमी मारत में तो श्रव भी ब्राह्मणों का वही दबदबा था ग्रीर सम्पूर्ण जनता ब्राह्मण-कर्मकाण्ड एवं ब्राह्मण-व्यवस्था को मानती थी। ""इस प्रकार समाज में ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। किन्तु पूर्वी मारत में ग्रवस्था कुछ मिन्न थी। यहाँ क्षत्रियों का प्राधान्य था। वे ग्रपने को ब्राह्मणों से किसी प्रकार नीचा समभने को प्रस्तुत न थे। ""यह ब्राह्मण-क्षत्रिय विद्वेष भी समाज की जाति-भेद सम्बन्धी कुरूपता का ग्रन्त नहीं कर सका ग्रीर न इन दोनों की सत्ता का ही समूल नाश हो सका कि समाज में जाति-भेद का प्रश्न ही समाप्त हो जाता। किन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि स्वयं बौद्ध भिक्षुग्रों के समाज में मी जाति-पाति की विशुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता था। वे भी रक्त को प्रधानता प्रदान करते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शाक्यों ने कौशल नरेश प्रसेनजित को शाक्यपुत्री न देकर दासी पुत्री दे दी।"

#### २ - दास-वर्ग :

समाज मे दास-वर्ग भी था। इनके विषय में रीजडेविड्स महोदय ने बुद्धिस्ट इंडिया में लिखा है कि:—

"समाज में दासों का बाहुल्यं हो गया था। सबल व्यक्ति ग्रपने ग्राक्रमणों से दूसरों को पकड़ लेते थे ग्रीर दास बना लेते थे ग्रीर उन्हें सब ग्रिषकारों से वंचित कर दिया जाता था। इन दासों की सन्तान भी दास होती थे।" सुन्दरी दासियाँ उच्च-वर्णों द्वारा भोगी जाती थी, विशेषतः ब्राह्मणों ग्रीर क्षत्रियों द्वारा। क्षत्रिय राजा ब्राह्मणों को सुन्दरी दासियाँ दान में देते थे। स्वयं उनका उपभोग करते थे ग्रीर बेच देते चे। चूंकि

व. श्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सास्कृतिक इतिहास पृ० १६२

२. श्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इनिहास पृ० १६३

<sup>3.</sup> There were also slaves, individuals had been captured in predatory raids and reduced to slavary or had been deprived of their freedom as a judicial punishment; or had submitted to salvery of their own accord. Children born to such slaves were also slaves, and the emangipation of slaves is often referred to.

श्री रातभानु सिंह नाहर: भारत का राजनीतिक एव सांस्कृतिक इतिहास पृ॰ १६४ से उद्धृत

समाज में उनका कोई स्थान नही था। इस कारण ये दासियाँ मुक्त-सहवास और सन्तान उत्पन्न कराने में किसी प्रकार का बन्धन अनुभव नहीं करती हैंथी। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण-संकर सन्तान की उस समाज में एक बाढ़ सी आई और इन वर्ण-संकर सतानों ने फिर आर्थ कही जाने वाली जनता को आकान्त किया, उनसे राज्य छीने। इसका विशिष्ट वर्णन हम 'लेखक का उद्द क्य' के अन्तर्गत करेंगे।

#### ३ - ग्राथम

डा० वासुदेवशरण ग्रग्रवाल के ग्रनुसार चारो ग्राश्रमों के लिये कात्यायन ने 'चातुराश्रम्य' पद दिया है। सूत्र मे उनके नाम ये हैं ब्रह्मचारी (१।२।१३४), गृहपति (४।४।६०), मिक्षु (३।२।१६०), ग्रौर परिवाजक (६।१।१५४)। पाणिनि के समय मे ग्राश्रम प्रणाली उन्नत दशा मे थी। परन्तु बौद्ध तथा जैन-घर्मों के प्रचार के फलस्वरूप ब्राह्मणों की ग्राश्रम व्यवस्था मी ढीली पढ़ रही थी। "ग्रव ग्राश्रमों के स्थान पर ग्राच-रण की ग्रुद्धता सेवा ग्रादि पर बल दिया जा रहा था। ब्राह्मणों के प्रभाव के कम हो जाने के कारण ग्राश्रम-व्यवस्था का विरोध हो जाना स्वामाविक ही था।" ४-विवाह:

"इस काल में कई प्रकार के विवाहों का प्रचलन था जिनमें ब्राह्म, गान्धर्व तथा स्वयम्वर प्रधान थे। जब वर कन्या के माता-पिता अथवा संरक्षक विवाह करते थे तो उसे गान्धर्व विवाह और उसे ब्राह्म-विवाह, वर-कन्या स्वय अपना विवाह कर लेते थे तो उसे गान्धर्व विवाह और जब किसी प्रतिज्ञा के पूरी हो जाने पर कन्या वर को स्वीकार कर लेती थी तब उसे स्वयम्वर विवाह कहते थे। कुछ जातियों में सगोत्रीय विवाह का प्रचलन था परन्तु अन्य जातियों में सगोत्रीय विवाह का भी प्रचलन था। कुछ जातियों में सगोत्रीय विवाह का भी प्रचलन था। कि

"पासिनि में विवाह के लिए "उपयमन" (१।२।१६) शब्द का प्रयोग किया है जिसकी व्याख्या "स्वकरसा" शब्द से सूत्र मे की गई है (उपाद्यमः स्वकरसा १।३।५६) पित के द्वारा पत्नी का पासि गृहसा किये जाने पर विवाह-सस्कार सम्पन्न समभा जाता था। किया मनु के अनुसार केवल सवर्सा स्त्रियों के साथ विवाह पासिगृहसा द्वारा होता था (पासिगृहसा सस्कारः सवर्सा सूप दिश्यते (३।४६) विवाह सम्बन्ध अपने गोत्र से बाहर

नी प्रथा थी जैसी सब भी है।"

#### ५-नारी का स्थान

"स्त्रियों की दशा के सम्बन्ध में हमें बौद्ध-ग्रन्थों में सांकैतिक उदाहरए। प्राप्त होते हैं। प्रारम्भ में भगवान बुद्ध भी उनकी ग्रोर से उदासीन से जान पड़ते हैं। ••• भगवान स्त्रियों को संघ-प्रवेश की ग्रनुमित देने के पक्ष में नहीं दिखलाई पड़ते हैं। है किन्तु कालान्तर में उन्हें इस नियम में परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि जिस समय वे वैशाली में रुके थे तो महाप्रजापित ने पुरुष-वेश घारए। करके ग्रपने साथ ग्रनेक रोती हुई शाक्य-

१. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनिकालीन भारतवर्षे पृ० ६५-६६

२. श्रीनेत पाण्डेय: भारत का सम्पूर्ण इतिहास पृ० १२० ३. वही पृ० १२०-१२१

४. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनिकालीन भारतवर्ष पृ० ६६

४. विनय का प्रथम नियम (विनयपिटक, चुल्लवरंग १०।१) ।

स्त्रियों को लेकर मगवान से संघ-प्रवेश की प्रार्थना की श्रीर बुद्ध मगवान के प्रिय शिष्य श्रानन्द ने काफी शिफारिश की थी। फलतः उन्होने स्त्रियों को संघ प्रवेश की श्रनुमित प्रदान कर दी पर साथ ही ग्राठ ऐसे कठोर प्रतिबन्ध भी लगा दिए जिनसे उनका सघ-जीवन बहुत कष्ट दायक हो गया श्रीर साथ ही इससे उनका स्थान भी निम्नतम हो गया। इन ग्राठ कठोर नियमों में से एक यह भी था कि "सौ वर्ष की मिक्षुएगि" को भी पहले मिक्षु की ग्रम्यर्थना करनी पड़ती थी, चाहे भिक्षु केवल एक दिन का ही क्यों न दीक्षित हुआ हो।" भिक्षुिंग्याँ मिक्षुभो के पास स्वेच्छा से जाकर वार्तालाप नहीं कर सकती थी पर मिक्षग्रों के लिए यह स्वतन्त्रता प्राप्त थी कि वे मिक्षुिंग्यों के पास जाकर बातचीत करें।"

"नारियों को साधारणतया घर की चार दीवारी में रहना पड़ता था। गृह-चातुर्य तथा सगीत उनके मुख्य गुण माने जाते थे। लड़कियों का विवाह बहुधा माता-पिता या स्रमिभावक ही निश्चित करते थे किन्तु किसी विशेष अवस्था मे उन्हें अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार था।"

"स्त्रियां की दशा इस युग में अधिक सन्तोषजनक न थी। बौद्ध धर्म में भी, जो समानता के सिद्धान्त का समर्थंक था, स्त्रियों को सघ मे प्रवेश करने की प्रारम्भ में आज्ञा न थी। परन्तु कन्याओं की शिक्षा-दीक्षा का घ्यान रक्खा जाता था और इन्हें सगीत तथा घर के अन्य कार्यों में प्रवीण बनाने का प्रयत्न किया जाता था। यद्यपि पर्दे की जटिल प्रथा न थी परन्तु उनके शील तथा लज्जा का घ्यान रखा जाता था और पुरुषों से थोड़ा बहुत उन्हें पर्दा अवश्य करना पड़ता था। कुछ स्त्रियाँ गिणिका अथवा वेश्या का कार्य किया करती थी।"

#### (३) धार्मिक दशा

तत्कालीन समाज के हृदय ग्रीर मस्तिष्क में ब्राह्मण्डमं के विरुद्ध मावना बारूद की मॉित सुलग रही थी। हिंसा, बिल तथा जिंटल यज्ञों के मार्ग पर ले जाने वाले ब्राह्मणों के साथ जनता ग्रब ग्रग्नसर होने को तैयार नहीं थी। "गंगा उपत्यका या कुरु पांचाल के राज्यों के शासन-काल में वैदिक कर्मकाण्ड " ग्रिपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा। लेकिन ग्रब समाज ग्रागे बढ़ चुका था, " ग ग्रीर वैदिक कर्मकाण्ड पर मीतर से सदेह ग्रीर बाहर से प्रहार होने लगा था।" प जैसािक ऊपर कहा गया है कि वर्ण-संकरों का एक प्रबल सगठन ग्रायों के विरुद्ध खड़ा हो गया था। उन्होंने ग्रायों की राजसत्ता को ग्राक्रान्त किया। राजसत्ता को ग्राक्रान्त करने के पश्चात् उन्होंने ग्रायों की घर्म-सत्ता को भी निर्मूल करने का संकल्प किया ग्रीर तभी ग्रत्यन्त प्रतिमाशाली दो वर्ण संकरों ने दो नवीन घर्मों की नीव डाली। वे दो व्यक्ति थे महावीर स्वामी ग्रीर गौतम बुद्ध। महावीर स्वामी ने जैन-धर्म को पुनर्जागृत किया, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। चूँक जनता एक

१. विनय का आठवां नियम (विनयपिटक, चुल्लवमा १०।५) । २. विनयपिटक, चुल्लवमा १०-१।

३. श्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक एव सांस्कृतिक इतिहास, पृ. १६६।

४. श्रीनेत पाण्डेय: भारतवर्षं का सम्पूर्ण इतिहास, पृ. १२०।

श्री राहुल सांस्कृत्यायन : बीद्ध संस्कृति, पृष्ठ ४।

नवीन मार्ग की खोज में संलग्न थी अतः ये दोनो धर्म जनता को प्रिय लगे। परिगाम यह हुआ कि एक बार को इन धर्मों की लहर सारे देश में, विशेषतः उत्तर मारत मे व्याप्त गई।

#### (१) जैन-धर्म:

मुख्य जैन-सिद्धान्त — "जैन वेद की सत्ता ग्रीर प्रमाण को स्वीकार नहीं करते ग्रीर न वे यज्ञों के अनुष्ठान को ही महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि प्रत्येक वस्तु में, परमाणु तक में जीव होता है ग्रीर वह चेतन है। इसका ग्रर्थ हुग्रा उनका ग्रर्थ-रहित ग्रहिंसक हिंदिकोण। छोटे से छोटे जीव के प्रति हिंसा का विचार करके उनके लिये ग्रत्यन्त ग्रग्राह्य ग्रीर ग्रसह्य हो उठा। परिग्णामतः हिंसा की दृष्टि से यह धर्म ग्रद्भुत वैषम्य का केन्द्र हो उठा, क्योंकि ऐसा भी उदाहरण इतिहास में प्रस्तुत है कि जैन राजा ने पशु की हत्या के अपराध में मनुष्य को प्राग्ण-दण्ड की ग्राज्ञा दे दी। जैन संसार के चेतन मृष्टा, उसके पालन कर्ता ग्रथा व्यापक परमात्मा को नहीं मानते। उनके ग्रनुसार "ईश्वर उन शक्तियों का उच्चतम, शालीनतम ग्रीर पूर्णतम व्यक्तिकरण है जो मनुष्य की ग्रात्मा में निहित होती है।" जैन जीवन का लक्ष्य भौतिक बन्धनों से मोक्ष है। ग्रात्मा का बन्धन कर्मों के फलस्वरूप है। पूर्व जन्म के कर्मों का नाश ग्रीर इह जन्म में उनका ग्रनस्तित्व ही मोक्ष-दायक है। ग्रीर कर्मों का नाश सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान ग्रीर सम्यक् ग्राचार के त्रिरत्नों के साधन से होता है। जैन कठोर तप को बड़ा महत्व देते हैं। ग्रीगिक कियाग्रों ग्रीर ग्रामरस्त ग्रन्न त्याग का मी उनके यहाँ विशेष महत्व है। उनका विश्वास है कि तप ग्रीर संग्रम से श्रद्धान को शक्ति मिलती है तथा निक्ष्य प्रवृत्तियाँ दवी रहती हैं।" श्री स्वम से श्रदमा को शक्ति मिलती है तथा निक्ष्य प्रवृत्तियाँ दवी रहती हैं।" श्री स्वम से श्रदमा को शक्ति मिलती है तथा निक्ष्य प्रवृत्तियाँ दवी रहती हैं।"

#### (२) बौद्ध धर्म :

बुद्ध के मुख्य सिद्धान्त — "बुद्ध के उपदेश सर्वधा सरल और प्रायोगिक हैं। आतमा और परमात्मा के भगडों में वह कमी न पड़े, क्योंकि उनका विश्वास था कि इस प्रकार के वाद-विवाद से आचार में किसी प्रकार की प्रगति नहीं होती। उन्होंने घोषणा की कि संसार में सब कुछ अनित्य है, (क्षण मंगुर सर्व अनिच्च)। अपने समकालीन दार्शनिकों की माँति वह मी जन्म को दुःख मानते थे; परन्तु दुःख और विषाद की कठोरता से वह नितान्त व्यिक्त थे। इसी कारण दुःख के विश्लेषणा और उसके शमन के उग्रय के प्रति वह अधिक दत्तचित हुए। अत्यन्त मनोयोग से उन्होंने चार आर्य-सत्यों का प्रचार किया। चार आर्य-सत्य निम्नलिखित थे। (१) दुःख है, (२) दुःख का कारण है, (३) दुःख का निरोध है और (४) दुःख के निरोध का मार्ग है। बुद्ध के अनुसार सारे मानव दुःखो का कारण तृष्णा है और इसका, नाझ ही, दुःख का अन्त करने का एक मात्र उपाय है। तन्हा (तृष्णा) का नाश

डा० सर्वपल्ली राधाकुष्णृत: इण्डियन फिलासफी, भाग १, पृष्ठ ३३१।

२. श्रीमती एस० स्टिवेन्सन की "व हार्ट आफ जैनिज्म", जगमन्दरलाल जैनी की "आउट लाइन्स आफ जैनिज्म", बरोडिया की "हिस्ट्री एण्ड लिट्रेचर आफ जैनिज्म", डा० राधाकुल्पन की "इण्डियन फिलासेफ़ी, भाग १ अध्याय ६ पृष्ठ २०६-३४०", शाह की "जैनिज्म इन नार्देन इण्डिया" नामक पुस्तकों के आधार पर डा० रमाशंकर विषाठी द्वारा लिखित "प्राचीत भारत का इतिहास" नामक पुस्तक के पृष्ठ ७७-७० से उद्घृत ।

अष्टागिक मार्ग के सेवन से ही साध्य है। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है-(१) सम्यक् हिंड (विश्वास), (२) सम्यक् संकल्प (विचार), (३) सम्यक् वाक (वाग्गी), (४) सम्यक् कर्मान्त (कर्म) ( ) सम्यक् ग्राजीव वृत्ति), (६) सम्यक् व्यायाम (श्रम), (७) सम्यक् स्मृति ग्रौर (८) सम्यक् समाधि । बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग (मिजिभम मण्ग) कहा, क्योंकि यह अत्यन्त विलास और अत्यन्त तप दोनो के बीच का था। जो प्रव्रज्या नहीं ले सकते थे वे भी इस अष्टागिक मार्ग पर आरूढ़ हो दु.ख-बन्ध को काट सकते थे। संघ के भिक्षुत्रों को निब्बान अथवा निर्वाण की प्राप्ति के लिये यत्न करना आवश्यक था। उनको मनसा वाचा कर्मगा सर्वथा पवित्रता रखनी थी। इस ग्रर्थ बुद्ध ने १० प्रकार के निम्नलिखित निषेध किये जिनमें से पहले पाँच साधारण उपासक के श्राचरण में भी वर्जित थे - (१) पर-द्रव्य का लोम, (२) हिसा, (३) मद्यपान, (४) मिथ्या माष्ण, (५) व्यमिचार, (६) संगीत और नृत्य में भाग लेना, (७) ग्रंजन, फूल ग्रौर सुवासित द्रव्यों का प्रयोग, (८) ग्रकाल मोजन, (६) सुखप्रद शैया का उपयोग भ्रौर (१०) द्रव्य-प्रहरा। इंस प्रकार बुद्ध ने श्राचार के काफी कड़े नियम बनाये परन्तु दार्शनिक चिन्तन को भ्राध्यात्मिक उन्नति मे बाघक कहकर निषिद्ध किया। बुद्ध की सबसे क्रान्तिकर घोषणा यह थी कि उसके सन्देश सबके लिये हैं। नर और नारी, युवा और वृद्ध, श्रीमान और कगाल सभी समान रूप से उस पर ग्राचरण कर सकते है।"3

### (३) श्रन्य प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय :

वास्तव में बौद्धिक कान्ति का इतिहास न तो उक्त दो घार्मिक नेताओं तक ही सीमित है और न इन दोनों के साथ ही यह समाप्त हुई। इन दोनों घमों के उदय होने के पूर्व भी देश में कुछ दूसरे घार्मिक सम्प्रदाय विश्वमान थे। 'अगुत्तर-निकाय' की तालिका जिसमें दस सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है, काफी प्रामािशक है। तालिका इस प्रकार है:-

३-० श्राजीवक--इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी नग्न रहा करते थे श्रीर जीविकोपार्जन के सम्बन्ध में विशेष जटिल नियमों एवं विधियों का श्रनुसरण करते थे।

३-१ निगन्थ (निर्धन्थ) - जैन मतावलिम्बयों को निर्धन्थ कहा गया है।

३-२ मुण्डसावक बुद्ध घोष ने निर्यन्थ तथा मुण्ड सावक सम्प्रदाय को एक ही सम्प्र-दाय स्वीकार किया है।

३-३ जटिलक - ये ब्राह्मशा थे भीर अपनी जटा बढ़ाये रखते थे।

३-४ परिद्राजक—ये भी बाह्मण समाज के ही अन्तर्गत थे और संन्यास ग्रहण करके इधर-छघर घूमा करते थे।

३-४ मागन्धिक बौद्ध ग्रन्थों में इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

<sup>ं ,</sup> १. रीज डेजिड्स की बुद्धिज्म, कर्ने की "मैन्युअल आफ इण्डियन बुद्धिज्म", कीय की अबुद्धिस्ट फिलासफी इन इण्डिया एण्ड सीलकेन", डा० राक्षक्रिज्यन की "इन्डियन फिलासफी, भाग १ अध्याय ७-११, पृष्ठ ३४०-७०३" के आधार पर डा० रमाशकर विपाठी द्वारा, लिखित 'प्राचीन भारत का इतिहास" नामक पुस्तक के पृष्ठ ७६-०० से उद्युवत ।

३-६ तेदान्दिक-सिर के बाल मुंडाये तथा हाथ में दण्ड लिये चलने वाले बाह्मग्रा मिक्षुओं को यह नाम दिया गया था।

३-७ म्रविरुद्धक - इनके सम्बन्ध मे केवल इतना ज्ञात है कि ये स्वयं को सबका मित्र घोषित करते थे भौर किसी का विरोध नहीं करते थे।

३-द गौतमक-ये महात्मा बुद्ध के चचेरे माई देवदत्त के अनुयायी थे \*\*\*\*\* देवदत्त ने गौतम बुद्ध के विरुद्ध पृथक सम्प्रदाय खड़ा किया था।

३-६ देव घिम्भिक जो देवताओं के धर्म को मानते थे उन्हें देव धिम्मिक कहते थे किन्तु उसका अभिप्राय किस सम्प्रदाय से है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। 5

धार्मिक दृष्टिकोग् से यह युग एक महान धार्मिक ऋग्ति का युग था। यह 'ऋग्ति ब्राह्मण् धर्म के दोषों के विरुद्ध की गई थी।

#### : ४: ग्राधिक दशा

#### १- कृषि

विचाराधीन काल में "कुल जनसंख्या का अधिकांश माग ग्रामों में बसता था जिनका प्रमुख पेशा कृषि था किन्तु कृषि के अतिरिक्त लोग तत्सम्बन्धी उद्योग तथा सहायक उद्योग बन्धे भी किया करते थे।" र

"भारत कृषि प्रधान देश होने के कारए। ग्रधिकांश लोगों का पेशा कृषि ही था। किसान भूमि का स्वामी समभा जाता था ग्रौर उसे ग्रपनी उपज के छठे माग से बारहवें भाग तक राज्य को लगान के रूप में देना पड़ता था।"

#### २- उद्योग धन्धे

"जातक में १८ प्रकार के उद्योग घन्यों का उल्लेख प्राप्त होता है, नामांकन केवल चार प्रकार के उद्योग घन्यों का मिलता हैं — बड्ढकी, लौहकार, चर्मकार तथा चिकार। 'ध पूरी सूवी हमे जातक में भी प्राप्त नहीं होती है।

"बढ़ई लोग लकड़ी की गाड़ियाँ, रथ, नाव ग्रादि बनाया करते थे। कुम्हार लोग मिट्टी की ग्रौर चर्मकार चमडे की ग्रच्छी-ग्रच्छी वस्तुएँ बनाया करते थे। सुनार लोग सोने, चाँदी तथा रत्नो के बड़े सुन्दर ग्रामूषएा बनाया करते थे। हाथी दाँत का काम भी उन्नत दशा में था। जुलाहे बहुत श्रच्छे-श्रच्छे कपड़े बुनते थे। कुछ लोग बहेलिए, मछुये, सपेरे नाच गाने श्रादि के भी काम करते थे। परन्तु ये कार्य समाज में श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते थे। विभिन्न व्यवसाय के लोगों ने ग्रपने को श्रीएयों में संगठित कर लिया था। प्रत्येक श्रीएी का एक प्रधान होता था जो जेष्ठक कहलाता था। जेष्ठक का समाज में बड़ा श्रादर सम्मान था। इन श्रीएयों के ग्रपने नियम हुग्ना करते थे। "\*

'कुछ ग्रन्थों में सेट्ठि" शब्द प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः प्रमुख ग्रथवा प्रधान

१. श्री रुतिभानु सिंह नाहर: प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा संस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ २०९ २१०। २. वही पृष्ठ २०१।

३. श्री नेत पाण्डेय : भारत का सम्पूर्ण इतिहास, पृ० १२१

४. जातक १।२६४ ॥ ३।३३० ॥ ४।४४८ ॥ आदि ।

व्यापारी थे। श्रोष्ठ के श्रर्थ में ही सेट्ठि का प्रयोग रहा होगा। जातकों में महासेट्ठि तथा अनुसेट्ठि शब्द श्राये है जिन से यह व्वनि निकलती है कि 'सेट्ठियो' में भी उनकी स्थिति के अनुसार छोटे-बड़े पद थे।" डेविड्स महोदय के अनुसार उस समय के रहन-सहन के स्तर के अनुसार घनिकों की संख्या काफी सीमित थी। रे

"जातक ग्रन्थों से हमें पता चलता है कि इस काल में ग्रान्तरिक तथा बाहय व्यापार भी उन्नत दशा में था। यह व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से हुआ करता था। मारत से रेशमी वस्त्र, मलमल, कम्बल, सुगन्धित पदार्थ, श्रौषधियाँ, मोती, रत्न, हाथी-दाँत का सामान विदेशों को भेजा जाता था। पूर्व से व्यापार करने के लिए ताम्रलिप्ति श्रौर पश्चिम से व्यापार करने के लिए भड़ौच के बन्दरगाह को काम में लाया जाता था। श्रान्तरिक व्यापार के लिए ग्रनेक मार्ग वने हुए थे। जातक में हमें मरूकच्छ (सम्मवत: भड़ौच) बन्दरगाह का उल्लेख मिलता है।"

डेविडस महोदय ने व्यापारिक मार्गों के विषय में इस प्रकार कहा है "उस समय निदयों में नावों द्वारा सामान इष्टर-उघर भेजा जाता था। मीतरी मार्गों में बैल गाड़ियों का प्रयोग होता था। ूँ कि श्र-छी सडके द्वौर पुल नहीं थे इसलिए बैलगाड़ियाँ जंगलों को पार करके जाती थी। चोर डाकुश्रों से रक्षा करने के लिए पुलिस का प्रबन्ध होता था। एक देश से दूसये देश को सामान लाने ले जाने पर कर वसूल किए जाते थे।" ध

#### ३-व्यापारिक मार्ग :

डेविड्स महोदय ने इन व्यापारिक मार्गों की रूप-रेखा इस प्रकार प्रस्तुत की है:-

पितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कितिक इतिहास, प्० २०३।

R: ..... The number of those who could be considered wealthy from the standards of those times, was very limited.

रीज डेविड्स: बद्धिस्ट इण्डिया, पृ० ६२।

३. श्री नेत्र पाण्डेय: भारत का सम्पूर्ण इतिहास, पृ० १२१।

<sup>8,</sup> जातक ४। १३७।

प. "There were merchants who conveyed their goods either up and down the great rivers, or along the costs in boats; or right across country in carts travelling in caravans. These carvans' long lines of small two wheeled carts each drawn by two bullocks, were a distinctive feature of the times. There were no made roads and no bridges. The carts struggled along, slowly, through the forests, along the tracks from village to village kept open by the peasants. The pace never exceeded two miles an hour. Smaller streams were acrossed by gullies leading down to fords, larger ones by cart ferries. There were taxes and octroi duties at each different country entered; and a heavy item in the cost was the hire of volunteer police who let themselves out in bands to protect carvans against robbers on the way. The cost of such carriage must have been great; so great that only, the more costly goods could bear it.

३-०. उत्तर से दक्षिगा-पश्चिम का मार्ग :—सावत्थी से पतित्थान (पेठान) तक जिसमें पड़ने वाले प्रमुख स्थान महिस्सिति, उज्जेंनी, गोनघ, विदिशा, कोशाम्बी तथा साकेत थे।

३-१. उत्तर से दक्षिण-पूर्व मागं: सावत्थी से राजगह (राजगृह) तक जिसमें सेतव्य, किपलवस्तु, कुसीनारा, पावा हित्थगाम, मांडगाम, वैशाली, पाटलिपुत्र तथा नालन्दा प्रमुख स्थान पड़ते थे जहां व्यापारी रुकते थे। यह मार्ग सीघे न जाकर काफी घूम कर जाता था।

३-२. पूर्व से पिरचम का मार्ग: यह प्रथानतया जल-मार्ग था और बड़ी-बड़ी नंदियों द्वारा यातायात होता था। गंगा में घुर पश्चिम सहजाति तक तथा यमुना मे उसी दिशा की श्रोर कौशाम्बी तक नावे जाती थी। ग्रागे चलकर नावे गंगा के मुहाने तक जाने लगीं और वहाँ से सामुद्रिक मार्ग पकड़ कर बर्मा चली जाती थी।

३-३. श्रन्य व्यापार-मार्ग :- जातको तथा ग्रन्य ग्रन्थों मे इन मागो के श्रतिरिक्त कुछ ग्रन्य व्यापार-मार्गो का भी उल्लेख किया गया है। इनमे निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं:-

३-३-० विदेह से गाघार तक । ३-३-१ मगघ से सौवीर तक । ३-३-२ मरु-कच्छ, से वर्मा तक । ३-३-३ बनारस से वर्मा तक (गगा के मुहाने से होते हुए)। ३-३-४ चम्पा से वर्मा तक ।

#### ४- मुद्रा :

"इस युग मे मुद्रा का प्रचलन था श्रौर कय-विकय मुद्रा के माध्यम से हुआ करता था। यद्यपि निष्क, शातमान आदि मुद्राओं का पहिले से ही प्रचलन था। परन्तु इस काल की प्रधान मुद्रा 'कार्षापएं' कहलाती थी जो तांबे की बनी होती थी। बौद्धकालीन मुद्रायें ढाली नहीं जाती थीं वरन् वे पीटकर बनाई जाती थीं। इन मुद्राओं पर 'जनपद' 'श्रेग्िं।' अथवा कोई धार्मिक चिह्न अकित रहता था।" भ

#### ५- साभेदारी

"व्यापार में साभेदारी भी होती थी जिसका उल्लेख 'कूट वािग्रज्य जातक' में किया गया है। साभे में ईमानदारी न बरतने का भी विवरण प्राप्त होता है और बेईमानी करने वाले को असफल होकर अन्त मे बराबर-बराबर अंश देना पड़ता है।"

#### ६- ग्रामों की ग्राथिक ग्रवस्था:

ग्रामों की ग्रार्थिक ग्रवस्था के सम्बन्ध में डेविड्स महोदय ने लिखा है .-

ग्रामों की ग्रार्थिक व्यवस्था सरल थी। कोई भी घर श्राघुनिक शब्दों में घनी नहीं बन सकता था पर साथ ही यहाँ साघारण ग्रावश्यकतार्गों की पूर्ति के साघन थे, सुरक्षा ग्रीर स्वतन्त्रता थी। न तो वहाँ जमीदार थे ग्रीर न मिखारी।"

"ग्राम-अर्थ-नीति भूमि के स्वतंत्र स्वत्व के आघार पर खड़ी थी। कृषक अपने खेत का स्वामी था परन्तु गाँव की पंचायत अथवा परिषद् की अनुमित बिना वह अपना खेत बेच या रहन नहीं कर सकता था। यामों में अपराघ बहुत कम होते थे। \*\*\* ---

१. प्रो० श्रीनेत्र पाण्डेय: भारत का सम्पूर्ण इतिहास, पृ० १२१।

२. सी रितिभानु सिंह नाहर: भारत का राजनीतिक तथा साम्कृतिक इतिहास; पू० २०४।

३. वही पृ० ११६-१६८।

४. डा॰ रमाशकर तिपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ७३।

ग्रामीराों का जीवन शान्तिमय था। ग्रामीरा जनता को कभी यदि संकटापन्न स्थिति का सामना करना पड़ता तो वह दुर्मिक्ष द्वारा ही। 3

# , उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व

इस उपन्यास की कथावस्तु का म्राघार मम्बपाली है। बौद्ध ग्रंथ म्रम्बपाली के साक्षी हैं। एक बौद्ध उपाल्यान में वर्णान म्राता है कि वैशाली मे एक गिएका मम्बपाली थी जिसने मगवान गौतम बुद्ध को उनके वैशाली म्राने पर भोजन का निमत्रण दिया ग्रौर उन्होंने उसे स्वीकार किया जिसके फलस्वरूप वैशाली के राजपूरुषों ने ईर्ष्या की था।

'वैशाली के गए।तत्र में ऐसा कानून था जिसके आघार पर राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी कन्या को अविवाहिता रखकर उसे वेश्या बना दिया जाता था।" श्री चतुरसेन ने कहा— है 'इसी पर से मैंने अपनी कल्पना के सहारे एक छोटी सी कहानी लिखी थी जो एक पत्रिका में छपी थी। इसके बाद अम्बपाली पर कई कहानी, उपन्यास और लेख मेरे देखने में आए और मेरे मस्तिष्क मे अम्बपाली को लेकर एक उपन्यास लिखने की भावना जड़ कर गई।"

े मैंने बौद्ध और जैन साहित्य का गहन अध्ययन आरम्म किया। च मैंने यह ठान ली कि इस उपन्यास में एक तरफ जहाँ मसीह से पूर्व ४ वीं, छठी शताब्दी की सम्पूर्ण धर्मनीति, राजनीति और समाजनीति का रेखा-चित्र खीचू, वहाँ अपने अध्ययन और विचारों को भी प्रकट करता जाऊं। अपनी बात को अधिक बल से कहने के लिए मुफ्ते जैन, बौद्ध, हिन्दी-साहित्य तथा संस्कृत साहित्य के साथ वैदिक साहित्य, दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान का अध्ययन करना पड़ा। अनेक अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के लेख और पुस्तकों भी पढ़नी पड़ी। ४

लेखक के वक्तव्य से प्रकट हुम्रा कि प्रस्तुत उपन्यास में पात्र, घटना और तिथि सम्बन्धी ऐतिहासिक तत्व सूक्ष्म रूप से निहित है। हाँ तात्कालिक समाजनीति, धर्मनीति, राजनीति का स्पष्ट दिग्दर्शन उपन्यास में कराया है। ग्रधिकांश नगरों, राज्यो, ग्रामों ग्रादि का वर्णन विशुद्ध ऐतिहासिक है। उपन्यास मे विणित काफी पात्रों के नाम ऐतिहासिक हैं। इनका यथा-स्थान वर्णन किया जाएगा। इन पात्रों के किया कलाग्रों के माध्यम से जो धर्म, समाज और राज का वर्णन किया गया है वह विशुद्ध ऐतिहासिक है पर ये किया-कलाप त कुछ कल्पना की मृष्टि है।

ऐतिहासिकता की दृष्टि से सर्व प्रथम राज्यों श्रौर नगरों पर विचार करेगे तत्पश्चात् पात्रों श्रौर घटनाश्रों के विषय में विचार करेंगे।

# ः १ : राज्यों भ्रौर नगरों की ऐतिहासिकता

#### १- वैशाली

वैशाली उपन्यास का सर्वप्रमुख केन्द्र है जिसकी मित्ति पर इस उपन्यास की अभिमृष्टि हुई है। वैशाली अत्यन्त प्राचीन नाम है। प्राचीन हिन्दू ग्रंथों में वैशाली का

१. श्री रतिभानु सिंह नाहर : प्राचीन का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १६६-१६ ।

२. महावग्ग ६।४।६

३. वैशाली की नगरवध्-पृष्ठ ७७=। ४. वही पृष्ठ ७७= । ५. वही पृष्ठ ७=२

उल्लेख ग्राता है कि यह नगर लिच्छिवियों की राजधानी थी। इसे इक्ष्वाकु कि पौत्र अथवा माई के पुत्र ने बसाई थी जिसका नाम राजा विशाल था। परन्तु विशाला के राजवश के ग्रन्त होने से लिच्छिवियों के गणतत्र की स्थापना के समय तक के इतिहास के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बौद्ध-पाली ग्रंथों में वैशाली एवं लिच्छिवियों के सम्बन्ध में गौतम बुद्ध के ग्रनेक उद्गार प्रकट हैं। मगवान महावीर वैशाली के थे, बौद्ध ग्रंथों में तथा ग्रन्य ग्रंथों में इस प्रकार के उल्लेख लब्ध है। मगवती सूत्र के टीकाकार ग्रम्यदेव ने तो वैशालिक का ग्रंथ ही महावीर किया है।

ऐसा मालूम होता है कि वैशाली नगरी मे उस समय कुण्ड ग्राम श्रौर वाि एज्य ग्राम इन दो नगरो का समावेश भी था। श्राज भी ये दोनो गाॅव बािनया वसुकुण्ड नाम से श्राबाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैशाली का विस्तार घीरे-घीरे बढता गया। बौद्ध ग्रंथों से पता लगता है कि जनसंख्या बढ़ने से तीन बार कई ग्रामों को सिम्मिलित करके इस नगरी को विशाल किया गया जिससे उसका नाम वैशाली पड़ा।

"इस प्रकार तीन नगरों से मिलकर बने होने के कारण वैशाली को प्रसगानुसार उन तीनों मे से चाहे जिस किसी नाम से पुकारा जाता था। बौद्ध परम्परा मे भी वैशाली के तीन जिलो का उल्लेख है। वैशाली दक्षिण पूर्व मे, कुण्डपुर उत्तरपूर्व मे श्रौर वािणज्य ग्राम पश्चिम मे। कुण्डपुर के श्रागे उत्तर पूर्व मे एक कोल्लाग नामक सिन्नवेश था. उसमे श्रिषिकतर ज्ञातृ-क्षत्रियो की बस्ती थी। इसिलए उसे 'नाय-कुल' श्रथित ज्ञातृ-वशीय-क्षत्रियो का घर कहा जाता था।"

"इसी कोल्लाग सन्निवेश के पास ज्ञातृ-वंशीय-क्षत्रियों का द्युतिपलाश नामक एक उद्यान और चैत्य था (विपाक सूत्र--१)। इसे ज्ञातृ-वंशियों का उद्यान कहते थे। (नाय-सण्ड-वर्ण उज्जाणे अथ वा नाय-सण्ड-उज्जाड़े)। आचारांग (२-४-२२) मे उत्तर-क्षत्रिय-कृण्डपुर सन्निवेश अथवा दक्षिण-ब्राह्मण-कृण्ड-सन्निवेश' का उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि कृण्डपुर सन्निवेश के दो माग थे, जिसमे उत्तरीय माग मे क्षत्रिय (सम्मवतः ज्ञातृ) और दिक्षिणी भाग मे ब्राह्मणों की बस्ती थी। कल्पसूत्र में क्षत्रिय-कृण्ड-ग्राम-नगर और ब्राह्मण-कृण्ड-ग्राम-नगर ऐसा उल्लेख है।— तिब्बत से प्राप्त ग्रन्थों में बुद्धकालीन वैशाली में सोने के कलश वाले सात हजार महल और चाँदी के कलश वाले १४ हजार महल तथा ताँबे के कलश वाले ६१ हजार घरों का उल्लेख है। इन तीन पृथक-पृथक महलों में अनुक्रम से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ कुल के लोग रहते थे। इसका आभास उपासक-दशा-सूत्र में हमको मिलता है।"

''वैशाली लिच्ह्वी का मुख्य नगर था। उसके स्थान पर ग्राज बिहार के मुजफ्क-

१ वाल्मीकि रामायण अ० ४४-६ विष्णु पुराण ४-१-१८ वायु पुराण ८६-

२. जरहा नायपुत्ते भगवं वैसालिए' सूत्रकृतांग उत्तरा अध्ययन

३. भगवती सूत्र २-१-१२-२ ४. मिन्झिमिनिकाय अट्ठकथा महासिंहनाद सुत्त वण्णना

४, उपासक दशासूत -१-६ हानैल का अंग्रेजी अनुवाद पृष्ठ ४) ६. वैशाली की नगरवधू-पृष्ठ ७८४

रपुर जिले में 'वसाढ़' आबाद है। - जनको बुद्ध ग्रीर महावीर दोनों के उपदेश सुनने को मिले। लिच्छवियों भी शासक-काया मे ७५०७ राजा भाग नेते थे। लिच्छवी अपने सघ-की बैठको के लिये प्रसिद्ध थे। - गौतमबुद्ध ने उनको बहुत सराहा था।

महावस्तु-सग्रह ग्रन्थ के ग्रनुसार वैशाली मे १ लाख ६८ हजार र जा निवास करते थे। विनय पिटक मे वैशाली की यशोगाथा ना गान करते हुए लिखा है कि उसमे ॅं७७७७ प्रासाद, ७*५७७ क्टागार, ७७७७ म्राराम* ग्रौर ७७७७ पुष्करिंगियाँ थी ै महापरि-निव्वाए। सूत्त के अनुसार उपन्यासकार चतुरसेन लिखते है भिन्त-भिन्न राजकाज के छोटे-बड़े कामों के लिये मिन्न-भिन्न पदाधिकारी नियुक्त थे। जैसे अपराधी का न्याय करने के लिए अनुक्रम से राजागरा विनिश्चय महामंत्र, व्यावहारिक सूत्रवार, अष्टकुलक, सेनापित, उपराजा ग्रौर राजा इतने ग्रधिकारियों के मण्डला के पास ग्रपराधी को ले जाया जाता था। ध

उपन्यासकार ने वैशाली के विषय में लिखा है, "मुजफ्फरपूर से पच्छिम की श्रोर जो पक्की सड़क जाती है, उसपर मुजफ्फरपुर से लगभग १८ मील दूर 'वैसौढ़' नामक एक बिल्कुल छोटा-सा गाँव है। "वास्तव मे वहाँ श्रवसे कोइ ढ़ाई हजार वर्ष पूर्व एक विशाल नगर बसा था। श्राजकल जिसे गण्डक कहते है उन दिनों उसका नाम 'मिही' था - उन दिनो यह दक्षिए की स्रोर इस वैभवशालिनी नगरी के चरएों को चमती हुई दि धवारा के निकट गगा मे मिल गई थी। इस विशाल नगरी का नाम वैशाली था। यह नगरी श्रति समृद्ध थी । उसमे ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७५७७ म्राराम म्रीर ७७७७ पुष्करि-िण्याँ थी। घन-जन से परिपूर्ण यह नगरी तब ग्रपनी शोभा की समता नहीं रखती थी।

यह लिच्छवियों के वज्जी सघ की राजधानी थी। नगरी के चारो भ्रोर काठ का तिहरा कोट था, जिसमे स्थान-स्थान पर गोपूर और प्रवेश-द्वार बने हुए थे।" २ - लिच्छवि

"लिच्छवि राज्य में ७७०७ राजा ७३०७ उपराजा ७७०७ सेनापति थे। इन राज्यों में सब लोग निरपेक्ष भाव से अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकते थे। 'ललित विस्तर' में लिच्छवि लोगों के बारे मे यह लिखा हुम्रा है "यहाँ छोटे-बड़ों का म्रादर तक नहीं करते। सभी कोई अपने को राजा बताते हैं। सभी कोई चिल्लाते रहते हैं "मैं राजा हुँ, मैं राजा हूं।" प्रजातन्त्र राज्यों मे गरापित प्रधान अफसर होता था। इसका चुनाव बोट के द्वारा होता था।" ६

लिच्छवि गए।तन्त्र बुद्धकालीन भारत के १६ महाजन पदो में से एक प्रमुख राज्य था। इस गराराज्य के पूर्व मे वन्य प्रदेश, पश्चिम में कोशल देश श्रीर कुसीनारा

१. श्री मिथिलेशनन्द्र भारतीय इतिहास, पृष्ठ

२.महावस्तु प्र थ- १-२७ ।

३. विनय पिटक महावाग ५--१--१

४. वैशाली की नगरवधू-पृष्ठ ७६०

४. वैशाली की नगरवधू पू. १-२। ६. प्रयाग महिला विद्यापीक: हमारे देश के इतिहास, पू. ७१:

तथा पावा, उत्तर में हिमालय की तलहटी मे आया हुआ वन्य प्रदेश और दक्षिण मे मगध साम्राज्य था।

भगवान बुद्ध ने लिच्छिवियों की प्रशंसा इस प्रकार की है - "हे भिक्षुग्रों, ग्राज लिच्छिवि प्रमाद-रहित और वीर्यमान होकर व्यायाम करते हैं. इससे मगव का राजा उनके ममं को समक्षकर उन पर चढाई करते हुए डरता है। हे भिक्षुग्रो, भविष्य मे लिच्छिवि सुकु-मार हो जाएँगे और उनके हाथ पैर कोमल और सुकुमार बन जाएँगे। वे ग्राज लकड़ी के तस्त पर सोते हैं फिर वे रुई के गद्दों पर सूर्योदय होने तक सोते रहेंगे तब मगवराज उन पर चढ़ाई कर सकेगा।"

'वैशाली की नगरवधू' के लेखक ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री प्रस्तुत उपन्यास की 'भूमि' में 'महापरिनिव्वाण सुत्त' से निम्नां कित उद्धरण देते हैं — हे ग्रानन्द, लिच्छित बारम्बार सम्मेलन करते हैं ग्रीर इन सम्मेलनो में सभी इकट्ठे होते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं ग्रीर एक साथ काम करते हैं। जो नियम विरुद्ध है वह काम नहीं करते, जो नियम-सम्मत है उसका विच्छेद नहीं करते ……कुल-कुमारियों ग्रीर कुल-स्त्रियों का हरण नहीं करते, न उन पर बलात्कार करते हैं, ग्रपने भीतरी ग्रीर बाहरी चैत्यों को मानकर सत्कार से पूजते हैं ग्रीर पूर्व-परम्परा के ग्रनुसार धार्मिक बिल देने में ग्रसावधानी नहीं करते। ग्राईन्तों की रक्षणा ग्रीर ग्राश्रयण के लिए वे व्यवस्था रखते हैं।"

"विन्सेण्ट स्मिथ लिच्छवियों को मूलतः तिब्बत निवासी बताता है। हडसन उन्हें शक कहता है। उनके ग्राचार-विचार ग्रास-पास के क्षतियों के कुलों से सर्वथा भिन्न थे। न वे वेदों में श्रद्धा रखते थे न ब्राह्मणों में। न वे वर्ण-व्यवस्था मानते थे। वे यक्ष-प्रतिमा पूजते थे, तथा मुदों को जंगल में फेंक ग्राते थे। वे उत्कृष्ट योद्धा घनुर्घारी तथा शिकारी थे। शिकार में कुत्तों को साथ रखते थे। शत्रु उन्हें कूर कहकर पुकारते थे। सार्वजनिक स्त्रियों का वे खुल्लम-खुल्ला उपयोग करते थे। उनके साथ उद्यानों मे विहार करते तथा स्त्री के लिए घातक युद्ध कर डालते। उनका प्राचीनतम मान्य पवित्र ग्रन्थ पवेणी पोथ्य-कम् था।"

श्राचार्य श्री ने प्रस्तुत उपन्यास में वैशाली नगरी श्रौर लिच्छवि गराराज्य का वर्गान बहुत श्रशों मे उपर्युक्त उद्धरणों के श्रनुरूप ही किया है। ३—मगध श्रौर राजगृह

मगघ ग्रीर उसकी राजघानी राजगृह 'वैशाली की नगरवधू' में विशित दूसरा प्रसिद्ध राज्य है जिसके फलस्वरूप उपन्यास के ताने बाने के सूत्र उपन्यास के ग्रथ से इति तक विद्यमान हैं।

बुद्धकाल में सम्बाट बिम्बसार के समय में मगघ एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। ''मगघ की महारानी वासवी की पुत्री पद्मावती का सम्बन्ध कौशाम्बी से है। वह उदयन की रानी है। भगघ की राजमाता छलना की घमनियों में लिच्छवि-

बोपम्स सयृत्त : व० १, सु० ५ (वैशाली की नगरवधू पृष्ठ ७८७)
 वैशाली की नगरवधू: पृष्ठ ७८८।
 ३. वही पृ.

२. वशाला का नगरवधू: पृष्ठ ७६६। ३. वही पृ. ७६९। ४. श्री जयशंकर प्रसाद: राज्यश्री ३।४९। ५. वही अंजातशृत्र १।२४।

रक्त बड़ी शीघ्रता से दौड़ता है। इस प्रकार मगघ का सम्बन्ध वैशाली के लिच्छिव राज्य से भी है। मगघ की महारानी वासवी कोशल के महाराज प्रतेनिजत की बहिन है। सम्भवतः विम्बसार के शासन-काल मे ही मगघ ने ग्रपनी ग्रच्छी प्रतिष्ठा बनाली थी। काशी का राज्य मगघ का एक ग्रग हो गया था, क्योंकि कोशल ने उसे वासवी को दहेज में दे दिया था। मगघ की राजधानी इस समय राजगृह थी। "वै

"इतिहास के अनुसार मगघ की राजकीय शक्ति का प्रतिष्ठाता विम्वसार ही था और उसने नवीन राजगृह की स्थापना ही की थी। उसने अग को विजय किया एवं समीप-वर्ती राष्ट्रों से विवाह-सम्बन्ध किये, जिनमें कौशल और वैशाली मुख्य था।"

"मगध मे वर्तमान पटना और गया दोनों जिले थे। गिरिव्रज या राजगृह राज-धानी थी। यहाँ का प्रथम राजा प्रमगड कीकट था। (ऋगवेद ३।५३।४) निरुक्तकार यास्क उसे ग्रनार्थ कहता है (निरुक्त ६।३२) ग्रिमिधान चिन्तामिए में कीकट मागधो को कहा है।—— यह महाराज्य बुद्धकाल मे गगा, चम्पा और सोन निदयो के बीच में था, इसकी परिधि २३०० मील थी (रिज डेविड)।" ध

"मगध राज्य स्रायितर्त के प्राचीन राज्यों में से था। कहते हैं महाभारत काल मे जरासन्ध इस देश का शासक था। बिम्बसार के समय मगध में ६० हजार ग्राम थे।" ६

उपन्यासकार ने मगघ के विषय मे इसी प्रकार का वर्णन दिया है — - मगघ साम्राज्य में ५० हजार ग्राम लगते थे। — - यह साम्राज्य विध्याचल, गगा, चम्पा श्रौर सोन नदियों के बीच फैला हुआ था जो ३०० योजन के विस्तृत भूखण्ड की आय का था। इस साम्राज्य के अन्तर्गत १८ करोड़ जनपद था। ७

"श्रायों के बोए वर्ण-संकरत्व के विष-वृक्ष का पहिला फल मगघ साम्राज्य था। जिसने श्रसुरवंशियों से रक्त-सम्बन्ध स्थापित करके शीघ्र ही भारत भूमि से श्रायं राजवंशों को हतप्रम कर दिया था। ब्राह्मणों श्रौर क्षत्रियों ने इतर जाति की युवितयों को श्रपने उपभोग में लेकर उनकी सन्तानों को श्रपने कुल-गोत्र एवं सम्पत्ति से च्युत करके उनकी जो नवीन संकर जाति बना दी थी, इनमें तीन प्रधान थी। जिनमें मागध प्रमुख थे। इन्हीं मागधों ने राजगृह को राजधानी बनाई।"

राजगृह: "अति रमणीय हरितवसना पर्वतस्थली को पहाड़ी नदी सदानीरा अर्धचन्द्राकार काट रही थी। उसी के बांयें तट पर अवस्थित शंल पर कुशल शिल्पियों ने मगध-साम्राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किया था। दूर तक इस मनोरम सुन्दर नगरी को हरीमरी पर्वत श्रुखला ने ढॉप रखा था। उत्तर और पूर्व की ओर दुर्लध्य पर्वत श्रीणयाँ थीं जो दक्षिण की ओर दूर तक फैली थी। पिच्छम की ओर मीलो तक बड़े-बड़े

१. श्री जयशकर प्रसाद। अज्ञातशसु। १। ४३। २. वही १।२६।

३. डा० जगदीशचन्द्र जोशी : प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पृष्ठ २२५।

४. अजातशत् : १३७ ।

५. वैश.ली की नगरवध्: पृ. ७६२-७६३।

६. प्रयाग महिला विद्यापीठ : हमारे देश का इतिहास, पृ. ७३।

७. वैशाली की नगरवधू; पृ. ७१। ५. वही पृ. ७०।

पत्थरों की मोटी ग्रजिय दीवारें बनाई गई थी। स्थान-स्थान पर गर्म जल के स्रोत थे। बहुत सी पर्वत-कन्दराग्रो को काट-काट कर गुफाएँ बनाई गई थी। नगर की शोमा आलौकिक थी।——- नगर के बाहर ग्रनेक बौद्धविहार बन गए थे।"

इतिहास में राजगृह के विषय में विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता, केवल इतना ही मिलता है कि राजगृह मगघ की राजघानी थी। उनन्यासकार ने थोड़ी म्रालंकारिक माषा में राजगृह का वर्णन किया है। यह म्रालकारिकता इतिहास के विरुद्ध नहीं गई है म्रतः इसे हम इतिहास के मन्तर्गत ही लेते हैं। ४—कोशल राज्य

वैशाली की नगरवधू उपन्यास की कथावस्तु को गति देने वाला तृतीय मुख्य राज्य हैं कौंशल राज्य । श्राधुनिक अवध के अनेक माग इसके अन्तर्गत थे । श्रावस्ती इसकी राजधानी थी । प्रसाद ने भी कोशल की राजधानी श्रावस्ती को माना है । ।

कौशल की सीमा का स्पष्ट निर्देश इतिहास नही करता है। "परन्तु जातकों में सीमाप्रान्त के किसी विद्रोह का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिसको दबाने के लिए बन्धुल मल्ल को भेजा गया था।

मगघ और शाक्यों से कोशल के वैवाहिक सम्बन्घ थे। प्रसाद जी ने अपने अजातशत्रु नाटक में इस पर प्रकाश डाला है।  $^{1}$  सम्राट प्रसेनजित के शासन के समय शाक्यों का राज्य कोशल का करद राज्य रहा होगा।  $^{6}$ 

कासी और साकेत पर भी कोसलों का अधिकार था और शाक्य-संघ इन्हें अपना अधीरवर मानता था। हिरण्यनाम कोसल, सेतब्य नरेश और ययाति इन्हें अधिपति मानते थे। यह महाराज्य दक्षिण में गंगा और पूर्व में गंडक नदी का स्पर्श करता था। बुद्ध से कुछ पहिले कोशल-राजधानी साकेत हो गई थी। "

कोशल राज्य उन दिनों बहुत दूर तक फैला हुआ था। शाक्यों का प्रजातंत्र-राज्य तथा काशी राज्य इस राज्य के अन्तर्गत थे। राजा बिम्बसार पसेनदी (प्रसेनजित) कोशन के बहनोई लगते थे। ••••••पसेनदी के बेटे विदूडम ने शाक्यों पर चढ़ाई की और बहुत लोगों को मार डाला। •

उपन्यास में कौशल राज्य का उल्लेख तो मिलता है पर विवरण या वर्णन नहीं मिलता।

<sup>9.</sup> वैशाली की नगरवधू : पृ. ६८।

२. श्री रतिभानु सिंह नाहर: प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, पु. १४६।

३. श्री जयशकर प्रसाद: अजातशत्नु, १।५२।

<sup>¥.</sup> डिक्शनरी आफ पालि प्रोपर नेम्स 'बन्धुल' पृष्ठ २६६।

४. श्री जयशंकर प्रसाद- अजातशत्रु, ११४२, १३, १४।

६. धम्मपद अट्ठ कथा, १।३३६, जातक १।१३३, ४।१४४।

७. वैशाली की नगरवधू- पृष्ठ ७१२।

प्रयाग महिला विद्यापीठ-हसारे देश का इतहास, पृष्ठ ७२ )

#### ४-कौशास्बी :

कौशाम्बी वत्स राष्ट्र की राजधानी थी। कौशाम्बी-नरेश उदयन का भी इस उपन्यास की कथावस्तु में थोड़ा योगदान है। इसके खंडहर कवीं के पास जिला बाँदा, उत्तर प्रदेश में यमुना किनारे 'कोसम' के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसाद के अनुसार उदयन के राज्य-काल में गौतम ने अपना नवाँ चातुर्मीस्य कौशाम्बी में व्यतीत किया। कौशाम्बी का वत्स राष्ट्र की राजधानी होने का उत्लेख जातकों में है। रामायरा अौर महाभारत के अनुसार चेदि राज्य ने कौशाम्बी बसाई। भर्ग राज्य वत्स का करद था। र

बुद्ध के समय में कौशाम्बी ग्रवंश्य ही महत्वपूर्ण नगरी रही होगी, क्योंकि ग्रान्नद इसको बुद्ध के 'परिनिव्वाएं' के योग्य स्थानों में से मानता है। विनय पिटक के अनुसार कौशाम्बी दक्षिए। ग्रौर पश्चिम से ग्राने वाले कौशल ग्रौर मगघ के यात्रियों के लिए महत्व-पूर्ण विश्राम-स्थल था। 'मनोरथ पूर्णी ग्रंगुत्तर' टीका तथा 'पटिसम्भिदामगा' में लिखा है कि वक्कल निगल जाने वाली मछलियाँ यमुना में बनारस से कौशाम्बी तक ३० कोश तर करा जाती थी। ग्रतः कौशाम्बी बनारस से तीस मील पश्चिम में रही होगी। " •

बौद्ध प्रन्थों में कौशाम्बी नाम के दो कारए। बताए हैं। " प्रथम और अधिक प्रचित्त कारए। यह है कि ऋषि कुसुम्ब या कुसुम्म के आश्रम में अथवा उसके आस-पास कौशाम्बी बसाई गई थी। दूसरा यह कि विशालकाय (कौसम्बरूख)। " कोसम के वृक्ष नगर के चारों ओर प्रचुर परिमाए। में थे। लंका की प्राचीन पुस्तकों में भी कौशाम्बी प्राचीन भारत के १६ प्रमुख नगरों में से एक माना गया है। " बौद्ध साहित्य में सूचित षोड़ ष महाजन पदों में वत्स अथवा वंश का उल्लेख करते हुए त्रिपाठी " भी कौशाम्बी या कोसम्ब को उसकी राजधानी मानते हैं। " प्र

उपन्यास में कौशाम्बी के विषय में कोई वर्णन नही मिलता।

#### ६-श्रावस्ती

श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। यह साकेत से ४५ मील उत्तर, राजगृह से ३३७ मील उत्तर पश्चिम, सांकाश्य से २२५ मील ग्रचिरवती नदी के किनारे पर बसी थी। इस प्रसाद ने श्रावस्ती में बौद्ध धर्म का अच्छा प्रमाव दर्शाया है। उप प्रसाद ने भी श्रावस्ती

१. श्री जयशकर प्रसाद : अजातशत्, क्या प्रसंग, पृष्ठ १६।

२. जातक, ४।२८, ६।२३६ । ३. रामायण, ३२-३-६ । ४. महाभारत, ६२-३१ ।

४. जातक, ३ ४३। ६. विनय यिटक, १।२७७। ७. वही- १।२७७।

इ. विकासित अपक पाली प्रोपर नेम्स, पृष्ठ ६१२।१. वही- ६१२।

१०. डा॰ जगदीशचन्द जोशी : प्रसाद के ए तिहासिक नाटक, पष्ठ २४६-२४७।

११. डिक्शनरी आफ पाली प्रोपर नेम्स, पृष्ठ ६६२।

१२. मारगोसा द्री 🖟 १३. ए'शियंट ज्याम्राफी आफ इण्डिया, कर्निचम, पृष्ठ ४४८।

१४. डा॰ रमाशकर विपाठी : प्राचीन मारत का इतिहास,

१४. डा॰ जगदीशचन्द जोशी : प्रसाद के ए तिहासिक नाटक, पुष्ठ २४७।

**१६. वैशाली की नगरवधू : पृष्ठ ७**११।

१७. श्री जयशंकर प्रसाद : अजातशत्, २।६९, १००।

को कोशल की राजधानी बताया है। अधिकती सूर्यवंशी राजा युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त ने बसाई थी। बुद्धकाल में यह राजा प्रसेनजित की राजधानी थीं भी

"श्रावस्ती का उल्लेख बहुत से जातकों में भी मिलता है। यह बौद्धकाल की सर्वश्रेष्ठ महानगरियों में से एक है। भगवान बुद्ध ज्ञान-प्राप्ति से पूर्व एवं उसके उपरान्त भी श्रावस्ती में रहे। राजा प्रसेनजित उनके ग्रन्यतम मक्तों में से एक था।"

''कौशल की श्रावस्ती वर्तमान गोंडा श्रौर बहराइच जिलों की सामा पर 'सहेथ-महेथ' ग्राम के स्थान पर थी।''<sup>र</sup>

उपन्यासकार ने श्रावस्ती के विषय में कहा है कि 'श्रावस्ती उन दिनों जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा नगर था। ''श्रावस्ती में समस्त जम्बूद्वीप की सम्पदाश्रों का श्रगम समागम था। '''श्रावस्ती महानगरी में हाथी-सवार, घुड़सवार, रथी, घनुर्घारी श्रादि नौ प्रवार की सेनाएँ रहती थीं। कौशल राज्य की सैन्य में यवन, शक, तातार श्रौर हूण भी सम्मिलित थे। '' उच्चवर्णीय सेट्ठियों, सामन्तों, श्रमणों ग्रौर श्रोत्रिय ब्राह्मणों के श्रीतिरक्त, दास, रसोइए, नाई, उपमर्दक, हलवाई, माली, घोबी, जुलाहे, भौश्रा बनाने वाले, कुम्हार, मुहर्रिर, मुत्सद्दी श्रौर कर्म कार भी थे।'' ।

# ७-तक्षशिलाः

तक्षशिला से निकले स्नातकों का इस उपन्यास में बड़ा योगदान रहा है। स्रतः तक्षशिला की ऐतिहासिकता के विषय में भी थोड़ा विचार कर लिया जाए।

महाभारत में उल्लिखित जनमेजय ने तक्षशिला पर विजय प्राप्त की थी। पर रमाशंकर त्रिपाठी ने तक्षशिला को गांधार की राजधानी बताते हुए, बुद्धकालीन षोड़ष जन-पदों के प्रसंग के समय, उसकी चर्चा की है। पर

िलनी के अनुसार तक्षशिला नगरी पुष्कलावती से ६० रोमन मील (अंग्रेजी ४४ मील) दूरी पर एक निम्न समतल क्षेत्र पर बसे हुए अमन्द (Amande) नामक जिले में थी। एरियन इसे सिन्धु और फोलम के बीच के प्रदेश का सबसे बड़ा नगर मानता है। ' पर्या चौधरी इसका समर्थन करते हुए लिखते हैं कि तक्षशिला का राज्य गांधार के प्राचीन राज्य का पूर्वी माग था। स्ट्रावों इस प्रदेश को अत्यन्त उपजाऊ और घना बसा हुआ मानते हैं। उठ यूनानी इतिहासकारों के अनुसार ई०पू० ३२० में 'टैक्साइल्स' तक्षशिला के सिंहासन

१. श्री जयशंकर प्रसाद : अजातशानु, २।१००। २. विष्णु पुराण (विल्सन) ४।२।

३. एं शियंट ज्योग्राफी आफ इण्डिया, कर्निधम, पृष्ठ ३६८।

४. डा॰ जगदीशचन्द जोशी : प्रसाद के ऐ तिहासिक नाटक, पृष्ठ २४७।

५. वैशाली की नगरवधु : पष्ठ ७६२।

६. बैशालो की नगरवध् - पृष्ठ २८४-२८६।

७. महाभारत (आदिपर्व) ३।६८२, ८३, ८३२-३४।

प. डा॰ रमाशंकर विपाठी : प्राचीन भारत का इतिहास, पृब्ह ४५ ।

एलनी, ४।२३।
 प्रियन (इ चेजन), मैिकडल, पृष्ठ ६२।

११. स्ट्रावो (मैंकिडल), पृष्ठ ३४।

पर था और उसके पश्चात् 'ग्राम्फी' (ग्राम्भीक) वहाँ का राजा हुग्रा। व

"ई० पू० ६०० में तक्षशिला (पेशावर के निकट) में एक भारी विश्वविद्यालय था। यहाँ पर कुल विद्या तथा शिल्प का पठन-पाठन होता था। देश के चारों ग्रोर से बड़े बड़े बाह्मण, क्षत्रिय राजकुमार ग्रादि शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ जाते थे।"

पाणिनि, वररुचि, चाण्य प्रगित विद्वान तक्षशिला की गौरवशील दन थी। चन्द्रगुप्त की भूमिका में प्रसाद ने तक्षशिला के विषय में कहा है, "तक्षशिला नगरी अपनी उन्तित की पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी थीं। जहाँ का विश्वविद्यालय पाणिनि ग्रौर जीवक ऐसे छात्रों का शिक्षक हो चुका था।" स्मिथ लिखता है—"तक्षशिला उन दिनों पूर्व की सबसे बड़ी नगरियों में से थीं ग्रौर यहाँ उत्तरी भारत का एक प्रख्यात विद्यापीठ था, जहाँ सभी जातियों के विद्वान शिक्षा-प्राप्ति के लिये एकत्र होते थे।" "तक्षशिला भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रही थी।" में

उपन्यास में तक्षशिला का उल्लेख तो कई स्थानों पर हुग्रा, पर कोई वर्णन नहीं मिलता।

#### ५ - चम्पा :

प्रस्तुत उपन्यास की कथावस्तु को गित प्रदान करने वाली एक नगरी चम्पा भी है। इस नगर के सम्बन्धित पात्रों ग्रीर घटनाग्रों ने उपन्यास में एक विशिष्ट मनोरंजन की ग्रिभिसृष्टि की है। यह नगर ग्रंग राज्य की राजधानी था। "ग्रंग राज्य मगध के पूर्व में उससे सम्बद्ध था। चन्दन नदी दोनों राज्यों की सीमा थी। चम्पा का स्थान भागलपुर के निकट कहा जाता है। यहाँ से जहाज स्वर्णभूमि तक जाते थे। ग्रंगवैरोचन वहाँ के प्रतापी राजा थे, उनके पुत्र दिधवाहन की कन्या महावीर की सर्वप्रथम स्त्री-शिष्या थी।"

चम्पा नगरी के विषय में भी कोई विशेष उल्लेख उपन्यास में नहीं है। कुछ नगरों एवं राज्यों के नाम श्रीर हैं, जिनका विशेष योगदान इस उपन्यास में नहीं है। वे निम्न प्रकार हैं—

#### ६—ग्रवन्ती :

"श्रवन्ती का दूसरा नाम मालवा है। इसकी राजधानी उज्जियनी थी। बुद्ध के समय प्रद्योतवंशीय राजा चण्ड बड़ी शान के साथ देश पर राज्य करते थे। इन्होंने वत्स देश के राजा उदयन को कैंद्र कर लिया। पश्चात् अपनी लड़की वासवदत्ता से इनका व्याह कर

१. डा॰ जगदीशचन्द जोशा : प्रसाद के ए तिहासिक नाटक, पृष्ठ २४६-२५०।

२. प्रयाग महिला विद्यापीठ : हमारे देश का इतिहास पृ० ५१

३. श्री जयशंकर प्रसाद : चन्द्रगुप्त (भिमका) पृ० २६

४. स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया पू० ६५

४. जातक, २।२२, ४६

६. जातक (५४५)।

७. ऐतरेय ब्रा० (viii २२) महागीविन्द सुत्तंता ।

दिया।"<sup>9</sup> प्रसाद ने उज्जयिनी को क्षिप्रा के तट पर बसी हुई मालवा प्रदेश की एक प्रसिद्ध नगरी बताया है।<sup>2</sup>

इस उपन्यास में भ्रवन्ती का उल्लेख मात्र मिलता है।

#### १०--गान्धार:

सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार गान्वार नाम के दो राज्य थे, पूर्वी गान्वार और पहिचमी गान्वार। पूर्वी गान्वार सिन्व और भेलम नदियों के हिच मे था जिसकी राज-धानी तक्षशिला सिन्धु के पूर्वी तट पर थी। सिन्ध-नदी के पश्चिम में पश्चिमी गान्वार की राजधानी पुष्करावती थी।

### ११-काशी:

प्रसाद के अनुसार वासवी देवी को उनके पिता ने काशी का राज्य दहेज भें दिया था। काशी प्रदेश मगव के परिचम में था और काशी के उत्तर परिचम की और कोशल प्रदेश था। जांतकों से ज्ञात होता है कि काशी एक महत्वपूर्ण प्रान्त था, क्यों कि बनारस या काशी के राजा बहादत्त को लेकर कई कथाएँ कही गई है। स्मिथ का विचार है कि प्राचीन ग्रंथों में इनकी प्रसिद्ध का कारण केवल शक्तिशाली पड़ौसी राष्ट्रों से सम्बन्ध ही नहीं वरन इसलिये भी है कि बुद्ध-धर्म-प्रकर्तन के इतिहास का यह सबसे पितृत्र स्थान है। इसी सांस्कृतिक महत्ता के कारण संमक्तः इसका राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया हो और इसमे सन्देह नहीं कि काशी के कारण ही मगध और कोशल के बीच राजनीतिक संघर्ष होते रहे। काशी के इसी महत्व के कारण प्रसाद ने इसे एक सम्पन्न प्रदेश के रूप में चित्रत किया है। इ

वैशाली की नगरवधू में काशी-नगरी का प्रसंग कई स्थलों पर आया है पर कोई वर्णन-विशेष उपन्यासकार ने नहीं दिया।

# १२-पावा :

पावा मल्लों के राज्य में था और उसका अमृत सरोवर ५०० प्रधान मल्लों से सदैव रक्षित रहता था। दूसरी जाति का कोई भी उसमें जल नहीं पी सकता था। पावा में ही बन्धुल ने सौ मल्लों से अकेले युद्ध किया और मिल्लका उस सरोवर का जल-पान कर कोशल लौट आई। किनिधम के अनुसार पावा के मल्लो का राज्य वर्तमान पड-रौना में है। किन्तु अन्य इतिहासाज्ञों ने मल्लों की राजधानी कुशीनगर से पूर्वोत्तर १०-

१. प्रयास महिला विद्यापीठ : हमारे देश का इतिहास पृ० ७२

२. श्री जयशकर प्रसाद : स्कन्दगुष्त-२।७०

३. आचार्य चाणक्य: (सत्यकेतु विद्यालकार) पृ० १४ स्थान परिचय। (डा० जगदीशचन्द जोशी: प्रसाँद के ए तिहासिक नाटक पृ० २३५ के उद्ध्रह)

४. श्री जयशंकर प्रसाद: अजातशतु १। ३७

५. स्मिथ : अर्ली हिस्ट्री आफ इ डिया प्० ३ १

६. डा॰ जगदीशचन्द जोशी: प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक पृ० २३४

६. कनिंघम पृ ४६७-४६८

११ मील की दूरी पर सठियाव नामक स्थान के झास-पास मानी है। झत: पावा नारी को भी वही होना चाहिए। व लंका के इतिहासकार ने पावा नगर को बुद्ध का झिन्तम निवास स्थान बताया है। वहाँ वे कुशी नगर मे निर्वाण प्राप्त करने के पूर्व रुके थे। काश्यप के झनुसार लिच्छवि और वृजि-संघ के झब्ट-कुलों मे से एक मल्ल मी थे। व

पावा का वर्णन भी उपन्यास मे लब्घ नही है, उल्लेखमात्र है।

## १३--कपिलवस्तु:

किपलवस्तु शाक्यों की नगरी थी और विरुद्धक की ननसाल थी। किपलवस्तु हिमालय की तराई मे बसा है। किपलबस्तु का उल्लेख जातकों एवं ग्रन्य बौद्ध-ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। किपलबस्तु ग्रोतम-बुद्ध की जन्मभूमि थी और वहाँ शाक्यकुमार उन दिनों प्रसेनजित के ग्रधीन थे। ध

कपिलवस्तु का उपन्यास में योगदान तो काफी है, परन्तु उपन्यासकार ने उसके विषय में कोई वर्शन नहीं किया।

उपर्युक्त नगरों के अतिरिक्त उपन्यास में अनेक स्थानों के नासों का स्थान-स्थान पर उल्लेख हुआ है यद्यपि इन स्थानों का उपन्यास की गति में कुछ स्थान नहीं हैं तो भी ये स्थान ऐतिहासिक हैं अर्थात इतिहास इन स्थानों के विषय में साक्षी है।

# : २: पात्रों की ए तिहासिकता

ग्रब पात्रों की ऐतिहासिकता के ऊपर विचार किया जायेगा।

#### १-- साम्रपाली:

वैशाली की नगरवधू की प्रारा आस्रपाली है। सम्बपाली को आश्रय मानकर ही इस उपन्यास की रचना हुई है। आस्रपाली वैशाली की जनपद्-कल्यागी थी, एक गिएका थी। गिएका और वेश्या में जमीन आसमान का स्नन्तर है। कामसूत्र में गिएका का लक्षग्रानिम्न प्रकार बताया है —

"म्राभिरम्युन्छिता वेश्या शील रूप गुणान्विता।
लभने गिणिका शब्दं स्थानं च जनसंसदि।
पूजिता सा सदा राज्ञा गुणावद्भिश्च संस्तुता।
प्रार्थानीयादिभगय्या च लक्ष्यूमता च जायते।
पूजिता गिणिका सधैनेन्दिनी को न पूज्येत्।

इससे स्पष्ट होता है कि गिएका वह वेश्या होती थी जो शील रूप एव गुरावती होती थी। वें चौसठ कलाग्रो में प्रवीरा होती थी। वह सदा राजा तथा गुराीजनों से

३. डा० जगदीशचन्द्र जोशी : प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक पू० २४६

४. श्री जयशकर प्रसाद: अजातसत्तु ११६२।

५. डिक्शनरी आफ पाली प्रोपर नेम्स, 'विड्डभ', पृ० ८७६-८७७

६. कामसूत्र सुर २०१२१ ७. वही ४२

पूजित होती थी, उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिलता है। ग्रस्तु, गिएका के सम्बन्ध में जो ग्राम धारएगा है कि वह एक दुश्चरित्रा होती है, गलत है।

श्राम्रपाली एक गिएका थी, उसे भी राजा तथा श्रन्य गुणीजनों का सम्मान प्राप्त था। वह परमसुन्दरी थी, चौंसठ कलाश्रों में प्रवीण थी। कामसूत्र के समस्त लक्षणों से श्रम्बपाली सम्पन्न थी।

जैसाकि पहले बताया गया है कि बौद्ध-ग्रंथों में ग्राम्नपाली का वर्णन ग्राया है। 'दीर्घनिकाय' के विवरणा से ज्यूँ का त्यूँ मिलता हुग्रा ग्रम्बपाली का चित्र चतुरसेन ने बैशाली की नगरवध से खींचा है।

'दीर्घनिकाय के विवरण से भी लिच्छिव गणतंत्र की गिणिका अम्बपाली के वैभव, ऐश्वर्य एवं आत्मसम्मान का एक स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है। वह बड़े ठाठ-बाट के साथ भगवान बुद्ध को निमंत्रित करने जाती है। उसके पास इतना विशाल ऐश्वर्य है कि वह भगवान को संघ सिहत निमंत्रण दे सकती है और किसी भी मूल्य पर समस्त लिच्छिव गणतंत्र के प्रभुत्व के बदले भी इस 'महान भात' को छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान को निमंत्रण देने का और लिच्छिव युवकों के रथों के 'घुरों से घुरा' टकराने वाली इस गिणिका की आदरणीय स्थित के सम्बन्ध में संदेह नहीं रह जाता।"

''बौद्ध-प्रन्थों में अम्बपाली देशाली की गिएका है। उसका यह नाम इसलिए पड़ा कि एक माली ने उसे एक ग्राम्नवक्ष के नीचे पड़ा पाया था। वह इतनी सून्दरी थी कि उसके लिये वैशाली के तरु राजवूमारों में ग्राये दिन संघर्ष होने लगे। (इसकी सुन्दरता का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि अम्बपाली के आगमन की चर्चा सुनकर भगवान बुद्ध ने भिक्षग्रों से कहा कि वे अपने मान और अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखें अन्यथा अम्बपाली का प्रवल आकर्षण उन्हें विचलित कर देगा। (सुमगलविलासिनी) थेरीगाथा के दो गीतों में ग्रानन्द ने उन भिक्षग्रों की सचेत किया है जो ग्रम्बपाली को देखते ही अपनी सुध खो बंठे।) इसके परिगाम स्वरूप उसे जनपद कल्यागी (गिंगका) बना दिया गया। तथागत जब अन्तिम बार वैशाली गये तब अम्बपाली ने उनका आगमन जान-कर वैशाली के निकट कोलिग्राम में ही उनके दर्शन किये। ग्रम्बपाली गिर्णिका को मगवान ने घार्मिक कथा से संपर्शित, समूत्ते जित किया। तब अम्बपाली ने भगवान को भिक्ष-संघ सहित भोजन का निमंत्रण दिया। श्रम्बपाली गिएका ने उस रात के बीतने पर श्राराम में उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार कर भगवान को समय सूचित किया। \*\*\* तब ग्रम्बपाली गिराका भगवान का भोजन करा, पात्र से हाथ खींच लेने पर नीचा आसन ले, एक स्रोर बैठ गई। एक ग्रोर बैठी श्रम्बपाली गिएका भगवान से बोली - "भन्ते मैं उस ग्राराम को (जिसमें तथागत ठहरे थे) बुद्ध प्रमुख मिक्षु-संघ को देती हुँ।" ग्राराम को स्वीकार किया। तब भगवान भ्रम्बपाली को घार्मिक कथा से समूत्ते जित कर ग्रासन से उठकर चले गये।"

१. दीर्घनिकाय, १२७

२. डा॰ जगदीशचन्द्र जोशी : प्रसाद के ए तिहासिक नाटक, पु॰ ३२८।

३. दीर्घनिकाय २।३

<sup>(</sup>डा॰ जगदीशचन्द जोशी : प्रसाद के ऐ तिहासिक नाटक पृ॰ ६६-१०० से उद्धृत)

उपन्यास में अम्बपाली और बिम्बसार का पित-पत्नी जैसा सम्बन्ध दिखाया है। इतिहास में केवल इतना मिलता है कि अम्बपाली बिम्बसार की पत्नी थी।

श्राम्रपाली की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में केवल बौद्ध-ग्रंथ ही प्रमाण हैं, श्रन्थत्र कुछ नहीं मिलता।

#### २ बिम्बसार:

'वैशाली की नगरवधू' उपन्यास में विम्वसार का बहुत योगदान है। विम्वसार से अम्बपाली का पुत्र होता है। वह माबी सम्राट होता है। अम्बपाली ने विम्वसार को अपना सर्वस्व समर्पण करते समय यह शर्व रखी थी कि ''आपके औरस् से मेरे गर्म में जो सन्तान हो, वही मगध का माबी सम्राट हो।'' इस पर सम्राट विम्वसार ने कहा —'मैं शिशुनाग-वंशी मगधपित विम्वसार अपने साम्राज्य की शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवी अम्बपाली के गर्म में मेरे ओरस् से जो पुत्र होगा वही मगध का भावी सम्राट होगा।'' है

सम्राट बिम्बसार ऐतिहासिक पुरुष हैं। उपन्यास में विश्ति बिम्बसार, उसका मगघ का सम्राट होना, उसकी राजधानी राजगृह होना ग्रादि के सम्बन्ध में इतिहास मौन नहीं है। "बुद्ध के समय नागवंशीय बिम्बसार मंगध के राजा थे। उन दिनों मगघ राज्य में ५० हजार गाँव थे। इन्होंने ग्रंग राज्य को जीता। इनका विवाह एक लिच्छवि ग्रौर एक कौशल राजकुमारी से हुग्रा था। बिम्बसार बुद्ध के शिष्यों में से थे। " लिच्छवि लोगों को श्रागे बढ़ने से रोकने के लिए उसने पाटली ग्राम में एक मारी किला बनाया। इसके पुत्र उदिय ने पाटलिपुत्र को ग्रपनी राजधानी बनाई।" र

"मगघ-सम्राट बिम्बसार शिशुनाग वंश का ५ वाँ राजा था। इस वंश का यह प्रथम राजा है जिसका ऐतिहासिक वृत्त प्राप्त है। गया के पास प्राचीन गिरिव्रज उसकी राजधानी थी। पीछे उसने नवीन राजधानी राजगृह की नींव रखी। उसने ग्रंग को जीता जो भागलपुर ग्रौर मुंगेर का इलाका था। मगध राज्य की उन्नति ग्रौर विस्तार का सूत्रपात इसी विजय से हुग्रा। इस प्रकार मगध साम्राज्य का संस्थापक ही बिम्बसार को कहा जाना चाहिए। इसने कौशल ग्रौर वैशाली के दोनों समर्थ पड़ौसी राज्यों की एक-एक राज-कुमारी से विवाह करके ग्रपनी राजशक्ति दृढ़ की। बिम्बसार का र ज्यकाल ई० पू० ५२5 से ई० पू० ५०० तक माना जाता है। धरा

'इसमें संदेह नहीं कि विम्बसार के तीन पित्नयाँ थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार उसकी केवल दो रानियाँ थीं। एक रानी कौशला थी और दूसरी क्षेमा। कौशला का मूल नाम वासवी था और वह कौशल नरेश प्रसेनजित की वहिन थी। क्षेमा (खेमा) मद्ध (मद्र)

१. श्री रितमानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पृ० १६६

२. वैशाली की नगरवधु: पृ० २६०

३. वही-पृ० २६०

४. प्रयाग महिला विद्यापीठ : हमारे देश का इतिहास पू० ७२-७३

४. वैशाली की नगरवध -- पृ० ७६ =

६. लाइफ आफ द बुद्धा (रौक दिल) पृ० ६३-६४

देश के राजा की कन्या थी।

प्रसाद कॉ ऐतिहासिक नाटक अंज तंशत्रु बहुत कुछ बिम्बसार के जीवन से सम्बन्धित है। प्रसाद ने कहा है — 'इसी गृहकलह को देखकर बिम्बसार ने स्वयं सिहासन त्याग किया।''

महावंश के अनुसार बिम्बिसार १५ वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ।

विम्बसार की सेना का वैशाली के विरुद्ध युद्ध:—उपन्यास मे विम्बसार का वैशाली के विरुद्ध युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमे विम्बसार की पराजय दिखाई गई है। इतिहास के अनुसार यह युद्ध अजातशत्रु के साथ है जिसमें वैशाली की पराजय और अजातशत्रु की विजय दिखाई है।

यद्यपि भ्राचार्य चतुरसेन ने उपन्यास में विम्बसार से सम्बन्धित इस प्रकार की कोई घटना नहीं दी है तथापि उपर्युक्त उद्घरणों से इतना स्पष्ट हो गया कि विम्बसार की ऐतिहासिकता के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं।

# ३- प्रसेनजित और विद्रुजभ

इन दोनों पात्रों का वर्रोन वैशाली की नगरवधु में कई स्थानों पर हुन्ना है। विदुडम प्रसेनजित का पुत्र था और प्रसेनजित कौशल का सम्राट था। भ्राचार्य चतुरसेन ने इन्हें कौशलेश कहा है। प्रसाद ने अपने नाटक अजातशत्रु में विदूडम को विरुद्धक कहा है। म्रजातशत्रु में वर्णित प्रसेनजित भौर विरुद्धक (विदुर्डम) सम्बन्धी कथा का म्राधार ऐतिहासिक है। घम्यपद के अनुसार पसेनदी (प्रसेनजित) बुद्ध का समकालीन था। इस की बुद पर ग्रहिंग ग्रास्था थी। धम्मपद कथा श्रीर जातकों में विद्रहम का परिचय मिलता है। पसेनदी ने सात दिनों तंक बुद्ध भीर उनके एक सहस्र शिष्यों को मिक्षा दी। सातवे दिन उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि नित्य अपने ५०० शिष्यों सहित प्रासाद मे भोजन करें। बुद्ध स्वयं नहीं भ्राए किन्तु उन्होंने अपने स्थान पर भ्रानन्द को भेज दिया। भ्रानन्द नित्य ५०० मिक्षुमों सहित माता था किन्तु परेनंदी की उपेक्षा के कारण मिक्षुमों ने मिक्षा के लिये ग्राना छोड दिया। अन्त तक अकेला ग्रानन्द ही मिक्षा के समय प्रासाद मे उपस्थित होता रहा । जब यह बात पसेनदी को ज्ञात हुई तो मिक्षुओं का विश्वास पूनः प्राप्त करने के लिये उसने गौतम सम्बन्धी शाक्यों से विवाह सम्बन्ध की इच्छा प्रकट की । शाक्य पसे-नदी के ग्रधीन थे। वे ग्रपने को उससे उच्च कुल को मानते थे। किन्तू पसेसदी के प्रस्ताव को ग्रपने कल का ग्रपमान समभा । किन्तु पसेनदी के मय से ग्रपने प्रधान सामन्त महानाम की दासी नागमण्डा से उत्पन्न वासमलत्तिया से पसेनदी का विवाह कर दिया। विरुद्धक

१. थेरीगाया अदठकया १३६-१४३

२. श्री जयशंकर प्रसाद : अजातशतु (स्मिका), पृष्ठ १८-११।

३. महावंश २ | २६ | ३० |

४. श्री रतिभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १६३

४. वैशाली की नगरवधू-पृ. १४०। ६. धम्पपद अट्ठकथा १।३३८।

७. उदान टोका ६।२, महावश २।१२०। ६. धम्मपद अठ्ठकथा १।३३६।

जातक १।१३३, ४।१४४

(विदूडम) उसी का पुत्र था। एक बार विदूडम किपलवस्तु गया। दासी-पुत्र को प्रगाम करने के मय से विदूडम (विरुद्धक) से छोटी वय के सभी कुल-पुत्र उन दिनों किपलवस्तु से बाहर चले गये। विदूडम जब वहाँ से लौटने लगा तो उसका सेवक प्रासाद में कुछ भूल जाने के कारण वापस भीतर गया। वहाँ उसने देखा कि एक शाक्य दासी विदूडभ को दासी-पुत्र कहकर गालियाँ दे रही थी। और उस ग्रासन को घो रही थी। जिस पर विदूडम बैठा था। विदूडम इस प्रकार ग्रपमानित होकर लौटा ग्रौर उसने शाक्यों से बदला लेने का प्रगा किया है। 13

ठीक ऐसा ही वर्णन इस उपन्यास में श्राचार्य चतुरसेन ने किया है। विदूर प्रसेनजित से कहा है, "मैं कपिलवस्तु को निःशाक्य करूंगा, यह मेरा प्रण है • • • • श्रापने शाक्यों के यहाँ मुभे किस लिए भेजा था।" •

"तू मेरा प्रिय पुत्र है भ्रौर शाक्यो का दौहित्र।" ।

विदूडभ ने कहा, ''शाक्यो का दौहित्र या दासी-पुत्र ? ••• प्रमण्डी ग्रौर नीच शाक्यों ने संथागार मे विमन होकर मेरा स्वागत किया, ग्रथवा उन्हें स्वागत करना पड़ा। पर पीछे संथागार को ग्रौर ग्रासनों को उन्होंने दूघ से घोया। ••• मेरा एक सामन्त ग्रपना भाला वहाँ भूल ग्राया था, वह उसे लेने गया, तब जो दास-दासी दूघ से संथागार को घो रहे थे, उनमें एक दासी मुभे गालियाँ दे रही थी। '' •••• ग्राप जैसे बूढे, ग्रशक्त रोगी को शाक्य ग्रपनी पुत्री नहीं देना चाहते थे शाक्य ग्रपनी नाक ऊंची रखते थे, पर ग्रापकी सेना से डरते भी थे। उन्होंने दासी की लड़की से ग्रापका ब्याह कर दिया।' ध

"राजा बिम्बसार पसेनदी कौशल के बहनोई लगते थे। \*\*\* पसेनदी के बेटे विदूडम ने शाक्यों पर चढ़ाई की श्रौर बहुत से लोगों को मार डाला।'

प्रसेनजित की मृत्यु:—उपन्यासकार श्री चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू में दिखाया है कि विदूडम ने प्रसेनजित को श्रीर मिल्लिका को बुद्ध के दर्शन करके राजधानी लौटते समय कारायए। से बन्दी बनवा कर कौशल राज्य की सीमा से बाहर छुड़वा दिया। वे दोनों भूखे-प्यासे राजगृह पहुंचे। राजगृह के द्वार पर पहुंचते हो दोनों का प्राराान्त हो गया।"

इतिहास इस घटना के विषय में कहता है "प्रसेनजित सचमुच अपने मिन्त्रयों द्वारा पुत्र के दुष्कर्मों से क्षुब्ध था इसका प्रमाण यह है कि एक बार जब वह मगवान बुद्ध से मिलने के लिए शाक्य प्रदेश मे गया था तो उसकी अनुपस्थिति में उसके एक मन्त्री दींघ (दीर्घ कारायण) ने विद्रोह कर दिया और प्रसेनजित के पुत्र विद्रुडम को गद्दी पर बिठा दिया। यह समाचार पाते ही प्रसेनजित अजातशत्रु की शरण में चला पर राजगृह पहुंचते

५. डा० जगदीशचन्द्र : जोशी-प्रसाद के ऐ तिहासिक नाटक ६१-६२।

२. वैशाली की नगरवधू-पृष्ठ १४१। ३. वही पृ०।

४. वही पू० १४२। ४. वही पू०। ६. प्रयाग महिला विद्यापीठ: हमारे देश का इतिहास पू० ७२

७. वैशालीकी नगरवधू पृष्ठ ४ १२-४१६, ४२४-४२७

सिंहद्वार पर ही उसकी मृत्यु हो गई।' 5

#### ४-बन्धुल मल्ल

'वन्धुल मल्ल' बौद्ध-इतिहास के अनुकूल है। बन्धुल कुशीनारा का एक मल्ल सामन्त था। वह तक्षिशला में पसेनदी का सहपाठी रह चुका था। तक्षिशिला से लोटने पर जब वह युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहा था तो अन्य सामन्त कुमारो ने उसके साथ परीक्षा में छल किया। इससे कुद्ध होकर वह श्रावस्ती चला ग्राया जहाँ पसेनदी ने उसे अपना सेना-पति नियुक्त किया। बन्धुल की पत्नी का नाम मिल्लका था। बन्धुल के न्याय-सम्बन्धी एक निर्णय पर प्रसन्न होकर पसेनदी ने उसे अपना न्यायाधीश बना दिया। अन्य न्यायाधीशो ने ईप्या से राजा के कान मरने प्रारम्भ किये। उससे प्रभावित होकर पसेनदी ने बन्धुल एवं उसके पुत्रों को सीमा-प्रान्त के विद्रोह का दमन करने भेज दिया। लौटते समय मार्ग मे ही पसेनदी की ग्राज्ञा से उनकी हत्या कर दी गई ।

आचार्य चुतुरसेन ने अपने उपन्यास में कुछ थोड़ा हेर फेर किया। इन्होने बन्धुल के पुत्र-परिजनों की हत्या विदूडम के षड़यत्र द्वारा कराई है।

## ५- जीवक कौमार भृत्य

'वैशाली की नगरवधू' में जीवक कौमार मृत्य को विदूडम का मित्र होना दिखाया गया है। वह राजगृह का निवासी था। '

इतिहास में जीवक के विषय में निम्निलिखित वर्णन मिलता है, "जिस समय चण्डप्रद्योत पाण्डु रोग से पीड़ित था उस समय उसकी चिकित्सा के लिए बिम्बसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था।"<sup>4</sup>

इस प्रकार जीवक की ऐतिहासिकता सिद्ध है।

#### ६- दीर्घ कारायरा

'वैशाली की नगरवघू' में दीर्घ कारायग्र का प्रसेनजित का मन्त्री होना मिलता है जिसको विदूडम की कूटनीति से प्रसेनजित ने बन्दी बनाया और बाद में विदूडम ने ही उसे मुक्त किया एवं इसी से प्रसेनजित को बन्दी बनवा कर कौशल की सीमा के पार छुड़वा विया । <sup>६</sup>

इतिहास दीर्घकारायरा के बारे में बहुत कम बताता है। बौद्ध ग्रंथों में उसका उल्लेख मात्र है। प्रसेनजित् के कुछ मन्त्रियों का नाम बौद्ध ग्रंथों मे इस प्रकार मिलता है (१) मृगघर, (२) सिरिवद्ध, (३) दीघचारायरा। इतिहासकार ने दीघचारायरा के द्वारा

१. श्री रितभानु सिंह नाहर: प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास, पृ० १६४।

२. सपतुर्गिकाया १।७४ (अठ्ठकरण सुत) - किंडडं सेइग्ज ्पाली-टैक्स्ट सोसायटी) १।१०१ नं०३ तथा पपञ्च-सूदानी, मज्जिम टीका : २।१४३।

३. डा. जगदीशचन्द्र जोशी: प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक, पुष्ठ ६२-६३ ।

४. वैशाली की नगरवधू: पृष्ठ १६०।

५. श्री रतिभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पृष्ठ १६३।

६, वैशाली की नगरवध : पृष्ठ ३७१-३८०, ४१२-४१६।

प्रसेनजित् के विरुद्ध विद्रोह करके विदूडम को कोशल की गद्दी पर बिठाये जाने का वर्णन किया है। <sup>9</sup>

## ७-- वर्षकार

'वैशाली की नगरवधू' में वर्षकार बिम्बसार के महामात्य है श्रौर बिम्बसार ने वर्षकार की कूटनीति से ही उन्हें मगध से निकाल दिया था जो वैशाली में श्राकर श्रपना कूटयुद्ध करने लगे। पाटलिग्राम के पास ही उन्होंने श्रपना स्कन्धावार बनाया। श्रम्त में बिम्बसार की हार श्रौर वैशाली की विजय हुई। ध

इतिहास के अनुसार वस्साकार (वर्षकार) अजातशत्रु के समय में वैशाली कूटयुद्ध के लिए गया और अन्त मे जीत मगध की हुई है। अजातशत्रु ने, "कुटिल मन्त्री वस्साकार (वर्षकार) को लिच्छिवियों की संगठित शक्ति मे फूट के बीज बोने के लिए वैशाली
भेज दिया जिसने निरन्तर तीन वर्षों तक यहाँ निवास करके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त
कर ली अन्ततोगत्वा अजातशत्रु की विजय हुई अतः उसने राज्य की सीमा पर स्थित
पाटलिग्राम (जो आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ) को ही युद्ध-केन्द्र बनाने का निश्चय किया
और यहाँ पर अत्यन्त सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण तेजी से किया जाने लगा। •••• दुर्ग बन
जाने के पश्चात् अजातशत्रु ने रराभेरी बजा दी। ''9

#### ५- चन्द्रभद्रा

'वैशाली की नगरवधू' के अनुसार चन्द्रभद्रा चम्पा-नरेश दिधवाहन की पुत्री है। चम्पा के विष्वंस के पश्चात् महावीर के ग्रादेश चन्द्रभद्रा अपने प्रेमी सोम को त्याग कर कौशल के सम्प्राट विदूडभ की पट्टराजमहिषी बनना स्वीकार करती है। है

च कि चन्द्रभद्रा ने श्रमण् [महावीर के कहने से श्रपने प्रेमी का परित्यायाग कर दिया इसी से उसका जैन धर्मावलम्बिनी होना सिद्ध होता है।

परन्तु इतिहास मे केवल इतना वर्णन मिलता है "िक पद्मावती तथा दिघवर्मन से उत्पन्न चन्दना प्रथम जैन मिक्षुणी हुई।" े °

उपन्यास की चन्द्रभद्रा का नाम इतिहास में चन्दना दिया है।

# ६- श्रभयकुमार

'वैशाली की नगरवधू' के अनुसार अभयकुमार मगध का राजकुमार और उपसेना-पति था।'' उसका वैशाली के साथ घातक द्वन्द्व युद्ध हुआ जिसमें उसकी पराजय हुई। इतिहास से केवल इतना ही पता चलता है कि 'अभयकुमार अम्बपाली और

श्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास, पृ. १६४-१६४

२. वैशाली की नगरवध् : पृष्ठ ३१६, ४३४, ७४२। ३. वही पृष्ठ ६७६।

४. श्री रतिभानु सिंह नाहर: प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास ।

वही पृ. १६२ ।
 ६. वही पृ. १६३ ।
 ७. वही पृ. १३३ ।

वैशाली की नगरवधु- पृ- २१३।१. वही पृ, ४७१।

१०: श्री रितभानु सिंह नाहर: प्राचीन भारत का राजती तिक और सांस्कृतिक इतिहास, पू. १७०।

११. वैशाली की नगरवध- पू. ६४६-६५८।

विम्बसार का पुत्र था।" उपन्यास के अन्त में हमे विम्बसार और अम्बपाली के पुत्र को मगध का मावी सम्राट घोषित किये जाने का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उपन्यासकार ने अम्बपाली और विम्बसार के जिस पुत्र को मगध का भावी सम्राट बताया है वह निश्चित रूप से अभयकुमार नहीं था क्योंकि उपन्यासकार ने अभयकुमार का चित्रण एक दूसरे पात्र के रूप में दिया है जिसका वर्णन हम ऊपर कर चुके है।

१०- गृहपति ग्रनाथिपिण्डक :

'वैशाली की नगरवधू' मे गृहपति अनाथिपिण्डक का एक छोटा सा वर्णन मिलता है। यद्यपि इस वर्णन का सम्बन्ध मूल कथानक से बिल्कुल नहीं है फिर भी इसकी अव-तारणा केवल इसलिये की गई है कि तत्कालीन समाज पर गौतम बुद्ध का प्रभाव दिखाया जाये। अनाथिपिन्डक ने राजगृह में अपने बहनोई के यहाँ गौतम बुद्ध को संघ सहित निमन्त्रित देखा। उसने भी बुद्ध को श्रावस्ती मे निमन्त्रित किया और श्रावस्ती चला आया। श्रावस्ती आकर उसने बौद्ध-बिहार बनवाने के लिये जैतनन को चुना। उसने जैत-वन के राजकुमार को इतना स्वर्ण दिया कि वह स्वर्णवन मे बिक्ता दिया गया और फिर इसे खरीद कर विहार बनवाया।

इतिहास के अनुसार बुद्ध मगवान सातावन (राजगृह) में रुके थे। यही उनसे प्रमावित होकर सुदात्त नामक एक व्यापारी ने बौद्धधर्म स्वीकार किया। हमे सुदात्त के दान की महती कथा का बोध होता है। फिर इससे ज्ञात होता है कि सुदात्त ने बौद्ध-मिक्षुओं के लिये जैत राजकुमार के उपवन के लेने की इच्छा प्रकट की, पर जत ने उस उपवन का मूल्य बताया उसको पूर्णंतया ढक लेने भर सोना। सुदात्त तैयार हो गया। इस कथा के प्रमागस्वरूप मरहुत की प्रस्तरमूर्ति है जिस पर उत्कीर्णं है—

'जेतबन अनथपेदिको देति कोटिसमुण्यतेन केता।' अनथपेदिक या अनाथपिण्डिक सुदात्त को उपाधि दी थी। ' (चुल्लवग्ग)

# ११- कुलपुत्र यश

'वैशाली की नगरवधू' में कुलपुत्र यश के वर्णन से मूल कथानक में कोई वृद्धि नहीं होती और न ही उपन्यास मे इससे किसी प्रकार की रोचकता ही आती है। केवल बुद्ध का प्रमाव दिखाने के लिये उसकी अवतारणा की गई है। यश सेट्ठि-पुत्र था वह अपनी समस्त सम्पदा एवं ऐश्वर्य को त्यागकर बुद्ध की शरण चला गया।

इतिहास में यश का केवल उल्लेख मात्र है - "गौतम बुद्ध के अनेक अनुयायी बनारस में मिले जिनमे यश का नाम विशेष उल्लेखनीय है।" ६

# १२- ग्रजितकेशकम्बलिन

ऐतिहासिक पुरुष ग्रजितकेशकम्बली का 'वैशाली की नगरवधू' के कथानक में कुछ

१. श्रा रितभानु सिंह बाहर: प्राचीन भारत का राजनीतिक और सास्क्रतिक इतिहास, पृ. १४६।

२. वैशाली की नगरवधू-प्. ७५६। ३. वही प्. ३०५-३०८।

४. श्री रतिभान सिह नाहर: प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ. १७६।

४. वैशाली की नगरवधू- पृ. ४३-४७।

६. श्री रतिभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ. १७८ ।

योगदान किलता है। उसे कुटिल ब्राह्मिया के रूप में दिखाया है। वह अपनी कूटनीति से से कौशल के युवराज विदूडम द्वारा महाराज कौशलेश प्रसेनजित् को बन्दी वनवा कर राज्य से निष्कासित करा देता है। तथा विदूडम को कौशल के सम्राट-ग्रद पर अभिषिक्त करता है। इसी की कुटिल नीति के द्वारा बन्धुलमल्ल के बारहो परिजनो का सहार हुआ। 1°

इतिहास मे ग्रजित् केशकम्बली का प्रसंग मिलता है जिसमे इसे एक धार्मिक सम्प्रदाय का प्रवर्त्त क दिखलाया है। इनका मत था कि मृत्यु के पश्चात् सब कुछ नष्ट हो जाता है ग्रौर कर्म द्वारा किसी प्रकार के लाभ की ग्राशा नही है। शरीर के विनष्ट हो जाने पर मूर्ख तथा विद्वान सभी समान रूप से विनष्ट हो जाते हैं ग्रौर मृत्यु के पश्चात् वे नही रह जाते। ग्रजित केशकम्बलिन का सिद्धान्त उक्खेदवाद कहलाता था। र

#### १३- उदयन

ऐतिहासिक पुरुष उदयन का प्रसग 'वैशाली की नगरवधू' में मिलता है। उप-न्यासकार ने दिखाया है कि उदयन आम्रपाली के समक्ष मंजुघोषा वीगा। बजाते हैं और आम्रपाली को भवश नृत्य करना पड़ता है। इसके भ्रतिरिक्त' 'वैशाली की नगरवधू' में उद-यन आम्रपाली के ही समक्ष कर्लिंगसेन के साथ अपने प्रेम की चर्चा करता है।

इतिहास में उदयन का कोई विशेष परिचय नहीं मिनता। केवल इतना ही मिलता है कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी ग्रौर बुद्धकाल में उदयन यहाँ का शासक था। उदयन के सम्बन्ध में सामग्रियों का बाहुल्य है पर वह इतिहास के कितने निकट है यह नहीं कहा जा सकता। उदयन के सम्बन्ध में पुराण, मास के नाटक स्वप्नवासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा- यौगन्धरायण, हर्ष के दो नाटक प्रियदिशका तथा रत्नावली ग्रादि से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। \*\*\*\*\* उदयन की शिक्त के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रंथ बहुत उदार वृत्ति रखते हुए बताते हैं कि वह ग्रत्यन्त शिक्तशाली था ग्रौर उसकी सेना सर्वदा सशस्त्र सीमाग्रों पर तैयार रहती थी - \*\*\* पालि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उदयन-पुत्र का नाम बौधि था सुसुमागिरि के भग्न नगर पर युवराज के रूप में शासन करता था। \*\*\*\* उदयन बौद्ध पिण्डोल भारद्वाज द्वारा बौद्ध धर्म का समर्थक एवं रक्षक बनाया गया था। \*

## १४- चम्पा-नरेश दिधवाहन

'वैशाली की नगर वधू' में दिघवाहन देव का इतना ही वर्णन मिलता है कि वह चम्पा-नरेश था। उस को वर्षकार के द्वारा भेजी गई विष कन्या कुण्डनी ने डसा था और इस प्रकार उसका प्राणान्त हो गया था।

इतिहास में दिघवाहन का उल्लेख मात्र हुआ है। केवल इतना ही मिलता है कि लिच्छिव राजा चेतक की पुत्री पद्मावती चम्पा-नरेश दिघवाहन से व्याही थी।  $^{6}$ 

१. वैशाली की नगरवधू- पृ. ३४४-३६०।

२ श्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक और सास्कृतिक इतिहास, पृ. २११।

३. वैशाली की नगरवधू: पृ. १०७-०२०

४. श्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास, पृ. १५६-१५७।

५. वैशाली की नगरवधु पृ. २३४।

६. श्री रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास, पृ. १७०।

#### १४- नन्दिनी

निन्दिनी विदूडम की माता थी। यह शाक्य-दासी-पुत्री थी। प्रसेनजित् के द्वारा किपलवस्तु की राजकन्या से विवाह की इच्छा किये जाने पर छल से शाक्य दासी पुत्री निन्दिनी को प्रसेनजित को दे दिया गया। प्रसेनजित् पर जब इस बात का भेद खुल जाता है तो वह निन्दिनी एवं विदूडम को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा।

इतिहास में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। केवल मुख्य श्रन्तर यह है कि निन्दिनी का नाम वासमखित्य मिलता है। प्रसेनिजित ने बुद्ध भगवान के प्रति श्रसीम श्रद्धा माव से प्रेरित होकर उनके ही कुल शाक्य कुल से एक शाक्य कुमारी विवाह में माँगी। शाक्यों ने श्रात्माभिमान में चूर होकर एक दासी कन्या को भेज दिया। इसी दासी कन्या वासमखित्य से विदूडम उत्पन्न हुश्रा था और जिस समय प्रसेनिजित को इस रहस्य का बोध हुश्रा तो उसने इन दोनों को राज्यच्युत किया किन्तु महात्मा बुद्ध के समभाने- बुभाने पर प्रसेनिजित ने उन्हें पुनः सम्मानित किया।

# १६- चण्डप्रद्योत

उपन्यास में ऐतिहासिक पुरुष चण्डप्रद्योत का कोई विशेष वर्णंन नहीं मिलता है। केवल इतना ही हमें इसके विषय में उल्लेख मिलता है कि इसने मगघ पर आक्रमण किया था परन्तु वर्षकार की कूटनीति से यह डर कर भाग गया था।

इतिहास में इसके बारे में इस प्रकार मिलता है कि बुद्धकाल में अविन्ति का शासक प्रज्योत या प्रद्योत था। प्रद्योत को बौद्ध ग्रन्थों में अत्यन्त क्रूर महत्वाकांक्षी एवं युद्ध-प्रिय के रूप में चित्रित किया गया है। इंसके हृदय में उदयन को किसी प्रकार पराजित करके उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाने की ही कामना जोर मारती रही। ••••• मगध-नरेश अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगृह की किले-बन्दी केवल प्रद्योत के आक्रमण के मय से ही करा रहा था। ४

# १७- गौतम बुद्ध

'वैशाली की नगरवध्' के कथानक से गौतम बुद्ध का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता कि जिससे उपन्यास में रसात्मकता आती या कथा वस्तु में कोई विशेष प्रवाह आता। केवल इतना मिलता है कि बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया। अनेक सेट्ठि-पुत्रों ने अपने ऐश्वर्य को छोड़कर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और अन्त में आस्रपाली तथा सोम-प्रभ ने भी बैद्ध धर्म गृहण किया। इसके अतिरिक्त उनके जीवन-परिचय के विषय में कुछ लिखा है जिसे इतिहास के ही पृष्ठ कह सकते है।

बुद्ध एक ऐतिहासिक महापुरुष हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। सब इतिहासज्ञ इस बात से सहमत है। महापंडित राहुल साकृत्यायन के अनुसार सिद्धार्थ गौतम का जन्म ४६३ ई० पू० के आस-पास हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन को शाक्यों का राजा कहा

१. वैशाली की नगरवधू प. २६३

२. रतिभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सास्कृतिक इतिहास, प. १९४।

३. वैशाली की नगरवधू: पृ. २६५-२६८।

४. रितभानु सिंह नाहर : प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, पृ. १५७ ।

जाता है। सिद्धार्थं की माँ मायादेवी अपने मैं के जा रही थी। उसी वक्त किपलवस्तु के कुछ मील दूरी पर लुम्बिनी नामक शाल वन में सिद्धार्थं पैदा हुए। सिद्धार्थं के जन्म कें एक सप्ताह बाद ही उनकी माँ मर गई और उनके पालन-पोषगा का भार उनकी मौसी तथा सौतेली माँ प्रजापित गौतमी के ऊपर पड़ा। तक्ष्ण सिद्धार्थं को ससार से कुछ विरक्त देख शुद्धोदन ने यशोधरा से उनका विवाह कर दिया। कुछ दिनो पश्चात् उनके एक पुत्र हुआ जिसे अपने उठते विचार-चन्द्र के असने के लिए राहु समक्ष उन्होंने राहुल नाम दिया। वृद्ध, रोगी, मृत और प्रत्रजित के चार दृश्यों को देख उनकी ससार से विरक्ति पक्की हो गई और एक रात चुपके से वह घर से निकल गए।

बुद्ध ने भ्रालार कालाम श्रौर उद्दक रामपुत्त (उद्रक रामपुत्र) से योग की कुछ, बाते सीखी परन्तु उन्हें सतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने बौद्ध गया के पास ६ वर्षों तक योग श्रौर अनशन की भीषण तपस्या की।

बुद्ध ने मिल्फिम निकाय (१।३।६) में अपने आगे के जीवन के विषय में कहा है— ''मेने एक रमणीय भूभाग मे, वन खण्ड में एक नदी (निरजना) बहती देखी। उसका घाट रमणीक और श्वेत था। उसे व्यान योग्य स्थान समफ्तकर मैं वही बैठ गया और जन्म के दुष्परिणाम को जानकर वहाँ मैने अनुपम निर्वाण को प्राप्त किया।

सिद्धार्थ ने २६ वर्ष की श्रायु में घर छोड़ा। ६ वर्ष तक योग तपस्या करने के बाद घ्यान श्रौर चिन्तन द्वारा ३६ वर्ष की श्रायु (५२ ई० पू०) में बोधि (ज्ञान) प्राप्तकर वह बुद्ध हुए। फिर ४५ वर्ष तक उन्होंने श्रपने धर्म (दर्शन) का उपदेश देकर ५० वर्ष की उम्र (४८३ ई० पू०) में कुसीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। १ १६- महाबीर

उपन्यास में महावीर स्वामी का योगदान गौतम बुद्ध जितना भी नहीं मिलता श्रीर यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि उस समय जितना प्रमाव गौतम बुद्ध का रहा था उतना महावीर स्वामी का नहीं। उपन्यास में इतना ही मिलता है कि कुछ सेट्टि-पुत्र उनके शिष्य हो गए थे श्रीर उन्हीं के कहने से चम्पा की राजकुमारी चन्द्रमद्रा ने अपने प्रेमी का विचार त्याग दिया था। इनके जीवन-परिचय के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह इतिहास सगत है।

प्रसिद्ध विद्वान डा० राजबली पाण्डे के अनुसार महावीर का जन्म ६०० ई० पू० के आस-पास वैशाली के पास कुण्डग्राम में हुआ था। कुण्डग्राम में ज्ञात्रिक नामक क्षत्रियों का गए। राज्य था। महावीर के पिता सिद्धार्थ उसी के गए। मुख्य थे। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छित गए। राजा चेटक की बहिन थी। महावीर का बचपन का नाम बर्द मान था। उनके कुल का गोत्र कश्यप था। उनका विवाह कुण्डिन्य गोत्र की राजकुमारी यशोदा से हुआ था जिससे अएोजा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। अपने माता पिता के मरने के बाद वे ३० वर्ष की आयु मे तपस्वी हो गए। तेरह वर्ष की घोर तपस्या के बाद जृम्मिका

श्री राहुल साकृत्यायन : बौद्ध सस्कृति पृ० ६-६

२. डा० राजबली पाण्डे ; भारतीय इतिहास की भूमिका पृ० ६३

ग्राम के पास एक शाल वृक्ष के नीचे उनको केवल (निर्मल) ज्ञान की प्राप्ति हुई । उस समय उनको श्रर्हत् (योग्य), जिन (विजयी) श्रौर केवलिन (सर्वज्ञ) का पद मिला ।

पूर्ण ज्ञानी होने के बाद महावीर अपने ज्ञान और अनुभव का प्रचार उत्तर भारत में करते रहे। विजि, अंग, मगध, राढ, सुह्य, मल्ल, कोसल, काशी ध्रादि जनपदों में पैदल घूमकर, कठोर शारीरिक कष्ट सहते हुए उन्होंने ज्ञान और सदाचार का उपदेश दिया। उनके मत के मानने वाले निर्गत्थ अथवा मुक्त कहलाते थे। ७२ वर्ष की अवस्था में पावा मे महावीर का निर्वाण हुआ। १

शेष स्रप्रमुख पात्रो का उल्लेख पात्र-विश्लेषएा मे किया गया है।

#### उपन्यास में कल्पना

वैशाली की नगरवधू बुद्ध कालीन इतिहास-रस का मौलिक उपन्यास है। यह उपन्यास विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है अपितु इतिहास-रस का आस्वाद कराता है। उपन्यासकार ने अब से २५०० वर्ष पूर्व के आय'वर्त के घरातल पर पाठक को उतार कर, इस उपन्यास के माध्यम से तात्कालिक समाज, राजनीति, धर्म के दर्शन कराए है और उन्यासकार श्री चतुरसेन इस उद्देश्य में सफल ही उतरे हैं। प्राय: समस्त उत्तरीय भरत खण्ड में पाठक भ्रमण करता है। चृँकि इतिहास तत्कालीन भारत के पात्रों और घटनाओं का सही विवरण देने में भ्रममथं रहा है इसीलिए लेखक को कल्पना का अधिक आश्रय लेना पड़ा है। लेकिन वह कल्पना कुछ अपवादों को छोडकर इतिहासकार की सहिलष्ट संभाव्यता से दूर नहीं है। उपन्यासकार की यह कल्पना मले ही, घटनाओं, तिथियो, पात्रों आदि के सही-सही विवरण देने में असमर्थ रही हो परन्तु तात्कालिक समाज, राज, धर्म आदि नीतियों के स्पष्ट रेखा-चित्र बनाने में सफलीभूत हुई है। उपन्यासकार का कथन है- "केवल ऐतिहासिक जनों के नाम सत्य है। पात्रों की काल-परिध का कुछ भी विचार नहीं किया गया है और आवश्यकता पड़ने पर इतिहास के सत्य की कुछ भी परवाह नहीं की गई है। अब हम देखों कि उपन्यास में लेखक ने किस प्रकार कल्पना का प्रयोग किया है।

## : १ : भ्राम्रपाली

# १-म्राम्रपाली की प्राप्ति भीर पालन-पोषरा

महानामन को ग्राम्रपाली ग्राम्रकुंज में पड़ी मिली। उसे लेकर वह राजसेवा से त्याग पत्र देकर श्रपने गाँव चला गया ग्रीर उसका पालन-पोषण किया। श्रम्बपाली ११ वर्ष की हुई तो उसकी इच्छाग्रो को उमरती देख वृद्ध महानामन को फिर बैशाली लौटना पड़ा। राजधानी से जाने का एक ग्रौर प्रमुख कारण था कि ग्रम्बपाली परमसुन्दरी श्री ग्रौर वहाँ परमसुन्दरी को जनपद कल्याणी की पदवी दी जाने का कानून था।

वैशाली के उपनगर में पहुचते-पहुंचते वृद्ध महानामन को रात्रि हो गई, वहाँ वे एक मद्य की दूकान पर आश्रय लेने को ठहरे तो दो युवक आए और उनसे वृद्ध महा-

डा० राजबली पाण्डे: भारतीय इतिहास की भूमिका पृ० ६३.

२. वशाली की नगरवधू पृ० ६६१ ३. वही पृ० ५-७

नामन की अम्बपाली के ऊपर कुछ कहा सुनी हो गई, अन्त में वे वृद्ध महानामन के जान पहचान के निकले। 5

उपन्यास मे प्रवेश करते ही पाठक एक प्रभाव से सम्मोहित हो जाता है। किसी मन्य नगर या भन्य महल के पोर पर पहुँचते ही जिस प्रकार उसकी महत्ता का आभास हो जाता है उसी प्रकार उपन्यास में प्रवेश करते ही लेखक के उद्देश्य से आवृत्त हो, उसी उद्देश्य की छानबीन मे पाठक कौतूहल को दबाए हुए अग्रसर होता है। डा० रामकुमार वर्मा अपने शिवाजी नाटक की भूमिका मे इसी प्रकार की बात कहते हैं "जिस प्रकार सूर्योदय के पूर्व ही दिशाओं में हल्का प्रकाश फैल जाता है उसी प्रकार शिवाजी के चरित्र के आलौक के पूर्व चारो और के पात्रों मे चरित्र की दृढ़ता और उज्ज्वलता दिखाई पड़ने लगती है।"

यही बात वैशाली की नगरवधू के सम्बन्ध में चिरितार्थ है। लेखक के उद्देश्य का पूर्वालोक प्रारम्भ के पृष्ठों मे फैन जाता है। इस काल्पिक घटना से लेखक के ये प्रयाज्या जन उद्घाटित होते हैं – (१) वैशाली की सम्पदा, (२) सद्य का खुने आम जनसाधारण में प्रयोग, (३) वैशाली मे सुन्दरी कन्याओं का क्रय विक्रय, (४) दासी प्रथा, (५) बात-बात पर खड्ग चलने लगना।  $\alpha$ 

# २- शाम्रपाली का जनपद कल्याग्गी के पद पर श्रमिषेक

जनपद कल्याग्गी की पदवी दिए जाने वाले कानून को धिक्कृत कानून कहा है। इस अध्याय मे वैशाली गणतत्र की कार्य प्रणाली, अम्बपाली का सौन्दर्य, विदुषीपन, चित्र-निष्ठा श्रादि का दिग्दर्शन कराया है। इस कल्पना सृष्टि से हमे निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होते हैं (१) वैशाली गणतत्र के प्रत्येक व्यक्ति का अपने को गण का सदस्य अथवा राजा अथवा नियामक समक्तना, ३ (२) नारी के नारीत्व के दर्शन कराना । ३०

परन्तु हर देश, हर काल में क्या व्यक्ति एक ही मनोवृत्ति के होते हैं ? नहीं, हर कानून के विरुद्ध भावाज छठी है । वैशाली के इस कानून के विरुद्ध भी लेखक ने भावाज छठाई है — "कुछ सेट्ठ पुत्र पागल की मॉित बक रहे थे । — "विज्जियों के इस गर्णतंत्र का नाश हो । हम राजगृह मे जा बसेगे, देती अम्बपाली जिए ।" " इसकी परिकल्पना अगले अध्याय मे हुई है, परन्तु छोटी आवाज सदा दब गई है, पाप की सदा विजय हुई है और अम्वपाली गर्णपित सुन्दन की याचना, "देवी अम्बपाली तुम वैशाली के स्वतंत्र जनपद को बचा लो, मै समस्त विज्जयों के जनपद की ओर से तुम से मीख माँगता हूं" " विकास कर वह जनपद कल्याराी बनने को तैयार हो गई। "

जनपद कल्याणी की पदवी मिलने पर ग्राम्रपाली का मंगलपुष्करिणी ग्रमिषेक

वैशाली की नगरवधू-पृ० ७-११
 डा० राजकुमार वर्मा:शिवाजी (भूमिका), पृ० १।

३. वैशाली की नगरवधू पृ० ६। ४. वही-प० द।

४. वही पृ०€। ६. वही पृ० प०। ७. वही—पृ० प०।

चही-पृ० १२-२१ । €. वही-पृ० १४ । १०. वही-पृ० २० ।

११. वही-पृ० २३ । १२. वही-पृ० ३४ । १३. वही-पृ० ३४ ।

हुआ। अपनी इस काल्यनिक सृष्टि के द्वारा उपन्यासकार ने बौद्धकालीन वातावरए। की छटा दिखाकर वैसा ही प्रभाव उत्पन्न किया है। उनका प्रमुख प्रयोजन है ऐतिहासिक वाता-वरए। की अभिसृष्टि करना तथा प्रत्येक का मांस-भक्षी होना एवं मद्यपी होना, दिखाना। ३-आप्रयाली का अन्तविद्रोह:

श्रवला को यदि प्रताड़िन किया जाएगा, उसके नारीत्व का बलात् श्रपहरण किया जाएगा, उसे कुलवधू के मंगल पद ने पदयुच्त किया जाएगा, तो वह क्या नहीं कर सकेगी? उसके अन्दर शत शत दुर्गाएँ चिण्डकाएँ जन्म लेंगी। वह भस्म कर देना चाहेगी उस समस्त कारण को जिसके कारण उसे इस अपमान को सहन करना पड़ा। श्राम्रपाली ने कहा, "मैं वैशाली के स्त्रैण पुरुषों से पूरा बदला लूँगी। मैं अपने स्तीत्व का पूरा सौदा करूंगी।" श्रीर वह अन्त तक इस ज्वाला में जलती रही, अन्त तक उन्हें भस्म कर डालने की भावना उसके मन में रही। अपनी इस ज्वाला का परिचय उसने हर्षदेव को दिया जब वह आम्रपाली के आवास में प्रथम अतिथि के रूप में गया। आम्रपाली हर्षदेव की वाग्दत्ता पत्नी थी। आम्रपाली ने उससे कहा, 'तुम्हारी वाग्दत्ता स्त्री आम्रपाली मर गई। यदि तुममें कुछ मनुष्यत्व है तो तुम जिस ज्वाला से मर रहे हो, उसी से वैशाली के जनपद को जला दो, भस्म कर दो।" श्रीर अपने जीवन में आम्रपाली के वैशाली ने इन स्त्रैण पुरुषों को अपने शरीर का स्पर्श तक भी नहीं करने दिया।

ग्रम्बपाली के जीवन में ऐसा दूसरा व्यक्ति मगध-सम्राट बिम्बसार था जिसके द्वारा उसने अपनी उपर्युंक्त अन्तर्ज्वाला के परिशमन का प्रयास किया। भगवान वावरायण व्यास के आश्रम में वह मगध-सम्राट बिम्बसार से मिलती है। सम्राट बिम्बसार अम्बपाली को प्राप्त करने के लिये अपना राज्य तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। अम्बपाली ने अपना शरीर देने के बदले में बिम्बसार के समक्ष दो शर्तें रखीं—एक तो बिम्बसार के औरस से अम्बपाली के पुत्र को मगध की गद्दी मिले और दूसरे अम्बपाली ने कहा, "दुहाई सम्राट की, लिच्छिव गणतंत्र ने मुक्तें बलपूर्वंक वेश्या बनाया है।" • देव, मेरा अपराध केवल यही था कि मैं असाधारण सुन्दरी थी। मेरा यह अभियोग है कि वैशाली-गण को इसका दण्ड मिलना चाहिए।"

ग्रीर भगवान वादरायण व्यास के उपदेश से ग्राम्रपाली की वह ग्रग्नि कुछ शांत हुई। ग्राम्रपाली को उपदिष्ट करते हुए भगवान वादरायण व्यास ने कहा, "तुम्हारा कल्याण हो, परन्तु तुम वैशाली की जनपद कल्याणी हो। एक बार तुमने ग्रात्मदान करके वैशाली को गृह-युद्ध से बचा लिया था, ग्रब ग्रपने तामिसक रोष में जनपद का ग्रनिष्ट न करना। व्यक्ति से समिष्ट की प्रतिष्ठा बड़ी है, स्वार्थ भी बड़ा है… ल्याग संसार में महाश्रष्ठ है, त्याग से ग्ररिष्ट. ग्रनिष्ट सब टल जाते हैं। तुम जब देखो कि तुम्हारे द्वारा वैशाली का, उत्तराखंड के इस एकमात्र गणतंत्र का ग्रनिष्ट हो रहा है, तब कोई महान त्याग करना, ग्रनिष्ट टल जाएगा। यह मेरा वचन भूलना नहीं शुभे, नहीं तो वह महासौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा।" ग्रौर ग्राम्बपाली ने कहा कि "मैं याद रख़ंगी मगवान।"

वैशाली की नगरवधू पृ० ३१।

३. वही पृ० २५६-२६१।

२. वही पृ० ४३ । २. वही पृ० २६३-२६४ ।

नगरवधू की इस काल्पनिक ग्रिसिमृष्टि से एक ग्रीर जहाँ हमें नारी मनोविज्ञान के दर्शन होते है दूसरी ग्रीर वहाँ उपन्यास मे ग्रच्छी ग्रीपन्यासिकता ग्राई है ग्रीर स्थल-स्थल पर श्रुगार रस की सर्जना से उपन्यास मे रमगीयता ग्रा गई है।

### ४-ग्राम्रपाली की,प्रेम परिधि

प्रकृति और पुरुष का मंयोजन भ्रनिवार्य है। नर श्रौर नारी का एक दूसरे में विलीनीकरए एक प्राकृतिक तथ्य है। समाज, घर्म लोक-लाज की शत-शत दीवारें भी, श्रहं की, रूप-गरिमा की लोह-श्रुखलाएं भी इस मिलन को नहीं रोक सकी। रूप-गिवता श्रम्ब-पाली, पुरुषमात्र को अपने शरीर का स्पर्श न करने देने की प्रतिज्ञा करने वाली श्रम्बपाली, अपनी रुचि के पात्र को अपना यौवन-सर्वस्व अपंशा कर देने को तड़प उठी। उसके रूप श्रौर श्रह को विगलित कर देने वाला प्रथम व्यक्ति उदयन था। श्राम्रपाली ने उदयन की श्रलौकिक वीशा देखकर कहा, "निश्चय यह वीशा श्रद्भुत है, परन्तु भन्ते भ्राप मेरा मूल्य इस वीशा से श्रॉकने का दुस्साहस मत कीजिए।"

"इसका तो स्रभी फैसला होगा, जब इस वीएगा-वादन के साथ देवी सम्बपाली को स्रवश नृत्य करना होगा।"

'श्रवश नृत्य ?'

'निञ्चयं।'

'ग्रसम्भव।'

'निश्चय'!

ग्रीर वीगा बजते ही श्रम्बपाली का 'निश्चय' चूर-चूर हो गया। वह नृत्य कर उठी ग्रीर बोली, 'मैं परास्त हो गई भन्ते।'

'भद्रो, प्रोम में जय-पराजय नहीं होती। वहाँ तो दो का भेद नष्ट होकर एकी-करण हो जाता है।' उदयन ने कहा।

अम्बपाली का दर्प मंग हो गया और उसने कहा, "क्या अम्बपाली आपका कोई प्रिय कर सकती है?" परन्तु उदयन ने उसके शरीर का भोग नहीं किया और उसे तड़पती छोड़ उदयन चला गया।

श्रम्बपाली की प्रेम-परिधि का निर्माण करने वाली इस काल्पनिक सृष्टि के श्रितिरिक्त श्रृंगार रस के संयोग पक्ष की मधुर स्रोतिस्विनी बहाने वाली दूसरी कल्पना-सृष्टि है श्रम्बपाली का सोमनाथ से दो बार मधुवन में मिलना। श्रम्बपाली श्राखेट करने गई तो उसके श्रव्व पर सिंह ने श्राक्रमण किया। सोमप्रम ने उसे बचा लिया श्रौर उसे श्रपनी कृटिया मे ले गया। वहाँ श्रम्बपाली ने उदयन की वही मजुघोषा वीणा देखी तो उसका रोम रोम नाच उठा। सोमप्रम ने तीन में वीणा बजाई श्रौर श्राम्रपाली ने तीन श्राम में नृत्य किया। श्राम्रपाली समभती थी कि भूमण्डल पर तीन ग्राम में वीणा बजा ने वाला उदयन के श्रतिरिक्त श्रौर कोई नहीं है। सोमप्रभ के सौदर्य श्रौर कला को देख कर श्राम्रपाली श्रापा खो बैठी श्रौर उसके यौवन की तृषा एक बार को लज्जा की परिधि लाँघ गई। सोमप्रभ ने श्रम्बपाली को श्रपने में लीन कर लिया। इस प्रकार श्रम्ब-

प. वैशाली की नगरवधू ११२-११६।

पाली सात दिनो तक सोम के सान्निध्य का सुख भोगकर विभिन्न मुद्राग्रो मे सोमप्रभ से अपने ग्रलीकिक चित्र बनवाकर वैशाली मे चली गई।

इन स्थलों में बड़ी मनोहारिता उपन्यास में आई है। पर रमग्रीयता प्रकट करने के फेर में पड़कर आवार्य प्रवर अपनी लेखनी को लगाम नहीं लगा सके और इस स्थल मे उपन्यास मे कुछ भ्रव्लं लता भ्रा गई है। सोम के द्वारा वी एा। बजाये जाने पर श्राम्रपाली ने श्रपार्थिव नृत्य किया तो सोम की कला से उसमे कामाग्नि प्रज्वलित हो गई। श्राम्रपाली ने श्रातंनाद करके कहा, ग्ररे में ग्राकान्त हो गई, ' उसने केवल मेरी श्रात्मा ही को आकान्त किया, शरीर को क्यो नहीं ? ••• इस शरीर के रक्त की एक-एक बूँ दप्यास-प्यास चिल्ला रही है ' अरे थ्रो निर्मम तुम ' इसे ग्रपने मे लीन करो, ग्रब एक क्षरा भी नही रहा जाता । - यह अधम नारी देह अरक्षित पड़ी है, इसे लूट लो । अम्बपाली ने दोनो हाथो से कसकर अपनी छाती दबा ली, लुहार की घोकनी की मॉित उसका वक्षस्थल ऊपर नीचे उठने बैठने लगा। युवक ने कुटी-द्वार खोलकर प्रवेश किया उसने म्रागे बढ़ कर अम्बपाली को अपने आलिगन पाश में जकड़ लिया और अपने जलते हुए होंठ उसके होठो पर रख दिए । उसके उछ्जते हुए वक्ष को ग्रपनी पसलियो मे दबोच लिया, सुख के अतिरेक से अम्बपाली के नेत्र मुँद गये, घवल दत-पक्ति से अस्फुट सीत्कार निकलने लगा, ···युवक ने कुटी के मध्य भाग में स्थित शिला-खंड के सहारे अपनी गोद में अम्बपाली को लिटाकर उसके अनिगनत चुम्बन ले डाले, होठ पर ललाट पर, नेत्रो पर गण्डस्थल पर, भौहों पर, तिबुक पर। पर उसकी तृषा शान्त नहीं हुई। " घीरे-घीरे अम्बपाली ने नेत्र खोले, युवक ने सयत होकर उसका सिर शिला-खड पर रख दिया, भ्रम्वपाली सावधान होकर बैठ गई वोनो ही लज्जा के सरोवर मे ड्ब गए।" र

माना कि इससे आचार्य जी ने उपन्यास मे अतिरोचकता लाने का प्रयास किया। परन्तु उन्हें यहाँ व्यञ्जना से कार्य लेना चाहिए था। सभोग-चित्रण के तो बड़े मधुर और अश्वलीलता-रहित रूप मिलते है। हमारे लोकगीतो तक मे ऐसे मधुर रूप देखने को मिलते है। अभी एक गीत सुनने का अवसर मिला। एक विवाह मे स्त्रियाँ गा रही थीं—वर्णन सुहाग रात के समय का है -

गबनवाकी रैन मनाम्रो भ्राज रिसया पहला पहर जब लागा रैन का, जलन लागे दीप, विछन लागी खटियाँ। दूजा पहर जब लागा रैन का, जमन लागा दूध, होन लगी बितयाँ। तीजा पहर जब लागा रैन का, बुभन लागे दीप बजन लागे बिछुवा।

संभोग का कितना स्पष्ट श्रौर मधुर वर्णन है, भोली-माली ग्रामीए स्त्रियों के इस गीत में । परन्तु ग्रश्लीलता का नाम भी नहीं । फिर चतुरसेन शास्त्री जैसे कलाकार की लेखनी से तो व्यज्जना की वस्तु निकलनी चाहिए थी ।

१. वैशाली की नगरवधू: पृष्ठ ४८६-११७। २. वही- ४०४-१०४।

लेखक ने अपने इस उपन्यास में कौतूहल को बराबर बनाए रखा है। अम्बपाली के दर्प को चूर्ण करने वाले इस अलौकिक पुरुष को पाठक नहीं पहुचान पाए है। कौन वह पुरुष था जिसने अम्बपाली जैसी पुरुष-अलम्य नारी के शरीर को आकान्त किया, कौन वह पुरुष था जिसके चरणों मे अम्बपाली जैसी देव-दुर्नम स्त्री का जीवन सर्वस्व न्यौछावर हो गया ? इसी से पाठक कौतूहल वश आगे बढता है। यद्यपि पाठक सोमप्रम से पहले काफी परिचय प्राप्त कर चुक है फिर भी उपन्यासकार ने इसे गोपनीय रखा। केवल इसी बात से उपन्यास में कौतूहल आने से औपन्यासिकता की वृद्धि हुई। और आगे चलकर जब पाठक को यह ज्ञात होता है कि यह उसका अमीष्ट प्रिय सोम है तो पाठक गद्गद् हो जाता है। आचार्य चतुरसेन कौतूहल बनाए रखने मे निपुण है। इस उपन्यास में अनेक स्थल ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पाठक तुरन्त ही अगले पृष्ठो पर दौड़ता है। वर्षकार की कूटनीति में इसी प्रकार के स्थल हगोचर होते हैं।

श्रीर उपन्यास के श्रन्त में जब पाठक यह जानता है कि श्रम्बपाली श्रीर सोम-प्रम भाई बहिन है तो जँसे वह पहाड पर से गिर पड़ता है श्रीर बहुत कुछ सोचने को लाचार हो जाता है कि श्राखिर इस प्रकार की काल्पिनिक सृष्टि की लेखक को क्या श्राव-रयकता पड़ी थी श्रीर पाठक इस उपन्यास को यूंही एक श्रोर न फंककर उन सूत्रों को खोजने में व्यस्त हो जाता है।

यही कला का नूल्य है। जो कला-कृति कुछ सोचने को लाचार करे, कुछ खोज निकालने को विवश करे और जिसकी खोज से आँखे फटी-की-फटी रह जाएँ, वह निश्चित ही देशकाल की सीमाओं में बधी न रहकर शाश्वत रहेगी, सनातन रहेगी और उसकी आभा कभी फीकी नहीं पड़ेगी। श्राचार्य चत्रसेन का यह उपन्यास चिरंजीवी रहेगा।

आप्नपाली का सोम से एक बार श्रौर मिलन होता है। सोमप्रभ दस्यु बलभद्र के रूप में श्रम्बपाली के श्रावास मे श्राता है श्रौर वहाँ उपस्थित जनो को श्राकान्त श्रौर मयमीत कर चला जाता है। श्रम्बपाली उसे पहचान कर उसके पीछे-पीछे चली जाती है। वैशाली की सेना इन दोनो के पीछे चलती है, परन्तु मधुवन मे पहुंच कर सोमप्रभ की सेना से डरकर भाग श्राती है। श्रम्बपाली उसके साथ रमएा करती है।

ये काल्पिनक घटनाएँ उपन्यास मे श्रुंगार, वीर एवं अद्भुत रस की त्रिवेग्गी बहाती है। कौतूहल अभी तक उसी प्रकार बना रहता है। पाठक यह तो समक्क लेता है कि दस्यु बलभद्र और मधुवन मे आस्त्रपाली का सात दिनो तक भोग करने वाला पुरुष एक ही व्यक्ति है परन्तु वह इ.भी तक यह नहीं जान पाया कि यह व्यक्ति है कौन ? दूसरे मलन के अवसर पर उसे पता चलता है कि वह सोम है।

इसके पश्चात् उपन्यास के अन्त मे आस्राभाली का विम्बसार से प्रिण्य दिखाया है। इस कल्पना-सृष्टि में श्रुंगार, वीर और अद्मुत रस की स्रोतिस्विनी बहती है। एक ओर तो वैशाली और मगध दोनों राज्यो की सेना मे भयकर युद्ध छिड़ा हुआ है दूसरी ओर महाराजा विम्बसार अपने एक साथी के साथ मयंकर रात्रि मे नदी पार कर वैशाली के आवास मे गए। वहाँ जाकर उन्होंने अम्बपाली के साथ रंग रेलियाँ मनाई।

१- वैशाली की नगरवधू: पृष्ठ ७०१। २- वही ७०३-७०७ T

श्रीर श्रम्बपाली के प्रम की पराकाष्ठा के दर्शन उस समय होते हैं जब सोमप्रभ महाराज बिम्बसार को समाप्त करने के लिये खड्ग उठाता है तो सोम को इसी समय एक चीत्कार सुनाई दी। सोम ने पीछे फिरकर देखा—देवी श्रम्बपाली घूल श्रौर कीचड़ मे भरी, श्रस्तव्यस्त वस्त्र, बिखरे बाल, दोनो हाथ फैलाए चली झा रही थी। उन्होने वही से चिल्लाकर कहा, "सोम प्रियदर्शी सोम, सम्राट को प्राणदान दो। "श्रम्बपाली दौड़कर सोमप्रम के चरणों में लौट गई। उसकी श्रश्रु-घारा से सोम के पैर मीग गए। वह कह रही थी— "उनका प्राण्ण मत लो सोम, मे उन्हे प्यार करती हूँ। " मेरे प्राण्ण ले लो, प्रियदर्शन सोम।" अम्बपाली इस प्रकार विलाप करती हुई सोम के चरणों मे भूमि पर पड़ी-पड़ी मून्छित हो गई।

इन स्थलों मे स्रोपन्यासिकता के कारएा उपन्यास मे गति स्राई है। : २: कृटनीतियाँ

## १-वर्षकार की कृटनीति:

वर्षकार की कूटनीतियों की कल्पना उपन्यास का प्राण् है। यदि इस उपन्यास से वर्षकार की कूटनीतियों को निकाल दिया जाये तो कौतूहल, आह्वर्य, रोमांच, भय, अद्भुत आदि तत्वों का निष्कासन उपन्यास से हो जायेगा। पाठक आह्वर्य-चिकत हो जाता है कि किम प्रकार उस अकेले ब्राह्मण ने विशाल राज्यों को आलोकित रखा। राज्य मे इन कूटनीतिकों की मर्यादा, श्रद्धा सम्राट से भी ऊपर होती थी। उपन्यास के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक उपन्यास मे वर्षकार की कूटनीतियों का जाल सा विद्या हुआ है।

सोमप्रम के स्राचार्य शाम्बब्य काश्यप के मठ मे जाने के साथ ही हमे उस वर्ष-कार की दिल दहलाने वाली कूटनीति के दर्शन होते हैं। स्राचार्य काश्यप के मठ की स्थिति स्रौर वहाँ के दृश्य ऐसे है जैसे किसी प्रेत-लोक मे पहुँच गये हों। सोमप्रम एक स्राख मे से भॉककर देखता है कि एक श्रप्रतिम सुन्दरी को स्राचार्य के चमड़े के चाबुक के भय से श्रपनी जिह्वा पर सर्पदंश लेना पड़ रहा है।

विष-कन्या की इस घटना को पाठक पढ़कर मयावृत्त हो उठता है ग्रौर किस प्रकार उन दिनो ये विष कन्याएँ बड़े-बड़े साम्राज्यों को घूलि-घूसरित कर देती थी, उसे जानकर उसकी साँस सी रुकने लगती है। ग्राचार्य शाम्बच्य का यह मठ वर्षकार की राजनीति का चक चलाने का एक ग्रड्डा था। सोमप्रम से जब विषकन्या कुण्डनी का यह कष्ट नहीं देखा गया तो वह उतावला होकर खड्ग खीचकर उसका प्रतिरोध करने को ग्रग्रसर हुग्रा परन्तु बन्दी बना लिया गया ग्रौर ग्रन्त मे छोड़ भी दिया गया। ग्राचार्य ने उसे समभाया ग्रौर मातंगी से मिलकर कुण्डनी के साथ चम्पा चले जाने का ग्रादेश दिया। के लेखक ग्राचार्य की प्रयोगशाला सोम को दिखाकर उस समय की ग्रुद्ध-विषयक-वैज्ञानिकता के रूप से पाठकों को चमत्कृत करता है। ग्राचार्य ग्रपनी प्रयोगशाल के काच्य-कूपों को दिखात हुए सोभप्रम से कहते हैं "इनमे बहुतों में ऐसे हलाहल विष है जिन्हें कूप, तालाब ग्रौर जलाशयों में डाल देने से. उसके जल को पीने ही से शत्रु-पक्ष मे महामारी फैल जाती है।

१. वैशाली की नगरवधू पू० ७३३—७३४ २. वही- पू० ७४ ३. बही-पू० ७७-७६

४. वही—पृ० ७६-६५

बहुत से ऐसे रसायन हैं कि शत्रु सैन्य-विविव रोग मे ग्रसित हो जाती है। वायु विपरीत हो जाती है, ऋतु विपर्यय हो जाती है। इनमे कुछ द्रव्य ऐने है कि यदि उन्हे हवा के रुख पर उड़ा दिया जाए तो शत्रु-सैन्य के सम्पूर्ण ग्रह्म, गज ग्रन्थे हो जाएँ। सैनिक मूक, बिघर ग्रीर जड़ हो जाएँ।"

मगध महामात्य आर्थ वर्षकार के आदेशानुसार सोम कुण्डनी को लेकर चम्पा नगरी की ओर चल देता है। मगध-राज्य चम्पा कैं। पतन करना चाह रहा था। कुण्डनी को कहा गया था कि तुम्हे अंगराज दिववाहन देव पर अपने प्रयोग से उसका प्राणान्त करना होगा।

सोम और कुण्डनी के चम्पा पहुँ चते-पहुँ चते वर्षकार भी पर्शु पुरी का रत्न विक्रेता बनकर चम्पा नगरी मे पहुँ च जाता है। कुण्डनी को अपनी पुत्री बताता है महाराज दिविवाहन के साथ, जब वे रत्न खरीदने वर्षकार के पास आए तो कुण्डनी को नीति से उनके महल में भेज दिया। ये और जब महाराज दिविवाहनदेव उसके सौन्दर्य के मद को न भेल सके तो वर्षकार के बताए समय के अनुसार कुण्डनी ने उन्हें चुम्बन दिया, उसी क्षरा उनका प्रारान्त हो गया। ये चम्पा के पतन के तुरन्त बाद सोमप्रभ और कुण्डनी वर्षकार की आज्ञा से चम्पा की राजनन्दिनी चन्द्रभद्रा को लेकर श्रावस्ती की ओर चल दिए।

वर्षकार की विलक्षरण-कूटनीति के दर्शन से उस समय तो हतप्रम हो उठना पड़ता है जब मगध की राजधानी राजगृह को अवन्तिपति चण्डमहासेन प्रद्योत ने चारों भ्रोर से घेर लिया था और राजगृह का पतन निश्चित था। वर्षकार ने युद्ध किसी भी दशा में न करने का आदेश किया। इतने मे ही बिम्बसार के पास सूचना आई कि. "देव, शत्रु रातों-रात नगर का घेरा छोड़कर भाग गया। उसकी सेना अत्यन्त विपन्नावस्था में भाग रही है।" इस पर सम्राट बोले, "यह कैंसा चमत्कार है सेनापित ?" उस यन्त्र के बारे मे सेनापित ने सम्राट को बताया, "अमात्य ने प्रद्योत के अभियान की सूचना जहाँ-तहाँ स्कन्धावार योग्य स्थान थे, वहाँ-वहाँ बहुत सी मागधी स्वर्ण-मुद्रा प्रथम ही घरती मे गड़वा दी थी। ——उन्ही स्थानो पर प्रद्योत के सहायक राजाओं और सेना नायकों ने डेरे डाले। तब प्रद्योत को मरवा दिया गया कि ये सब सेनानायक और राजा मगव के स्रमात्य से मिल गए हैं स्थौर बहुत सा हिरण्य ले चुके हैं।" स्थीर स्थाचार्य शाम्बव्य ने यह कार्य किया।

उपर्युक्त काल्पनिक सर्जना के अतिरिक्त वर्षकार की कूटनीति की विलक्ष एता के दर्शन तो और आगे होते हैं। राजनीति के बहुत दाव-पेच खिल चुकने के बाद पाठक को पता चलता है कि यह वर्षकार की नीति थी। भरे दरबार मे आर्य वर्षकार ने मगध-सम्राट बिम्बसार से वैमनस्य मोल ले लिया और सम्राट ने वर्षकार का सर्वस्व अपहरए करके देश निकाला दे दिया। और "मै मगघ को त्यागकर ही अन्न जल गृहए करूँगा।" इतना कहकर महामात्य ने सभा-भवन त्याग दिया और पांव-प्यादे ही अज्ञात दिशा की ओर चल दिये। राजगृह मे सन्नाटा छा गया। सम्राट ने विज्ञप्ति प्रज्ञापित की, "जो कोई

वैशाली की नगरवधू: पृ. ८६-८७।
 वशाली की नगरवधू: पृ. २३२-२३४।

२. वही पू. २१२-२१६। ४. वही पू. २३४-२३८।

४. वैशाली की नगरवध : प्० २६५-२६७।

त्रार्य वर्षकार को साम्राज्य में भ्राश्रय देगा. उसका सर्वस्व हररण करके उसे शूली दी जाएगी,।" <sup>4</sup>

इस घटना के घटने पर पाठक दिल थामकर बैठ जाता है कि ग्रब क्या होगा। उसके कौत्हल की ग्रपार-वृद्धि होती है ग्रौर वह ग्रगले पृष्ठो पर दौड पड़ता है। वास्तव मे यह चाल इसलिए खेली गई थी कि मगघ को वैशाली पर ग्राकमण करना था ग्रौर वर्षकार खुले रूप मे वैशाली मे प्रवेश करके मन्त्र-युद्ध का सचालन करे। इससे पूर्व वर्षकार गौतमबुद्ध से बातों-बातों मे वैशाली का सब हाल पूछ लेते है।

राजगृह के कारों नापित गुरु प्रमंजन को ग्रपना सहयोगी बनाकर वर्षकार खुले रूप में वैशाली मे प्रवेश करता है। वैशाली जाते समय मार्ग में वर्षकार को हर्षदेव मिलता है। वह हर्षदेव को समभाता है कि यदि तुम वैशाली का सर्वनाश करना चाहते हो तो कुछ नगरों में व्यापार करके धन कमाकर वैशाली में जा बसो।

वैशाली पहुँचकर वर्षकार वैशाली के संथागार पहुँचा। वहाँ उसने राज सेवा करने को कहा परन्तु यह गर्ग-नियम के विरुद्ध होने के कारग्ग उसे सेवा मे नहीं लिया गया पर ग्रतिथि ब्राह्मर्ग मानकर उसे प्रतिदिन सहस्र स्वर्ग श्रौर दास दासियाँ भिजवा दी गई।

श्रव वैशाली में कुछ श्रातककारी, रोमाचकारी किया-कलाप घटित होने प्रारम्म हुए। पाठक भी श्राश्चर्य-चिकित कि यह सव कुछ क्या हो रहा है। यह सब वर्षकार का मन्त्र-युद्ध था जिसके बारे मे पाठक पर काफी बाद मे जाकर भेद खुलता है। एक तो वैशाली के बाहर पहाडी मे दस्यु बलभद्र है जो श्रपने कारनामों से वैशाली को श्रांतिकत किए हुए है ं यह दस्यु बलभद्र सोमप्रम है। एक मद्रनिद्दिनी वेश्या है। जिसके रूपाकर्षण ने श्रम्वपाली की रूप-माघुरी को फीका कर दिया है। एक नन्दन साहु है जिसने मोजन में विष मिलाकर कितने वैशालियों को मार डाला। एक मंयकर मूर्ति थी चाण्डाल मुनि हरिकेशीबल—यह श्रत्यन्त लम्बा, काला, कुरूप श्रौर एक श्रांख से काना था। यह विभिन्न प्रकार के किया-कलामों तथा प्रलापों से वैशाली को श्रातंकित करता था।

ये सब वर्षकार के गुप्तचर थे, इस बात का पता पाठक को उस समय चलता है जब वैशाली के गए। के उच्चाधिकारियों की मोहनगृह की गुप्त मंत्रणा होती है। वैशाली के गुप्तचर भी कुछ कम नहीं थे जिन्होंने इस बात का पता लगाया कि मद्रनिन्दिनी कुण्डनी है, नन्दनसाहु भी वर्षकार का आदमी है, चाण्डाल मुनि हरिकेशीबल नापित गुरू प्रभंजन है। तब पाठक आश्चर्य चिकत हो उठता है।

वर्षकार की कूटनीतिथों ने जहाँ उपन्यास को गति दी है, उसमें कौतूहल, रमग्गीयता श्रादि तत्वों का समावेश हुआ है वहाँ दूसरी श्रोर हमें तत्कालीन राजनीति के दाव पेच देखने को मिलते हैं।

१. वैशाली की नगरवधू: पृ. ३१४-३१६ ा रं. वही पृ. ३०६-३१३।

३. वैशाली की नगरवधू: पृ० ४२२- ४२६। ४. वही पृ. ४२७-- ४२८।

५. वैशाली की नगरवधू: पृ. ५४१--५४६: ६. वही पृ० ५४७--५४६।

# २-अ्रजित केश कम्बली की कूटनीति

दूसरा भयकर कूटनीतिज्ञ है अजित केशकम्बली । यह ब्राह्मण था और यज्ञ आदि मे विश्वास रखता था। उन्हीं दिनों श्रमण महावीर और गौतम के नाम का डका बज रहा था। कौशल की राजमहिषी मिललका गौतम की मक्त थी। विदूष्टम महावीर को मानता था। ग्रब इस कूटनीतिज्ञ ब्राह्मण ने विदूष्टम को अस्त्र बनाकर इन दोनों का नाश करने की सोची। चूँकि विदूष्टम की कोशलेश होने की सम्भावना थी श्रतः उस ब्राह्मण ने विदूष्टम को अपने ही गुट में मिलाने की सोची। इसने विदूष्टम को गौतम के विश्वस मड़काने और उसे श्रमने पिता को गद्दी से उतार कर गर्शी हथियाने की प्ररेणा दी। बन्धुलमल्ल और उसके बारहों परिजन उसके शत्रु हो सकते थे। उनके मरवाने की तरकीब मी अजित ने विदूष्टम को बता दी कि इन्हें सीमान्त पर युद्ध में भेज दो। यौर इसकी कूटनीति से बन्धुल के बारहों परिजन मारे गए, कोशलेश प्रसेनजित को निष्कासित कर दिया गया विदूर्डम को गददी मिली। ।

श्रजित केशकम्बली के प्रसंगों में भी उसी प्रकार का कौतूहल रोमाँच, भय आदि का उद्रोक हुआ है।

# : ३ : कूटनीतियों के घात प्रतिघात

श्रार्य वर्षकार ने जब वैशाली पहुचकर श्रपनी कृटनीति का चक्र चलाया तभी वैशाली के कूटनीतिको ने भी श्रपना काम प्रारम्भ कर दिया। फलतः वर्षकार की समस्त कूटनीतियाँ उद्घाटित हो गई।

वैशाली के पक्ष के काप्यक गान्धार ने सम्राट से वर्षकार का विग्रह शमन कराने के लिए राजगृह की भ्रोर प्रस्थान किया जबिक वस्तु-स्थिति यह थी कि ये राजगृह जाकर वहाँ के सब भेद लाना चाहते थे। इसके प्रस्थान करते ही वर्षकार ने तीन पत्र लेकर तीन व्यक्ति तीन विभिन्न दिशाओं को दौड़ाये, इन तीनों के पीछे तीन गुप्तचर वैशाली के लगे। इस प्रकार कूटनीतियों के घातप्रतिघात मे सबसे कौतूहलवर्षक घटना वर्षकार के कारों चाण्डाल मुनि का वैशाली के जयराज के पीछे लगना है। आगे जाकर जयराज कारों प्रमंजन का शिरच्छेद कर देता है। फिर जयराज राजगृह पहुंच गया और गरादूत गान्धार काप्यक के स्थान पर सम्राट बिम्बसार से जयराज मिला। विजयराज ने वहाँ राजगृह से आनवस्यक सूचनाएँ और मानचित्र ले लिये। सम्राट बिम्बसार को इस बात का पता चला तो उन्होंने अभयकुमार को उसके पीछे भेजा। मार्ग में दोनों का इन्द्व -युद्ध हुआ और अमय-कुमार मारा गया। भ

कहने की आवश्यकता नहीं कि ये स्थल भी उन्हीं औपन्यासिक तत्वों की अभिवृद्धि के लिए है जिनके लिए उपर्युं क्त कूटनीतियां है।

बैशाली की नगरवधू - पृष्ठ ५४७-५४८।

२. वही पृष्ठ ३४४-३५०।

३. वैशाली की नगरवघू: पृ. ३७१-३७४, ३७६-३८०, ४१२-४१६, ४४४-४६०।

४. वही पृ. ५८१। ५. वही पृ ६१५-६२०। ६. वही पृ. ४४३-४४७।

७. वही पृ. ६५२-६५७।

### ः ४ : नियोग

स्रमी तक यह सुनते स्राए थे कि नियुक्ति किसी पद पर होती है, कोई काम करने के लिये। परन्तु हर्षदेव की नियुक्ति एक बुढिया ने स्रपने पुत्र के मर जाने पर स्रपनी चारो बंघुस्रो के पित-रूप मे की थी तािक वह उन चारों से एक-एक पुत्र उत्पन्न कर सके स्रौर उस का यथेष्ट शुक्क प्राप्त कर सके। इस घटना की सर्जना का उद्देश उस समय की सामािजक पिरिस्थिति का दर्शन कराना है। इसमे बताया है कि यदि किसी कुल में पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो उस कुल की समस्त सम्पदा राजकोष मे मिला ली जायेगी। स्राज जबिक वश चलाने के लिये हिन्दू लोग दत्तक पुत्र लेते है तब यह बिल्कुल सम्मव है कि स्रपनी सम्पदा की रक्षा के लिये स्रौर वश चलाने के लिये उस समय इस प्रकार की घटना घट जाये। स्राज भी हम प्रतिदिन देखते है कि पुत्र-प्राप्ति के लिये स्त्री क्या नहीं करती, वह स्रसंभाव्य कर सकती है।

श्राचार्य चतुरसेन का इस विषय मे कथन है—''इस उपन्यास में एक किएपत नियुक्त पुरुष की घटना का उल्लेख है। इस उल्लेख का श्रिमप्राय यह है कि उस काल मे भी यह प्रथा प्रचलित थी और यह प्रथा श्रत्यन्त प्राचीन काल से चली श्राती थी कि पित की श्राज्ञा से ग्रथवा पित के मरने पर स्त्री श्रन्य पुरूष को नियुक्त करके सतान उत्पन्न कर सकती थी। श्रीर यह सतान उस पित की कुल-गोत्र और सम्पात्त की श्रिषकारिग्री होती थी।

हर्षदेव ने चारों से पुत्र उत्पन्न कर दिये। बुढ़िया का काम निकल जाने पर उसने उसने उसे घता बताई श्रीर शुल्क माँगने पर यह कहकर उसे डरा दिया कि तुभे पुलिस के हवाले कर दिया जायेगा। बुढिया का काइयाँपन दिखाना श्रीर उपन्यास में गित देना ये दो उद्देश्य मुख्य है। हषदेव की चरित्र-शिथिलता पर कुछ प्रकाश पड़ता है कि वह कहाँ तो श्राम्रपाली के समक्ष यह प्रतिज्ञा करके श्राया था कि में वैशाली का मस्म करूँ गा श्रीर कहाँ उसकी यह इच्छा होने लगी कि में सारे जीवन बुढ़िया का बेटा ही बना रहूँ।

इस काल्पनिक श्रमिसृष्टि से पाठक को बुद्धकालीन समाज के विशिष्ट चित्रों के दर्शन होते हैं।

# ः ४ : सोमप्रम श्रौर कुण्डनी का शौर्य एवं बुद्धिमत्ता

सोमप्रम एव कुण्डनी के क्रियाकलायों से उपन्यास मे यथेष्ट मनोरंजन आया है। उनकी गितिविधियों को यदि उपन्यास से निकाल दिया जाए तो उपन्यास में नीरसता आजा-एगी। वीर, शृंगार, अद्भुत एवं रौद्र रम की घाराएँ उपन्यास में प्रशाहित हुई हैं। चम्पा जाते समय ये दोनो शबर असुर के राक्षस सैनिको द्वारा बन्दी बना लिये गए। वहाँ जाकर जिस बुद्धिमत्ता से कुण्डनी ने असुरों का अपने चुम्बनों से सहार किया और वहाँ से बचकर निकल आए यह वर्णन हिंब्दों तक को कँपा देने वाला है। मय, रहस्य, आशका के भूलों में भृतता हुआ पाठक अग्रसर होता है। इन स्थलों में उपन्यास में एक अच्छी गित आई है।

यह सोम का ही असम साहस था जो मगध ने चम्पा को इतनी जल्दी और सर-

१. वैशाली की नगरवध् — पृष्ठ १६७-१७४।

२. वही पृष्ठ ८२७ । ३. वही पृष्ठ १७६-२०६ ।

लता से जीत लिया। <sup>5</sup> सोमप्रभ जब कुण्डनी ग्रौर शम्ब ग्रसुर के साथ राजनिन्दनी चन्द्रभद्रा को लेकर श्रावस्ती की ग्रोर ग्रा रहा था तो मार्ग मे उनकी मुठभेड़ डाकुग्रो से हो गई। उससे सोम घायल हो जाता है ग्रौर कुण्डनी तथा राजनिन्दनी पकड़े जाते हैं। घायल सोम को साब पर्वत कन्दरा मे ले जाता है ग्रौर कुण्डनी तरकीब से डाकुग्रो के पजे से निकलकर बच कर माग जाती है। इस प्रकार तीनो बिछड़ गए। <sup>8</sup>

श्रागे चलकर कुण्डनी श्रौर चन्द्रभद्रा मिल जाते है। चन्द्रभद्रा को दस्यु ने दासो के हट्ट में लाकर बेच दिया। वहाँ उसे कुण्डनी ने देख लिया। उसे खरीदकर महाराज प्रसेन-जित के महल में उसकी नई रानी कलिंगसेना को भेट देने के लिये एक चर ले गया। यहाँ कौतूहल के श्रतिरिक्त, दूस काल्पनिक सृष्टि से हमें बुद्धकालीन समाज की दशक का द्वित्रसा, मिलता है कि किस प्रकार कन्याएँ तथा स्त्रियाँ भेड़ बकरियों की तरह बेची जाती थी।

सोम ने स्त्री का वेश बनाया और कुण्डनी के साथ महाराज प्रसेनजित के ग्रन्तः पुर में चन्द्रभद्रा की खोज मे चला गया। वहाँ पहुच कर उसने राजनन्दिनी को श्राश्वस्तः किया। ग्रन्त मे सोमप्रम ने महावीर स्वामी और विदूडम की सहायता से चन्द्रभद्रा का उद्धार करवाया।

इसके पश्चात् सोम श्रौर कुण्डनी ने सम्मिलित साहस श्रौर बुद्धि की विलक्षरणता का परिचय देकर बन्धुल मल्ल द्वारा बन्दी बनाए गए विदूडम को भयकर कारागृह से मुक्ति दिलाई। दिल दहलाने वाले सोम के साहस से ही विदूडम बच पाया। दुर्ग की खाई में जल में गोता मारकर जल के अन्दर ही अन्दर कारागार की सीढियों तक पहुंचना श्रौर फिर कारागार में श्रवेश कर जाना कितने साहस श्रौर शौर्य का काम है; इसका अनुमान लगाया जा सकता है। उधर कुण्डनी ने अपना नाच गाने का, मद्य का रग जमाकर सैनिकों को अपनी श्रोर खीच लिया। सोम के अन्दर प्रवेश करते ही बन्धुल से उसकी मुठभेड़ हुई। उसने बन्धुल को घायल किया।

सोम श्रौर कुण्डनी के इस श्रप्रतिम साहस से पाठक चमत्कृत हो उठता है। वीर रस श्रौर श्रद्भुत रस का बडा मधुर परिपाक होता है, इन काल्पनिक स्थलो में।

सोम में सिंह तक को मार गिराने की शक्ति थी, इस कल्पना के बारे में हम पीछे "सोम का अम्बपाली के साथ प्रथम मिलन" में कह आये हैं। सोमप्रम इतना निर्मीक था कि वह आज्रपाली के आवास में गया और वहाँ वैशाली-जनों को घायल करके लौट आया। दि वैशाली और मगघ के महायुद्ध में मीं हमें सोम के शौर्य, साहस और प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जब उसने रथ मुशल-संग्राम किया। ° और उसके साहस की पराकाष्ठा के दर्शन हमें अन्त में उस समय होते हैं जब वह सम्राट बिम्बसार को अम्बपाली के आवास में देखता है और युद्ध बन्द करके बिम्बसार को बन्दी करता है तथा उनका प्राणान्त करने के लिए उनकी छाती पर पैर रखकर गले पर खड़ग रख देता है। तब तो पाठक भी

१. वैशाली की नगरवधू: पृष्ठ २१७-२२०। २. वही पृष्ठ २७८-२८४।

३. वही पृष्ठ ३५७-३६५ । ४. वही पष्ठ ३८९-३८६, ३६७-४०० ।

५. वही पृष्ठ ४२८-४५४। ६. वही पृष्ठ ४४६-४४७। ७. वही पष्ठ ४४६।

वही पृष्ठ ४५२-४५४।ह. वही पृष्ठ ६०७- ६१४।१०. वही पृष्ठ ७२०-७२२।

एक बार को कॉप उठता है। सम्राट के साथ यह व्यवहार ? क्या परिगाम होगा इसका ? आदि प्रश्न पाठक के अन्तर मे उठते है। अस्तु

सोम ग्रौर कुण्डनी-सम्बन्धी काल्पनिक घटनाएँ उनके ग्रसम शौर्य ग्रौर बुद्धि का परिचय देती हुई उपन्यास को सप्राण करती है ग्रौर तत्कालीन समाज ग्रौर राजनीतियो के दर्शन भी कराती है।

# : ६ : सोम भ्रौर राजनन्दिनी का प्रेम भ्रौर त्याग

जब सोम कुण्डनी के साथ चन्द्रभद्रा को चम्पा से लेकर श्रावस्ती की ग्रोर चलता है तो मार्ग में वह चन्द्रभद्रा का बड़ा घ्यान रखता है। कुण्डनी हॅसी में चन्द्रभद्रा से बोली कि यह तो दास है, तो राजनिन्दनी ने कहा कि दास नहीं ग्रभिभावक है। श्रीर इस प्रकार दोनो का एक दूसरे के प्रति श्राकर्षण हो जाता है। सोम एकान्त में बेठकर उसके बारे में सोचते-सोचते भावक हो उठता है। श्री

श्रृङ्गार रस के सयोग पक्ष का अच्छा परिपाक इन स्थेलों में हुम्रा है। किलग सेना के अन्त.पुर में पहुच जाने पर चन्द्रमद्रा ने अपने छुटकारे के विषय में सोम से श्रमण महावीर से मिलने को कहा था। सोम के मिलने पर श्रमण महावीर ने चन्द्रभद्रा के उद्धार का कार्य विदूडम को सौपा तो सोम के हृदय में अन्तर्द्ध न्द्र हुम्रा कि कही विदूडम ही उसे न हडपले। श्रीर वही हुम्रा जिसकी सोम को आशका थी। श्रमण महावीर की इच्छा के अनुसार चन्द्रमद्रा विदूडभ को मिली और सोम ने चन्द्रमद्रा को अन्तिम प्रणाम किया। श्रमण

वियोग का यह दृश्य बड़ा मार्मिक है। करुणा और वियोग-श्रृंगार रस की अद्भुत स्रोत स्विनी यहाँ बहती है।

# : ७ : बुद्ध श्रीर महाबीर का प्रभाव

बुद्ध श्रौर महावीर दोनो ऐतिहासिक-पात्र है। इनके प्रभाव को दिखाने के लिये उपन्यास के अनेक ऐसे सेट्ठि-पुत्रों की कल्पना की गई है जो इतने विलासी श्रौर कोमल थे कि उनके पैरों के तलुओं में रोएँ जम आये थे। अपनी समस्त सुख-सम्पदा छोड़कर ऐसे-ऐसे सेट्ठि-पुत्र अमण संस्कृति में दीक्षित होकर साधु हो गये। कुलपुत्र यश्र, सोण कोटिविश , गृहपित अनाथ पिण्डिक , शालिभद्र और शालिभद्र का विराग , आदि से श्रमण संस्कृति का प्रभाव दिखाना ही उपन्यासकार का प्रयोजन है। इनसे उपन्यास में तो कोई गित श्राई नहीं परन्तु इनकी अवतारणा सोद्देश्य है।

# : ८ : युद्ध-वर्गान

जब इतिहास का प्रारा युद्ध है तो ऐतिहासिक उपन्यासो में युद्ध-दर्शन होना चाहिये। ऐतिहासिक उपन्यास मे तो वीर-रस का परिपाक होना चाहिये जिससे उपन्यास-कार श्रपने पाठक की चेतना को जागृत कर सके। श्रस्तू

१. वैज्ञाली की नगरवधू - पृष्ठ २६६-२७२।

२. वही पृष्ठ २७२-२७५। ३. वही पृष्ठ ३१३-३१६। ४. वही पृष्ठ ४६६-४७०।

५. वही : पृष्ठ ३५३-३५७

६. वही पृष्ठ ३६६-४०३।

७ वही.पृष्ठ ३०४-३०८।

न. वही : पृष्ठ ३२१-३३१<sup>,</sup> ।

वैशाली की नगरवधू में युद्ध की काल्पनिक सृष्टि बड़ी मनोहारी है। वीर-रस का, कौतूहल का, रोमांच का, उद्दे क करने में यह वर्णन विशेषतः सफल हुआ है। इनमें हमें वैशाली और मगघ की सेनाओं की युद्ध के लिये तैयारी, प्रयाण और मगकर युद्ध आदि के दर्शन होते हैं। लेखक अपनी कल्पना सृष्टि के सहारे आज के एटम-युद्ध के पाठकों को विभिन्न प्रकार के व्यूहों द्वारा चतुरिंगणी सेना के युद्ध-दर्शन कराता है। तात्का-लिक रण्निति, युद्ध-कला आदि के स्वामाविक वातावरण की अच्छों सर्जना हुई है।

# ः ६ : रहस्योद्घाटन

७७० पृष्ठो का उपन्यास समाप्ति पर आ गया पर अभी तक पाठक सोम और अम्बपाली किसकी सतान है, यह नहीं ज्ञान सका । उसके मन में इन दोनों के भेद जानने की उत्सुकता रही परन्तु लेखक साढ़े सात सौ पृष्ठों के पश्चात् इनका रहस्योद्घाटन करता है। आर्या मातंगी सोमप्रभ से कहती है कि तू बिम्बसार से मेरा पुत्र है, आस्रपाली वर्ष-कार से मेरी पुत्री है वह तेरी बहिन है। सोम जैसे आकाश से गिर पड़ा और वह बौद्ध मिक्षु बन गया।

### : १० . स्रप्राकृत घटनाएं

श्राचार्य चतुरसेन ने इस उपन्यास मे कुछ श्रित श्रप्राकृत घटनाश्रो का भी समा-वेश किया है। देव-दैत्य पूजित श्री मन्थान भैरव के बाड़वाश्वों को कृतपुण्य सेटिठ चुराकर ले श्राया। इसीलिये मन्थान भैरव मृत्युलोक मे श्राए। वे छाया बनकर वैशाली नगरी के ऊपर घूमने लगे। कभी वे कृतपुण्य सेटिठ के पुत्र के शरीर मे प्रवेश कर जाते तो वह सेटिठ-पुत्र श्रनगंल बकने लगता। श्रापन शिष्य कीमियागर गौड़पाद से श्री मन्थान भैरव बोले, ' - मै कोतुहलाकात भी हूँ।

'कैसा देव ?'

'भ्रम्बपाली का रे, ग्रिमरमग्गीय है न ?' एक और स्त्री है, किन्तु ग्रिभरमग्गीय नहीं। क्यो रे ?

विषकन्या है।

अच्छा-अच्छा उसका मदमजन करूँगा,

श्ररे, युद्ध कब होगा ? - - - रक्तपान करूँगा, कुरू-संग्राम के बाद रक्तपान किया ही नहीं। '१

श्रौर मन्थान भैरव ने कुण्डनी के साथ रमगा किया। जिस कुण्डनी ने सेंकड़ों राक्षसो को श्रपने चुम्बन स तत्काल मृत्यु के घाट उतार दिया, वह मन्थान भैरव के चुम्बन लेने से तुरन्त मर गई। <sup>६</sup>

इसी प्रकार की श्रतिश्रप्राकृतिक काल्पनिक सृष्टि लेखक ने पाचालो की परिषद् बुलाकर की है। अबुद्ध के समय मे ही विवाह श्रादि विषयो पर विचार करने के लिए एक

१. वैशाली की नगरवधू: पृ. ६७६-७२६।

३. वैशाली की नगरवधू: पृ. ७६६:

प्. वैशाली की नगरवष्: पृष्ठ ६०३-६०४:

७. वैशाली की नगरवधू: पृ. ३३२-३३६:

२. वही पृ. ७५१।

४. वही पृ. ५६५-५६६:

६. वही पृ. ७०५-७१३:

एक बार को कॉप उठता है। सम्राट के साथ यह व्यवहार ? क्या परिगाम होगा इसका ? ग्रादि प्रश्न पाठक के ग्रन्तर मे उठते है। ग्रस्तु

सोम ग्रौर कुण्डनी-सम्बन्धी काल्पनिक घटनाएँ उनके ग्रसम शौर्य ग्रौर बुद्धि का परिचय देती हुई उपन्यास को सप्राण करती है ग्रौर तत्कालीन समाज ग्रौर राजनीतियो के दर्शन भी कराती है।

#### : ६ : सोम और राजनन्दिनी का प्रेम और त्याग

जब सोम कुण्डनी के साथ चन्द्रमद्रा को चम्पा से लेकर श्रावस्ती की ग्रोर चलता है तो मार्ग मे वह चन्द्रमद्रा का बड़ा ध्यान रखता है। कुण्डनी हॅसी मे चन्द्रमद्रा से बोली कि यह तो दास है, तो राजनिन्दनी ने कहा कि दास नहीं ग्रिमिमावक है। श्रीर इस प्रकार दोनो का एक दूसरे के प्रति श्राकर्षण हो जाता है। सोम एकान्त मे बेठकर उसके बारे में सोचते-सोचते मानुक हो उठता है।

श्रृङ्गार रस के सयोग पक्ष का अच्छा परिपाक इन स्थेलों में हुम्रा है। किलग सेना के म्रन्त.पुर में पहुच जाने पर चन्द्रमद्रा ने अपने छुटकारे के विषय में सोम से श्रमण महावीर से मिलने को कहा था। सोम के मिलने पर श्रमण महावीर ने चन्द्रभद्रा के उद्धार का कार्य विदूडम को सौपा तो सोम के हृदय में म्रन्तर्द्ध हुम्रा कि कही विदूडम ही उसे न हड़पले। अगेर वही हुम्रा जिसकी सोम को म्राशका थी। श्रमण महावीर की इच्छा के म्रनुसार चन्द्रमद्रा विदूडम को मिली और सोम ने चन्द्रमद्रा को म्रन्तिम प्रणाम किया। अ

वियोग का यह दृश्य बड़ा मार्मिक है। करुणा और वियोग-श्रुगार रस की अद्भुत स्रोत स्विनी यहाँ बहती है।

# : ७ : बुद्ध श्रीर महाबीर का प्रभाव

बुद्ध श्रौर महावीर दोनो ऐतिहासिक-पात्र है। इनके प्रभाव को दिखाने के लिये उपन्यास के अनेक ऐसे सेट्ठ-पुत्रों की कल्पना की गई है जो इतने विलासी श्रौर कोमल थे कि उनके पैरों के तलुश्रों में रोएँ जम आये थे। अपनी समस्त सुख-सम्पदा छोडकर ऐसे-ऐसे सेट्ठ-पुत्र श्रमण संस्कृति में दीक्षित होकर साधु हो गये। कुलपुत्र यश्र सोण कोटिविश है, गृहपित अनाथ पिण्डिक है, शालिभद्र श्रौर शालिभद्र का विराग प्रभादि से श्रमण संस्कृति का प्रभाव दिखाना ही उपन्यासकार का प्रयोजन है। इनसे उपन्यास में तो कोई गित आई नहीं परन्तु इनकी अवतारणा सोद्देश्य है।

# : ८ : युद्ध-वर्गान

जब इतिहास का प्राग्ण युद्ध है तो ऐतिहासिक उपन्यासों मे युद्ध-दर्शन होना चाहिये। ऐतिहासिक उपन्यास मे तो वीर-रस का परिपाक होना चाहिये जिससे उपन्यास-कार ग्रपने पाठक की चेतना को जागृत कर सके। ग्रस्तु

१. वैशाली की नगरवधू - पृष्ठ २६६-२७२।

२. वही पृष्ठ २७२-२७५ ।

३. वही पृष्ठ ३१३-३ १६। ४. वही पृष्ठ ४६६-४७०।

५. वही: पृष्ठ ३५३-३५७

६. वही पृष्ठ ३६६-४०३। ५. वही : पृष्ठ ३२१-३३१।

७ वही:पृष्ठ ३०४-३०८।

वैशाली की नगरवधु में युद्ध की काल्पनिक सुर्पट बड़ी मनोहारी है। वीर-रस का, कौतूहल का, रोमाच का, उद्रोक करने मे यह वर्ग्गन विशेषतः सफल हुम्रा है। इनमे हमे वैशाली और मगघ की सेनाओं की युद्ध के लिये तैयारी. प्रयास और भयकर युद्ध म्रादि के दर्शन होते है। लेखक ग्रपनी कल्पना सष्टि के सहारे म्राज के एटम-युद्ध के पाठकों को विभिन्न प्रकार के ब्यूहो द्वारा चत्रगिगी सेना के युद्ध-दर्शन कराता है। तात्का-लिक रएानीति, युद्ध-कला स्रादि के स्वामाविक वातावरएा की स्रच्छी सर्जना हुई है । <sup>क</sup>

# : ६ : रहस्योदघाटन

७७० पृष्ठो का उपन्यास समाप्ति पर आ नया पर अभी तक पाठक सोम और अम्बपाली किसकी सतान है, यह नहीं जान सका। उसके मन में इन दोनों के भेद जानने की उत्सुत्रता रही परन्तु लेखक साढे सात सौ पृष्ठो के पश्चात् इनका रहस्योद्घाटन करता है। श्रायां मातंगी सोमप्रभ से कहती है कि तू बिम्बसार से मेरा पुत्र है, श्राम्रपाली वर्ष-कार से मेरी पूत्री है वह तेरी बहिन है। सोम जैसे आकाश से गिर पड़ा और वह बौद्ध मिक्ष बन गया।

## : १० . अप्राकृत घटनाएं

श्राचार्य चतुरसेन ने इस उपन्यास मे कुछ श्रति श्रप्राकृत घटनाश्रों का भी समा-वेश किया है। देव-दैत्य पूजित श्री मन्थान भैरव के बाडवाश्वो को कृतपुण्य सेटिठ चुराकर ेले आया। इसीलिये मन्थान भैरव मृत्यूलोक मे आए। वे छाया बनकर वैशाली नगरी के ऊपर घूमने लगे। कभी वे कृतपुण्य सेटिठ के पुत्र के शरीर मे प्रवेश कर जाते तो वह सेट्ठ-पूत्र अनर्गल बकने लगता। अध्यपने शिष्य की मियागर गौडपाद से श्री मन्थान भैरव बोले, ' " मै कोतूहला ऋत भी हूँ।

'कैसा देव' ?'

'अम्बपाली का रे. अभिरमग्गीय है न ?'

एक ग्रौर स्त्री है, किन्तु ग्रिभरमणीय नही। क्यो रे ?

विषकन्या है।

ग्रच्छा-ग्रच्छा उसका मदभजन करूँगा.

श्चरे, युद्ध कब होगा ? - - रक्तपान करूँगा, कुरू-सग्राम के बाद रक्तपान किया ही नहीं।'१

ग्रीर मन्थान भैरव ने कुण्डनी के साथ रमग्र किया। जिस कुण्डनी ने सैकड़ों राक्षसो को अपने चुम्बन स तत्काल मृत्यु के घाट उतार दिया, वह मन्थान भैरव के चम्बन लेने से तूरन्त मर गई। ६

इसी प्रकार की अतिअप्राकृतिक काल्पनिक सुष्टि लेखक ने पाचालों की परिषद् बुलाकर की है। वुद्ध के समय मे ही विवाह ग्रांदि विषयो पर विचार करने के लिए एक

१. वैशाली की नगरवधू: प्. ६७६-७२६।

३. वैशाली की नगरवधु: पृ. ७६६:

५. वैशाली की नगरवघू: पृष्ठ ६०३-६०४:

७. वैशाली की नगरवधूं: पृ. ३३२-३३६:

२. वही पृ. ७५१।

४. वही प्. ५८५-५६६ :

६. वही पृ. ७०५-७१३ :

परिषद् बुलाई गई। उस परिषद् मे भारद्वाज, कात्यायन, ग्रांगिरस, शौनक, बौधायन, गौतम, ग्रापस्तम्ब शाम्बव्य, जैमिनि, कगाद, शौलूक वासिष्ठ, साख्याशन, हारीत, पागि, वैशम्पायन ग्रादि थे।

विवाह की मर्यादा स्थापित करने के लिये इन ऋषि मुनियो ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। सबसे मही बात यह लगती है कि ये समकालीन न थे फिर भी अपनी विद्वता भाड़ने के लिये आचार्य प्रवर ने इन्हें एक ही मजलिस में घुसेड़ दिया। यद्यपि लेखक ने इसके लिए स्पष्टीकरण दिया है कि हमने पांचाल परिषद् की कल्पना की। पर इससे उपन्यास में एक भारी दोष तो आ ही गया।

## ः ११८ ग्रन्तिम भाँकी

श्रम्बपाली के पुत्र हुआ। उसने ग्रपने पुत्र-को विम्बसार के पास भेज दिया ग्रौर उसे मगध का भावी सम्राट घोषित किया।

श्रन्त मे एक बात केवल यही कहनी है कि वैशाली की नगरवध की प्रायः समस्त कल्पना इतिहास की पोषिका रही है। इस कल्पना ने इतिहास का विराध नहीं किया है। उपन्यास पढ़ते समय पाठक २० वी सदी मे भ्रमण नहीं करता। उसे बराबर यह स्रामास होता है कि श्रवसे २५०० वर्ष पूर्व के युग मे विचरण कर रहा है। श्रोर यदि एक ऐतिहासिक उपन्यास तत्कालीन समाज, धर्म, श्रर्थ-व्यवस्था श्रोर राजनीति के चित्र उप-स्थित करके पाठक को उन चित्रों मे रमाले तो बहुत कुछ सीमा तक ऐतिहासिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास को कर्तां व्य की इति हो जाती है। इतिहास रस का ही श्रास्वादन कराना ऐतिहासिक उपन्यासकार का कर्तां व्य है, इतिहास का ज्ञान कराना नहीं। इतिहास के ज्ञान के लिए तो इतिहास की पुस्तके है। हाँ, मेरे दृष्टिकोण से ऐतिहासिक उपन्यास पाठक की ऐतिहासिक चेतना को जागृत करे, इतिहास के सम्बन्ध मे उसकी सोई हुई भूख को जगाए, तो उसके कर्तां व्य की परिसमाप्ति हो जाती है।

श्रीर वैशाली की नगरवधू अपने पाठक के अन्तर में इतिहास के प्रति प्रेम जागृत करती है, उसकी सुषुष्त चेतना को क्रिकोड़ती है और पाठक इतिहास के मथन करने को उतावला हो जाता है।

चूँ कि ऐतिहास् क उपन्यास, उपन्यास है इतिहास नहीं, इसिलए इतना कुछ यदि वह अपने पाठक को दे दे तो उस ऐतिहासिक उपन्यास का जीयन धन्य हो गया, वह चिरं-जीबी हो गया। सदा उसका मृत्य ज्यूँ का त्यूँ रहेगा और इसमे शका को स्थान नहीं कि आचार्य चतुरसेन की यह विलक्षरा कृति जुग-जुग जियेगी।

# उपन्यास का घटना-विश्लेषण

# १. पूर्ण ऐतिहासिक

- १/1 श्राम्रकुं ज मे एक कन्या-शिशु का पाया जाना, फलतः उसका नाम श्राम्रपाली रखा जाना।
- २/5 उरू बेला तीर्थ में, एक वट वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना एवं अपनी शिष्य-परम्परा चलाना।
- ३/9 किपलवस्तु के शाक्यो पर विदूडम के ग्राकमण से प्रसेनिजित का कुद्ध होना विदू-डम का प्रसेनिजित को कत्ल करने के लिए खड्ग उठाना तथा बन्धुल मल्ल का उसकी रक्षा करना।
- ४/17 श्रवन्तिपति चण्डमहासेन प्रद्योत का राजगृह के चारों श्रोर घेरा डालना तथा मगध महाभात्य के कूट-यत्र के फलस्वरूप प्रद्योत का सेना लेकर वापस माग जाना ।
- १/20 महावीर का राजगृह मे आना तथा उनके अनेक शिष्य वनना।
- ६/23 विदूडम का कूट-यत्र विदूडम का प्रसेनजित को फुसलाकर कारायण को बन्दी बनाना, बारहो मल्ल-पुत्र-परिजनो को सीमान्त पर भेजना।
- ं ७/25 बारहो मल-पुत्रो का मारा जाना तथा बन्धुल का सीमान्त पर जाना, विदूडभ द्वारा कारायए। को मुक्त करके उससे प्रसेनजित को बन्दी बनवाना तथा राज्य की सीमा पर प्रसेनजित और मिल्लिका को खुड़वाना, राजगृह पहुचकर दोनों का स्वर्गवास हो जाना।
  - ८/28 विदूडम का राज्याभिषेक।
  - १/49 अम्बपाली का बुद्ध को सघ-सहित निमत्रण देना तथा संघ को अपना सर्वस्व समर्पण करके बौद्ध भिक्ष्णी बन जाना।

# २. इतिहास संकेतित

- १/3 वैशाली के गर्गा सन्निपात के अनुसार आम्रपाली को पुष्करिग्गी भ्रमिषेक के पश्चात् 'नगरवध्' घोषित किया जाना।
- २/18 अपने मगध-निवासियों सहित सम्राट बिम्बसार का गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जाना।

## ३. कल्पित-इतिहास-ग्रविरोधी

- १/2 महानामन् का आम्रपाली को लेकर उसके पालन पोषए। के लिए गाँव चले जाना तथा लौटकर फिर वैशाली आ जाना।
- २/4 हर्षदेव का नगरवधू आम्रपाली के आवास मे प्रथम अतिथि के रूप मे जाना तथा आम्रपाली द्वारा उत्ते जित होकर वैशाली गर्णतंत्र को मस्म कर देने का विचार लेकर वापस लौट आना।
- ३/6 सोमप्रम का स्राचार्य शाम्बव्य काश्यप से मिलना स्रौर वर्षकार की आज्ञा से कुण्डनी के साथ चम्पा के लिए प्रस्थान करना।

- ४/7 श्रार्या मातगी से सोमप्रम को ग्रार्या मातगी का ग्रपनी मां होने का पता चलना।
- ४/8 उदयन का आम्रपाली से मिलना और वीगा बजाना तथा आम्रपाली का अवश नृत्य करना—आम्रपाली का उदयन को शरीरार्पण, उदयन की अस्वीकृति ।
- ६/10 विदूडम का वैद्य जीवक कौमारभृत्य को अपना साथी बनाना।
- ७/11 श्रपनी चार विधवा बहुग्रो से पुत्र उत्पन्न करने के लिए एक वृद्धा द्वारा हर्षदेव की नियुक्ति, कार्य निकल जाने पर वृद्धा द्वारा शुल्क न देना, सध्यमा बहू का हर्षदेव पर श्रासक्त होना श्रीर मधुगोलको मे रत्न-छिपाकर हर्षदेव को देकर श्रपने पिता के पास चम्पा भेज देना।
- =/13 सोम, कुण्डनी ग्रौर वर्षकार के प्रयत्नों से चम्पा का पतन, चम्पा-नरेश दिववाहन देव का मारा जाना, सोम ग्रौर कुण्डनी का चम्पाकुमारी चन्द्रमद्रा को लेकर श्राव-स्ती की ग्रोर चले जाना।
- १/14 बादरायण व्यास के भ्राश्रम मे श्राम्रपाली का श्रपने पुत्र को मगध का भावी सम्राट बनाए जाने का बिम्बसार से वचन लेकर उन्हे श्रपना शरीरार्पण करना एव वाद-रायण व्यास का मिवष्यवाणी करना ।
- १०/15 सोम भ्रौर राजनन्दिनी का एक दूसरे के प्रति स्राकर्षण।
- ११/16 श्रावस्ती जाते हुए दस्युग्रो से सोम ग्रादि की मुठभेड़, केवल राजनिन्दिनी का दस्युग्रो द्वारा पकड़ा जाना तथा उसका दानों के हट्ट मे बेचा जाना, राजनिन्दिनी को खरीदकर प्रसेनजित के महल मे पहुंचाया जाना।
- १२/19 बिम्बसार द्वारा वर्षकार को पद्च्युत करके देश से निकल जाने की आ्राज्ञा देना, वर्षकार का प्रमजन की कुटी में बैठकर गुप्त रूप से राजनीति-चक्र चलाना।
- १३/22 श्रजित केसकम्बली का कूट-यत्र-राजपुत्र विदूडम को उकसाकर प्रिसेनजित को ग्रप-दस्थ कर उसे राजा वनाने, बन्धुलमल्ल श्रौर उसके बारहों पुत्र-परिजनों को मरवा डालने के लिए उन्हें सीमान्त पर भेजने की योजना बनाना ।
- १४/24 प्रसेनजित का राजसूय यज्ञ करना।
- १५/ 6 सोम श्रौर कुण्डनी के प्रयास से राजनन्दिनी का प्रसेनजित के महल से उद्घार, महा वीर की श्राज्ञा से विदूडम श्रौर किलगसेना द्वारा राजनन्दिनी को साकेत पहुंचाया जाना।
- १६/27 बन्घुल द्वारा विदूडभ को कैद करना, सोम, कुण्डनी ग्रादि के प्रयास से विदूडभ को कैद से मुक्ति-मिलना।
- १७/29 महावीर के भ्रादेशानुसार सोम का राजनन्दिनी को प्राप्त करने की इच्छा का परि-त्याग।
- १८/31 वर्षकार के आदेशानुसार हर्षदेव का कृतपुण्य सेट्ठि के रूप मे वैशाली मे जाकर बस जाना।
- १६/32 वर्षकार द्वारा वैशाली गएतंत्र की सेबा का प्रस्ताव रखना. बज्जी गए। द्वारा उसे न मानना परन्तु वर्षकार को सम्मान्य ग्रतिथि का पद देना।
- २०/33 कुण्डनी का भद्रनिन्दिनी वेश्या के रूप मे वैशाली में ग्राकर विस जाना, वैशालियो

पर उसका यह भेद प्रकट होना।

- २१/34 नापित-गुरु कार्गो प्रमजन का हरिकेशीबल मुनि के रूप में वैशाली मे उत्पात मचाना।
- २२/35 वैशाली पर विम्बसार के स्राक्रमगा की तैयारी के फलस्वरूप वैशाली की मोहन मत्रगा स्रौर उसमे मगघ के गुप्तचरों का रहस्योदघाटन ।
- २३/38 प्रमजन द्वारा वैशाली के जयराज का भेद लेने के लिए उसका पीछा करना, द्वन्द्व युद्ध मे प्रभजन का मारा जाना।
- २४/39 जयराज का मगध पहुचना, वहाँ एक सेवक की सहायता से प्रतिहार की पत्नी की प्राप्ति मे सहायक होना।
- २५/40 छद्मवेशी जयराज का बिम्बसार से मिलना, बिम्बसार द्वारा उसे पकड़ने के लिए ग्रमयकुमार को दौड़ाना, जयराज का ग्रमयकुमार को हराकर सुरक्षित वैशाली पहुंच जाना।
- २६/41 बिम्बसार श्रौर चण्डमद्रिक का युद्ध-सम्बन्धी वार्तालाप ।
- २७/42 वैशाली की दूसरी मोहन मत्रणा में वर्षकार म्रादि को कैंद करना भौर युद्ध विष-यक बातो पर विचार विमर्श करना ।
- २८/43 मागध-मत्रगा, वैशाली श्रीर मगघ की सेनाश्रों में भयकर युद्ध, बिम्बसार का गुप्त रूप से श्राम्रपाली के श्रावास में जाना, बिम्बसार को श्राम्रपाली के श्रावास में जानकर सोम द्वारा युद्ध-बन्दी की घोषगा करना श्रीर इस प्रकार मगध की पराज्य।
- २६/45 ऋदु होकर बिम्बसार का मागध-स्कन्धावार जाना, सोम का उन्हें बन्दी बनाकर मार डालने का प्रयास परन्तु भ्राभ्रपाली के हस्तक्षेप से सोम द्वारा बिम्बसार को प्राणादान देना।
- ३०/46 मगध ग्रीर वैशाली मे विराम-संधि।
- ३१/48 अम्बपाली के पुत्र-प्रसव होना, उस शिशु को बिम्बसार के पास पहुंचाया जाना, राजगृह मे भावी सम्राट के आदर मे गग्ण-नक्षत्र मनाना।

#### ४. कल्पनातिज्ञायी

- १/12 चम्पा जाते समय सोम और कुण्डनी का शम्बर असुर की नगरी में फँस जाना, च्म्बनों द्वारा कुण्डनी का असुर-सहार और दोनों का सुरक्षित निकल जाना।
- २/21 पाचाल परिषद् का बुलाया जाना।
- ३/30 सिंह के आक्रमण से योग द्वारा आम्रपाली की रक्षा, सोम के वीला-वादन पर आम्रपाली का मोहित होकर उसे अपना शरीरार्पण करना तथा आम्रपाली के वैशा-ली लौट आने पर वैशाली में प्रसन्नता की लहर का दौड़ना।
- ४/36 वैशाली मे छाया-पुरुष के कारनामें। 1
- ५/37 दस्यु बलभद्र (सोम) द्वारा भ्रम्बपाली के भ्रावास में लूटपाट करना, भ्रम्बपाली का उसके पीछे मधुवन मे जाना, वैशाली की सेना का दस्यु-सेना से डरकर माग भ्राना।
- ६/44 देवजुष्ट पुण्डरीव (छाया पुरुष) के चुम्बन द्वारा कुण्डवी की मृत्यु ।

७/47 ब्रार्या मातंगी द्वारा ग्रम्बपाली, सोम ग्रादि के वंश का रहस्योद्घाटन, मातंगी की मृत्यु, सोम द्वारा बिस्बसार को मुक्त करना ग्रौर राजकाज छोड़कर चले जाना तथा बौद्धमिक्षु बनना।

नोट:-(घटना-संख्याओं के दो कम है (१) देवनागरी-ग्रंक ग्रपने वर्ग की घटनाओं के कम-द्योतक हैं, (२) रोमन-ग्रंक उपन्यास की सकम घटनाओं के द्योतक है।)

# नगरवधू के घटना विश्लेषण का रेखाचित्र



# घटना-विश्लेषरा के रेखाचित्र की व्याख्या

# रेखाचित्र के धनुसार

| पूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ                 | <b>६=१</b> ५.३६%           |
|---------------------------------------|----------------------------|
| इतिहास-संकेतित घटनाएँ                 | ₹= ४.05%                   |
| कल्पित किन्तु इतिहास-ग्रविरोधी घटनाएँ | ३१== ६३.२७%                |
| कल्पनातिशायी घटनाएँ                   | %3 <i>5.</i> 8% = <i>e</i> |
|                                       |                            |
| कुल                                   | घटनाएँ ४६=१००.००%          |

उपन्यास में इतिहास प्रस्तुत करने वाले तत्व = १८ ३६% + ४.०८% = २२.४४% उपन्यास में रमराीयता प्रस्तुत करने वाले तत्व = ६३.२७% + १४.२६% = ७७.५६%

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपन्यास को रोचक बनाने वाला अथवा रम-ग्रीयता लाने वाला अश ७७.५६% है। अतः रस-हिष्ट से यह उपन्यास पूर्ण सफल है। इतिहास के स्थूल तथ्यो को प्रकट करने वाला अंश २२.४४% है। अतः वैशाली की नगर-वध् इतिहास के सूक्ष्म सत्यों पर प्रकाश डालने वाला एक रोचक उपन्यास है।

# उपन्यास का पात्र विश्लेषण

### १. पूर्ण ऐतिहासिक

१/1 म्राम्रपाली । २ 5 गौतमबुद्ध । ३/6 कुलपुत्र यश । ४/7 शाम्बव्य काश्यप । 10 वर्षकार । ६/12 उदयन । ७/14 बन्धुल मल्ल । 10 मिल्लका । ६/16 प्रसेन-जित । १०/17 विदूडम । ११/19 जीवक कौमारभृत्य । १२/21 दिधवाहन । १३/23 चन्द्र-मद्रा । १४/25 कारायण । ११/26 बिम्बसार । १६/27 निन्दिनी । १७/25 किलग सेना । १५/29 मिल्लका । १६/30 चण्डमहासेन प्रद्योत । २०/33 म्रनाथिपिण्डक । २१/34 महावीर । २२/35 म्रजितकेश कम्बली । २३/36 योगन्धरायण । २४/42 म्रमयकुमार ।

# २. इतिहास संकेतित:

2/4 गरापिति सुनन्द । 2/9 कुण्डनी । 2/11 ग्रार्या मातंगी । 2/43 चण्ड- मद्रिक । 2/44 सेनापिति सिंह ।

# ३. कल्पित-इतिहास-ग्रविरोधी:

१/2 महानामन । २/3 हर्षदेव । ३/13 ज्ञातिपुत्र सिंह । ४/18 माण्डव्य उपरिचर । ३/24 बादरायण व्यास । ६/31 सोण कोटिविश । ७/32 प्रभं न्न । ६/37 स्वर्णिसेन । ६/38 जयराज । १०/39 नन्दन साहु । ११/40 सूर्यमल्ल ।

# ४. कल्पनातिशायी

१/८ सोमप्रभ । २/२० असुरराज शंम्बर । ३/२२ शम्ब । ४/४१ पुण्डरीक ।

# नगरवधू के पात्र दिश्लेषण का रेखाचित्र



# पात्र विश्लेषएा के रेखाचित्र की व्याख्या

# रेखाचित्र के ग्रनुसार

कुल पात्र ४४=१००'००%

उपन्यास में इतिहास प्रस्तुत करने वाला तत्व = ५४.४५% + ११.३६ = ६४.६१%

जपन्यास मे रमग्गीयता प्रस्तुत करने वाला तत्व = २४.००% + ६०% = ३४.०६%

घटना विश्लेषण की तुलना करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इतिहास प्रस्तुत करने वाली घटनाएँ केवल २४.४४% है। इसका ग्रथं यह हुग्रा कि पात्रों का चरित्र चित्रण इतिहास के ग्रनुरूप नही किया गया है।

# वैशाली की नगरवधू की घटनाग्रों ग्रौर पात्रों का ग्रनुपात

घटनाम्रों में ऐतिहासिक तत्व = २२.४४% पात्रों मे ऐतिहासिक तत्व = ६४.६१%

कुल ऐतिहासिक तत्व = दद•३½% ÷ २=४४•१७%

घटनाओं मे रमग्गीयता तत्व = ७७ ६५ % पात्रो मे रमग्गीयता तत्व = ३४ ० ६%

कुल रमग्गीयना तत्व =१११.६४% ÷२=५५.५३%

वैशाली की नगरवधू में इतिवृत्तात्मक तत्व प्रस्तुन करने वाले अंश = ४४.१७ वैशाली की नगरवधू मे रमग्गीयता तत्व प्रस्तुत करने वाले अंश = ५४.५३ १

क्लग्रश =१००,००%

सिद्ध हुम्रा कि उपन्यास रोचक है, सन्तुलित है। लेखक का उद्देश्य

# १. विशिष्ट उद्देश्य

'वैशाली की नगरवधू' के लिखने का लेखक चतुरसेन शास्त्री का क्या उद्देश्य है, इस रहस्य की खोज निकालने के लिये लेखक के कुछ कथनों पर दृष्टिपात करते हैं। इन्हीं कथनों से कुछ सूत्र मिलेंगे ।

उपन्यास मे प्रवेश करने के पूर्व इस उपन्यास के 'समर्गण' पर दृष्टि जाती है। यह कृति पं० जवाहर लाल नेहरू को क्षस्नेह मेट की गई है। समर्पण के शब्द यूं हैं— 'श्रो बाहागा'

तेरे राज्य में शत प्रतिशत असुविधाओं और विपरीत परिस्थितियों में जो हमने यह ग्रन्थ तैयार किया है। तू, जो पाश्चात्य राजनीति के ब्वस्त मार्ग पर—आपके कूड ककट का भार लाद, उतावली में देश को घसीट ले चला, और मानव संस्कृति का निर्माता तथा कोटि कोटि जनपद के शास्ता साहित्य जनों को एकबारगी ही भूल बैठा, इससे तुभ पर निर्मर रहने वालो और तुभ प्यार करने वालों को सिर धुन-धुन कर अपने ही कायर रक्त में आचूड़ स्नान करना पड़ा। " यह अपनी प्रतिनिधि रचना तुभे भेट करता हूं। " वत्रसेन"

उपन्यास के प्रारम्भ मे प्रवचन मे श्री शास्त्री लिखते है "यह सस्य है कि यह उपन्यास है। परन्तु इससे श्रविक सत्य यह है कि यह एक गम्मीर रहस्यपूर्ण सकेत है, जो उस काले पर्दे के प्रति है जिसकी श्रोट मे श्रार्थों के धर्म, साहित्य, राजसत्ता श्रौर संस्कृति की पराजय श्रौर मिश्रित जातियों की प्रगतिशील संस्कृति की विजय सहस्राब्दियों से छिपी हई है, जिसे सम्भवत किसी इतिहासकार ने श्रांख उषाड़कर देखा नहीं है।"

उपर्युक्त दोनों उद्धरणो पर सूक्ष्म दृष्टिपात करने से निम्नलिखित प्रश्न उभरते दीख पडते हैं —

- (१) सम्भवतया पं० जवाहरलाल नेहरू को दिया गया 'स्रो ब्राह्मग्ए' सम्बोधन विश्व में किसी दूसरे ने नहीं दिया। इन सम्बोधन को देने वाले श्री चतुरसेन ही प्रथम श्रौर स्रन्तिम व्यक्ति है। कहने की बात नहीं कि प्रधानमन्त्री जवाहरना नेहरू 'प० जी' के नाम से प्रख्यात है। तो प्रश्न उठा कि श्री जवाहरलान नेहरू को 'श्रो ब्राह्मग्एं कहने में लेखक का कौनसा निगूढ तत्व प्रच्छन्न है ?
- (२) द्वितीय प्रश्न, जो इस उद्धरण से उमरता है, --तू (जवाहरलाल नेहरू) राजनीति के ध्वस्त मार्ग पर ••• उतावली मे देश को घसीट ले चला।

# १-कूटनीतिक ब्राह्मण का चित्रण

उपर्युक्त दोनो के सयोजन से एक बात यह निकली कि एक ब्राह्मण (केवल एक) (भ्रपनी घुन मे) राजनीति के ध्वस्त मार्ग पर, उतावली मे देश को घसीट ले चला है।

हिस्ट्री रिपीटस इटसेल्फ—इतिहास बार-बार मानव को चेतावनी देता है कि इन घटनाओं से कुछ सीखो—पर शायद मानव ने आज तक इतिहास की सीख नहीं मानी महमूद गजनवी की यवन सेना ने हमारे घर में ही घुसकर हमारी लाज लुटी, बलात्कार और भयकर रक्त पात को लोभहर्षक विभीषिकाओं ने भारत भूमि को आकान्त किया। लेकिन इस ज्वलत उदाहरण से भारतवासियों के कान पर जूं तक नहीं रेगी और आधुनिक काल तक (पाकिस्तान बनने तक) अमीर के इतिहास की पुनरावृत्ति न जाने कितनी बार हुई पर हम इतिहास के उपदेश से अपने को लाभान्दित नहीं कर सके।

इतिहास की पुनरावृत्ति का एक बार उदाहरण देखिए—अब से ढ़ाई तीन हजार वर्षो पूर्व तक का इतिहास साक्षी है कि राजा कोई भी रहा हो, किसी वर्षा का रहा हो परन्तु राज्य की बागडोर उस काल के एक विशिष्ट राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ के हाथ में रही और वह कूटनीतिज्ञ ब्राह्मण ही होता था। इन ब्राह्मणों ने अपने लिए कुंछ भी आर्जित न करके अपनी कूटनीति के चक्र से राज्यों को आलोड़ित रखा। परिणाम उनकी राजनीति का कुछ भी रहा हो, भले ही विजय प्राप्त की हो परन्तु भयकर नर सहार और हानि का सामना राज्यों को फरना पड़ा। इस उपन्यास में भी वर्षकार नामक एक ब्राह्मण है जो मगध के पतन का एक प्रकार से कारण बना, इसके कारण कितना भयकर नरसंहार हुआ। कि सदियों तक मगध और लिच्छवि गणति की कमर भीधी नहीं हुई। बाद में चाणक्य हुए और आज भी भारत गणति के भाग्य की बागडौर एक ब्राह्मण के हाथ में है। अस्तु-

'वैशाली की नगरवधू' मे मगव महामात्य आर्थ वर्षकार की सृष्टि का एक गूढ उद्देश्य है। श्रव स्पष्ट हुआ कि प० जी को 'ओ ब्राह्मण्' कहने मे उनका उद्देश्य है। एक' के मस्तिष्क से यदि राज्य संचालन होगा तो उसका परिणाम दुखान्त ही हागा और विश्व इतिहास इस बात की साक्षी दे सकता है।

श्रपनी बुद्धि की विलक्षणता से महान साम्राज्यों को नचाने वाले, भयंकर नर-संहार कराने वाले कूटनीतिक ब्राह्मण की सर्जना कर, उसमे ग्राज के सबसे महान ब्राह्मण पं॰ जवाहरलाल नेहरू को ग्रारोपित करना नगरवधू का एक गूढ उद्देश्य है।

# २-बाह्मरा विरोधी दृष्टिकोगा

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री की कृतियों मे ब्राह्मण विरोधी दृष्टिकोण विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। वैशाली की नगरवध् में ब्राह्मणों के लिए उन्होंने अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है जिनमें से कुछ की बान है स्र प्रकार है—कायर पाजी ब्राह्मण पालण्ड करके ऐसे घूर्त है ••• •• वह नीच ब्राह्मण (पृष्ठ १५३), स्वार्थी लोलुप ब्राह्मण (पृष्ठ १५३), मोटे बछडों का मांस खाने वाले और सुन्दरी दासियों को दक्षिण में लाने वाले (पृष्ठ १६६), मूर्ख ब्राह्मणों (पृष्ठ ३४४), अरे मूढ जनों, मूर्खों, लालची पेटू ब्राह्मण (पृष्ठ १५६) श्रादि। उनका एक वाक्य इस तथ्य की पृष्टि करता है—'मेरी खुली राय यह है कि जब तक ब्राह्मणात्य का जडमूल से विनाश न हो जायेगा, तब तक हिन्दू राष्ट्र का सगठन होना किसी माँति सम्भव नहीं। श्राज ३१ वर्ष में से इन्हें (उपर्युक्त शब्दों का) छाती में छिपाये बैठा हूँ। इन प्रमाणों से इतना निश्चित हो गया है कि श्राचार्य चतुरसेन को ब्राह्मण या ब्राह्मणां पर, ब्राह्मण धर्म पर, श्री चतुरसेन करारी चोट करने से नहीं चुके हैं। श्री चतुरसेन शास्त्री को ब्राह्मण ही समभता था परन्तु कृतियों में ब्राह्मण विरोधी तत्वों को देखकर मुभे जिज्ञासा हुई कि इनके वंश की जानकारी करूं तो वे श्रव्राह्मण निक्त संभव है यह सब श्रानुषिक हो, परन्तु एक सूक्षम सा ही सही प्रकाश श्रवश्य देता है।

दितीय उद्धरण, 'यह सत्य है " उघाडकर देखा नहीं है पर मनन करने के बाद चतुरसेन जी के गम्भीर रहस्यपूर्ण सकेत के उदघाटन की लालसा प्रबल हो उठती है और उपन्यास के निम्नलिखित पात्रो पर दृष्टि जाकर ठहर जाती है, जो इस संकेत का उदघाटन करते हैं। वे पात्र हैं—१-वर्षकार के पिता गोविन्द स्वामी, २-मगध महामात्य भ्रायं वर्षकार ३-श्रायां मातानी, ४-गोमप्रभ, ५-श्राम्रपाली, ६-विदूडभ (प्रसेनजित का संमर पुत्र)।

उपर्युक्त प्रथम पाँचों पात्रो के आपसी सम्बन्ध या वंश-तृक्ष पर हिष्टिपात करें तो इनके सम्बन्ध निम्न प्रकार ठहरते हैं।

पं गोविन्द स्वामी के दो सतानें हुईं — वर्षकार ग्रौर मातंगी। मातंगी उनकी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न थी, परन्तु वर्षकार पता नहीं किसके उदर से जन्मे थे। इस प्रकार एक पिता की दो सताने, मले ही माता ग्रलग-श्रलग हो, ग्रापस में माई बहिन हुए।

२-प्रसिद्ध घर्मनिष्ठ ब्राह्मएग की पुत्री मातंगी ने, जिसका लालन (पालन और शिक्षा दीक्षा एक ब्राह्मएग कन्या की ही माँति हुई, दो विमिन्य व्यक्तियों से दो संतानों को जन्म दिया—महाराज बिम्बसार से सोमप्रभ को और आर्य वर्षकार से अम्बपाली को। इस प्रकार सोमप्रभ और आस्त्रपाली दोनों भाई बहिन हुये, मले ही उन दोनों के पिता विभिन्न हो, पर माता एक ही थी।

३—चूं कि विम्वसार का शारीरिक सम्बन्ध ग्राम्रपाली की माँ से था ग्रतः सम्राट विम्बसार ग्रम्नपाली के पिता-तुल्य हुये।

१. आचार्यं चतुरसेन श्रास्ती-हिन्दू राष्ट् का नवनिर्माण पृ. २७।

४-म्राम्रपाली ग्रौर सोमप्रभ का यौन-सम्बन्व रहा।

५-म्राम्रपाली और बिम्बसार का यौन-सम्बन्ध रहा। इन दोनो का पुत्र मगघ का भावी सम्राट बना।

इन सम्बन्धों पर विचार करने से अर्थात यह जान ले े से कि पिता पुत्री, भाई बहिन आदि पावन सम्बन्धों की परिएगित अवेध सम्बन्धों मे दिखाई है तो आचार्य चतुरसेन के उस रहस्यपूर्ण सकेत का उद्घाटन होता है।

इन प्रश्नों से भी हमारी प्रथमतः उस बात की पुष्टि होती है जिसे हमने लेखक का ब्राह्मएा-विरोधी होना बताया है। सकरत्व की कितनी लम्बी प्रृंखला चर्ती है, श्रौर वह प्रारम्भ हुई ब्राह्मएा-रक्त से। लेखक यदि सकरत्व का प्रभाव ही दिखाना चाहता था तो इस सकर-प्रृंखला का प्रादुर्भाव किसी श्रन्य रक्त से भी दिखा सकता था। ऐसे ही दो श्रसाधारएा सकर-पात्र शोभना ग्रौर देवा की ग्रभिमृष्टि लेखक ने श्रपने 'सोमनाथ' मे की है। इमायड के सिद्धान्त की पृष्टिट:

इसके साथ ही पाठक सोचने को लाचार होता है कि कहाँ गए वे उच्च कुलो-त्पन्न होने के सस्कार, कहाँ गई वर्ड ब्राग्चण वशानु विश्ली शिक्षा, जो इतने कुत्सित अवैव सम्बन्धों को जन्म मिला। तत्कालीन समाज का यह एक कोढ़ तो था ही। इसी कोढ़ का दर्शन कराना तो लेखक का उद्देश्य है ही, पर इसके आगे भी कुछ और है। और वह 'कुछ' है लेखक की इस कृति द्वारा फायड के सिद्धान्त की जोरदार शब्दों में बकालत।

श्राज का मनोवैज्ञानिक यह खोज निकालने में तल्लीन है कि मानव-विकास में बंशपरम्परा श्रीर वातावरए। दोनों में से किसका श्रीर कितना प्रमाव है। कुछ विद्वान कहते हैं कि वश-परम्परा श्रर्थात सस्कार को श्रिष्ठक श्रीय है, कुछ कहते हैं कि वातावरए। ही सब कुछ है, सस्कार कुछ नहीं। जैसे वातावरए। में बालक को रखोगे वैसा ही वह श्रागे चलकर बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि दोनो ही का भाग रहता है। श्राचार्य चतुरसेन ने श्रपने उपन्यास में ऐसे पात्रों की श्रुंखला का निर्माए। करके, वश-परम्परा श्रर्थात संस्कारों की मान्यता को रदद किया है।

#### ४-सकर-सन्तान की विलक्षता दिखाना:

मनन करने से एक बात और हमारे सम्मुख स्पष्ट हुई। पिछले पृष्ठों मे दिखाई गई सकर-शृंखला के समस्त वर्ण-सकर अप्रतिम प्रतिमाशील हुए है —आर्य वर्षकार—मगध जैसे राज्य को अगुली पर नचाने मे क्षम्य, आञ्चपाली-६४ कलाओं की निष्णाता—महान से महान राजा अपने साम्राज्य को अम्बपाली के चरणों में सम्पित कर देने को लालायित, वैशाली जनपद को अपने ही लोहू मे डूबने से बचाने वाली, सोमप्रम—अपने समय का अपनितम वीर, योद्धा, कला पारगत महान चित्रकार, भूमण्डल पर उदयन के पश्चात् केवल वही मजुघोषा वीणा का बजाने वाला, परम विद्वान और रूपवान. विद्डम—अपनी बुद्धि और प्रताप से कौशल का महाराज बनने वाला।

तो स्पष्ट हुआ कि वर्णसंकर सवर्ण-रक्त से उत्पन्न सन्तान से अधिक गुणवान एव प्रतिभाशील होता है। और यह नियम मानव के ही लिए लागू नहीं होता अपितु पेड़, पौधों वनस्पति तक मे हम नित्य-प्रति इस सकरता के गुणों को देखते हैं। इसी बात पर आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने कहा है, '••• यह आर्य बन्धुओ अथवा सकरजनों की नई नस्ल

१. सोमनाथ: पु० ६ × ६ १ ।

का विकास था जो आर्थों से श्रधिक सम्पन्न श्रौर मेघावी हो गए थे। " ••• ग्रव वर्ण सकरों का एक प्रवन सगठन खड़ा हो गया था और उन्होंने आर्थों की राजसत्ताएँ छीनली थी। च च इन सकर जाति कों ने भारत मे और भारत के बाहर भी बड़े-बड़े राज्य स्थापित किये। •• कदाचित् श्राज भी समस्त सम्य संसार पर इन्ही सकर-जातियों की सतित शासन कर रही है। "

# ५-संकरों की भ्रविकता का काररा

सकर-रक्त का प्रताप दिखाना भी उपन्यासकार का एक महत्वपूर्ण उददेश्य है। वर्ण-सकरों के प्रावत्य एव ग्राविका से एक महत्वपूर्ण प्रक्त ग्रीर फूट पड़ता है, वह है— वर्ण-संकरों की यह बाढ़ कैसे ग्रागई? कैते ये होल-तेल-रेट में पैदा हो गए ? इस प्रक्त का उत्तर निश्चित ही तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक ग्रवस्था है। इसी सामाजिक, धार्मिक एव राजनीतिक परिस्थिति का चित्रस्य करना ही लेखक का महत् उद्देश्य है। "ग्रनुलोम ग्रौर प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न वर्ण-संकरों ग्रौर ग्रनेक ग्रावार्य जातियों की स्त्रियों से ग्रायों का समर्ग होने पर उनसे उत्पन्न सतानों की ग्रनेक शाखाएँ फैल गई थीं जिस काल का वर्णन हमारे उपन्यास में है, उस काल में विवाहों ग्रौर उनसे उत्पन्न संतानों के उत्तराधिकारों को लेकर एक बहुत मारी संत्रर्थ का वातावरस्य देश में था। प्रसेनजित के विरुद्ध विदूडम का संघर्ष इसी प्रकार का था। "उच्चवर्यों के लोगों में यह माव उत्पन्न हुग्ना कि ग्रायों की सम्पत्ति ग्रनार्ग स्त्रियों की सतानों को नहीं मिलनी चाहिए "जब ऐनी सतानें पिता की सपित से विचत हो गई तो यह स्वामाविक था कि वे पिता के कुल-गोत्र से मी विचत हो जाएँ ग्रौर उनकी पृथक जाति बन जाए ग्रौर ऐसा ही हुग्ना। "

इस प्रकार वर्गा-सकर जाति की अभिवृद्धि होती रही। ब्राह्मण और क्षत्रिय दो वर्गा इतके प्रसार के मुख्य कारण थे। क्षत्रिय राजाओं के अन्तः पुरों में अनेक दास-दासियाँ रहती थी। प्रसेनजित से शूद्रा दासी के विदूडम उत्पन्न हुआ था। इन राजाओं का इन दासियों के साथ मुक्त सहवास होता था और चूँकि इन दासियों में विवाह बन्धन नहीं था अतः ये निर्भोक होकर और सम्भवतः गर्वानुभव करके संतान उत्पन्न करती थी।" (आर्यों ने द्रविड और कोल) जाति के स्त्री-पुरुषों को युद्ध-बन्दी बनाकर पहले पहल सेवा कार्य में लगा लिया। पीछे युवती स्त्रियों से सहवास करके उन्हें सम्पत्ति के तौर पर बेचा गया और इन स्त्रियों में संतित हुई तो उसे यथार्थ में दास-दासी समभा गया और उनमें अवैध सतान उत्पन्न की गई। "इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि नीच कुल की तड़िकयाँ मोल ली जाकर बिना ही विवाह किये दासी बना ली जाती थीं। "इन दासियों से बिना ही प्रतिबन्ध के सहवास होता था। ये दासियों खरीदों भी जती थीं, दान भी दी जाती थीं। क्षत्रियों और ब्राह्मणों के घरों में दासियों की भरमार थी। उपनिषदों और ब्राह्मण-ग्रन्थों से यह हम सहज ही जान सकते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण से यह स्पष्ट है कि एक राजा ने

१. वैशाली की नगरवधू (भूमि), प्० ८०४।

२. वही ८१२।

३. वैशाली की नगरवधू (भूमि), पंछ = १६।

४. वही पृ. ५०४।

प्र. वैशाली की नगरवधूँ (भूमि), पृष्ठ ६१२। ७.वैशाली की नगरवध् (भूमि) प. ३५७।

६ वही पृ. ८३६। ८ वही पृ, ८३७।

वृह्तारण्यक उपनिषद् : १।१३।१६।१६।७ २४ । शतपथ बाह्मण : ३।२।४६ । तैत्तिरीयोपनिषद्
१।४।१२ (वैश्वाली की नगरवध) प्. ६३७)

दस हजार दासियों का दान किया था।

साधारण सा अनुमान लगाया जा सकता है कि जब एक-एक राजा इतनी-इतनी दासियाँ ब्राह्मणों को दान कर देते थे तो कितनी दासियाँ होती होंगी उस समय। फिर जिस ब्राह्मण को हजारों दासियाँ दान में मिलती होंगी तो क्या वह उन्हें बिठाकर खाना खिलाता होगा? उसका एक ही कार्य रहता होगा कि वह उन्हें भेड़-बकरियों से भी सस्ते दामों में बेच डालता होगा। विदूडम ने अपने राज्याभिषेक के समय सींगों में सोना मढ़कर सौ गाएँ तथा ग्यारह युवती सुन्दरी स्वर्णालंकारों से अलंकृता दासियाँ प्रत्येक श्रोत्रिय ब्राह्मण को दी। अब सरलता से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन मारत में कितनी स्त्रियाँ ऐसी रही होगी जो इस प्रकार के मुक्त सहवास से मनुष्यों की काम-लिप्सा का परिशमन करती रही होगी। और ऐसी स्त्रियों की सख्या-वृद्धि ज्यामितिक रीति या गुर्णोत्तर रीति अर्थात १, २, ४, ५, १६ से होती रही होगी। थोड़े ही समय में सकर-संतानों और अभिरमणीय स्त्रियों की भरमार हो गई होगी। ऐसी स्थिति मे चरित्र, नैति-कता, पाप, पुण्य का क्या मानदण्ड रह गया होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

इसी से इस बात का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज मे नारी का क्या स्थान रह गया होगा, भोजन से अधिक क्या महत्व रह गया होगा उसका। "यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इन कारगों से हिन्दू-स्त्रियों का जीवन अधिकार-शून्य और आसु-आं तथा निराशा से परिपूर्ण दासी जीवन बन गया।"

श्रस्तु, ब्राह्मण् श्रौर क्षत्रिय वर्ण संकर जाति के प्रमुख कारण् थे। ब्राह्मणो ने समाज एवं घर्म की व्यवस्था इस प्रकार की बनाई हुई थी। इसका सफल चित्रण् श्राचार्य चतुरसेन ने श्रपने उपन्यास में किया है।

# ६-श्रमण-संस्कृति का प्रभाव दिखाना

उपर्युक्त चित्रण से अथवा कथन से एक और प्रश्न उत्पन्न होता है और इस प्रश्न का उत्तर लेखक का अन्य प्रमुख उद्देश्य है, अथवा तत्कालीन समाज और धर्म नी-ितयों के स्पष्टीकरण का पूरक अंश है। प्रश्न है — जब आयों की राजसत्ता को संकरों ने आकान्त कर दिया तो क्या उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा संचालित धर्म-सत्ता पर आधात नहीं किया होगा? जिस धर्म-बन्धन के कारण उन्हें पिता के कुल-गोत्र से च्युत होना पड़ा, अधिकारों से वंचित होना पड़ा. क्या शासन-शक्ति हाथ मे आने पर अथवा प्रबल हो जाने पर वे उस धर्म-सत्ता को अपदस्थ नहीं करते? उत्तर है, निश्चित ही करते। "इन संगठित संकर वर्णी जनों के मन में कुलीन आयों, खासकर ब्राह्मणों, के प्रति विद्वेष के गहरे माव प्रकट हो गए।" और इस कार्य की पूर्ति के लिए उपन्यासकार ने श्रमण महावीर एवं गौतम बुद्ध की सर्जना की। बुद्ध और महावीर इन दोनों महापुरुषों ने आयों से उत्पन्न संकर परम्परा में जन्म लेकर आयों की वैदिक संस्कृति के विपरीत जो श्रमण संस्कृति की स्थापना की, वह बड़ी विचित्र और बहुत बलशालिनी प्रमाणित हुई। ध अस्तु,

एतरेय ब्राह्मण: = २२ (वैशाली की नगरवधू पृ =३७)

२. वैशाली की नगरवध पृ. ४६०।

३. वही ८१६।

४. वैशाली की नगरवधू: पृ. ८१३।

बुद्ध श्रीर महावीर की योजना का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। यह बात निर्विवाद सिद्ध हो गई कि इन दोनो के चित्रण से आचार्य प्रवर का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन समाज श्रीर घर्म का स्पष्ट चित्र श्रं कित करना था।

कई स्थलो पर भ्राचार्य चतुरसेन ने भ्रपने इस उपन्यास में सेट्ठि पुत्रों के जीवन का रेखा-चित्र प्रस्तुत है। इसका मुख्य उद्देश्य उस काल के विलास प्रिय, कोमल युवकों का जीवन दर्शन कराना है भौर बुद्ध तथा महावीर स्वामी के प्रभाव को दिखाना है कि जो सेटिठ पुत्र कोमलता के कारण भ्रपने महल से बाहर नहीं निकले वे सब कुछ त्यागकर मिक्षु बन गए, नगे पैर चलने से उनके पैर लोहू-लुहान हो गये। यह सब कुछ बुद्ध भौर जैन धर्म का चमःकार था।

# : २: गौरा उद्देश्य

# देशकाल-चित्ररा

देशकाल-चित्रण को मैने लेखक का गौण उद्देश्य माना है। मेरी यह बात कुछ उल्टी सी लगती है, क्योंकि देशकाल-चित्रण तो, यदि प्रत्येक कृति का नहीं तो कम से कम ऐतिहासिक कृति का विशिष्ट उद्देश्य होता है। लेकिन मै इसी बात को इस प्रकार कहता हूँ कि देशकाल चित्रण तो ऐतिहासिक कृति के लिए ग्रानिवार्य है। यदि देशकाल चित्रण नहीं होगा तो वह कृति ऐतिहासिक कृति बन ही नहीं सकनी। ग्रस्तु, किसी कृति मे देशकाल चित्रण चूँ कि ग्रानिवार्य है ग्रातः वह उसके लिए विशिष्ट नहीं। जब हमने किसी कृति को ऐतिहासिक कह दिया तो निश्चित रूप से उसमे देशकाल चित्रण होगा ग्रान्यथा वह इस श्रेणी में नहीं ग्राती। हाँ उस कृति में कुछ ऐसी गूढ बाते भी प्रच्छन्न होती हैं जिन्हे उद्घाटित करने के लिए मनन ग्रौर चिन्तन की ग्रावश्यकता है — वे गूढ़ बाते ही लेखक के विशिष्ट उद्देश्य के ग्रान्तर्गत ग्राती, ऐसा मैंने माना है।

'वैशाली की नगरवधू' मे ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री ने बुद्धकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति का सफल चित्राकन किया है। इस उपन्यास से हमे जो कुछ ज्ञात होता है वह सक्षेप मे निम्न प्रकार है।

बुद्धकाल मे मारतवर्ष मे दो प्रकार की शासन प्रगालियाँ प्रमुख थीं - राजतं-त्रात्मक श्रीर गर्गतंत्रात्मक । मगघ कोशल श्रादि में राजतंत्रात्मक प्रगाली थी । वैशाली मे गर्गतंत्रात्मक प्रगाली का प्रचलन था । दोनो ही प्रगालियो का दर्शन उपन्यास मे मली-भाँति होता है ।

गर्णतन्त्र के नियमों का सुविकास नहो हो पाया था। इसीलिए जनशक्ति के आघार पर अनुचित नियमों का कानूनन पालन कराया जाता था। तत्कालीन समाज की सर्व-सुन्दरी कन्या को जनपद कल्याग्गी या 'नगरवधू' के पद पर अभिषिक्त किया जाता था आग्रपाली इसी कानून का शिकार हुई थी।

गराराज्यों का सारा का सारा घन कुछ सेट्ठियों के हाथों में था, इससे गराों की दुर्बलता का परिचय मिलता है। इसी प्रकार के सेट्ठि राजतंत्रीय राज्यों में भी थे। वे इतने विलासी और आलसी थे कि भूमि पर पैर न रखने के काररा उनके तलवों में रोम उत्पन्त हो गए थे। इनका सफल चित्ररा इस उपन्यास में हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्न-

लिखित बातों के चित्रगा में ग्राचार्य श्री को विशेष सफलता मिली है।

१-प्रत्येक सरकार का गुप्तचर विभाग अत्यन्त कुशल था। २-सुरा और सुन्दरी का व्यापक प्रयोग होता था। ३-ब्राह्मण ने यज्ञो को प्रधानता दे रखी थी। ४-ब्राह्मण तक भी मांस-मक्षण यहाँ तक कि गौ-मांस भक्षण करते थे। ५-दासो की विकी के बाजार लगते थे और खरीददार सुन्दरी दासियो की छातियो में इस प्रकार हाथ डालकर उनकी पुष्टिता देखते थे जिस प्रकार गाय, भैस खरीदते समय उनके थनों को देखा जाता है। ६-युद्ध-दर्शन कराना, विभिन्न प्रकार के आश्चर्यजनक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग दिखाना।

इस प्रकार तत्कालींन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का चित्रएा प्रस्तुत करना 'वैशाली की नगरवधू' का उद्देश्य रहा है।

#### निष्कर्ष

प्रस्तुत प्रध्याय में 'तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा के श्रन्तर्गत दिखाया गया है कि बौद्ध कालीन मारत मे श्रनेक छोटे-छोटे गराराज्य थे जो श्रापस मे लड़ते रहते थे। ब्राह्मणों ने श्रपने घर्म को जनसाधारण के लिए दुःसाध्य बना रखा था श्रीर वे श्रपने को सर्वश्रेष्ठ कहकर इतर वर्णों पर श्रत्याचार करते थे। फलतः एक क्रान्ति संभूत हुई श्रीर बाह्मण घर्म की जड़ें उखाड़ने के लिए जैन श्रीर बौद्ध घर्म का प्रचार हुशा।

उपन्यास मे ऐतिहासिक तत्व और कल्पना तत्व के अन्तर्गत उपर्युक्त परिस्थि-तियो का चित्रण हुआ है। इस चित्रण से हमें निम्नलिखित सूत्र प्राप्त हुए:---

१—उपन्यास मे प्रयुक्त ग्रधिकांश पात्रों की सख्या तो ऐतिहासिक है परन्तु उन पात्रों का चित्र-चित्रण इतिहास के ग्रनुरूप नहीं हुआ है। इसका स्पष्ट ग्रथं हुआ कि उपन्यासकार ने इतिहास के स्थूल तथ्यों की परवाह नहीं की है, उसने कल्पना का ग्राश्रय ग्रधिक मात्रा में लिया है। परन्तु ये काल्पनिक घटनाएँ कुछ ग्रवादों को छोड़कर इतिहास के बिरुद्ध नहीं गई है। कल्पनाधिक्य के प्रयोग का यहीं कारण दीख पड़ता है कि जो इतिहास जितना सुदूरवर्ती होगा उसके विषय में प्रामाणिक तत्वों में उतनी ही कभी ग्राती जाएगी, फलतः उपन्यासकार को इतिहास की गहन गुफाओं में पड़े सुप्त ऐतिहासिक तथ्यों को मूर्त रूप देने में कल्पना के क्षेत्र का ग्रधिक बिस्तार करना होगा । ग्राचार्य चतुरसेन ने बौद्धकालीन इतिहास की ग्रधकारपूर्ण घाटियों में ज्योति की ऐसी किरणें प्रकीर्ण की हैं कि उन्हें देखकर पाठक ग्रात्मविस्मृत हो जाता है।

२-लेखक ने इतिहास के तथ्यों की जान पूछ कर उतनी परवाह भी नहीं की है क्योंकि उसका उद्देश्य इतिहास-रस की अवतारणा का सफल प्रयोग करना था। और निश्चित रूप से वे इस उपन्यास की भूमि में कथित इतिहास-रस का अद्भुत उदाहरण देने में सफल उतरे हैं।

३-तीसरी बात जो हमने इस अध्याय मे विशेष रूप से देखी वह है इतिहास रस की जननी नारी। आचार्य श्री ने इतिहास-रस के प्रसग मे कहा है कि इतिहास-रस की उद्भावना का प्रमुख कारण है नारी-प्रण्य। कदाचित् इसीलिए आचार्य श्री ने नारी की धुरी पर तत्कालीन समाज के जीवन के सम्पूर्ण आन्तरिक और वाह्य जीवन के चक्र को धुमाया है। प्रारम्भ से अन्त तक उपन्यास की नायिका आम्रपाली छाई रहती है। आम्रपाली के कारण समस्त देश मे एक भूचाल सा आ गया था। शत्रु-राज्य (वैशाली) की नारी

(ग्राम्रपाली) के चरणों मे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य (मगध) विसर्जित हो गया था।

लाखो नरो के सहार के पश्चात् प्राप्त मगब की विजय श्री पराजय मे परिग्रत हो गई — नारी के कारण, महान सम्राट बिम्बसार बन्दी बनाया गया — नारी के कारण, फिर उसकी प्राग्प-रक्षा भी हुई — नारी के कारण, बैशाली का बैभव लुटा — नारी के कारण, कौशल का राजा ग्रपदस्थ हुग्रा — नारी के कारण, ग्रौर इतना ही क्यो, समस्त ग्रार्य-सत्ता का ग्रपहरण हुग्रा — नारी के कारण, उनकी धर्म-सत्ता को भी छिन्न-विच्छिन्न होना पड़ा — नारी के कारण ग्रौर नारी के इगितों से ग्रालोड़ित तत्कालीन उत्तरी भारत का मनोमुख्यकारी चित्रण हुग्रा है इस उपन्यास में, जिसे हम इतिहास-रस का सप्राग्ण, ज्व-लत ग्रौर ग्रप्रतिम उदाहरण कह सकते हैं।

४-इस उपन्यास का सबसे मनोहारी पक्ष देशकाल चित्रण है जो कथोपकथन के माध्यम से श्रिषक स्पष्ट हुत्रा है। एक गिएका के चरणों में साम्राज्य के साम्राज्यों का विसर्जन, मुक्त सहवास, प्रत्येक वर्ण के द्वारा मांस-मक्षण, सुरा के पनाले बहना, दासी युव-तियों का, उनके बक्ष में हाथ डालकर, स्तनों की सुडौलता को देखकर भेड़ बकरियों की भाति क्रय-विक्रय, एक ब्राह्मण का साम्राज्यों में भूडोल ला देना, एक सुन्दरी का बिना नर सहार के राज्य-सत्ता को केवल अपने चुम्बनों से घ्वस्त कर देना, वर्ण संकर संतान की प्रतिभाशीलता, जासूसी-कार्य में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की श्रिषक महत्ता, गणराज्यों और राजतंत्रात्मक राज्यों की गतिविधियाँ, महावीर और गौतम बुद्ध का अपना-अपना धर्म प्रचार आदि मोती इतिहास के विशाल समुद्र के गहन गर्म में सीपियों के अन्दर बन्द यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे। आचार्य चतुरसेन ने इतिहास के महोदिध में गहरे पानी पैठ कर, सी-पियों से उन मोतियों को निकालकर एक स्थान पर उनकी एक हाट सजा दी है। उन्होंने इतिहास के उन सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन किया है जिनके विषय में इतिहास की वाणी मौन थी।

कोई ऐतिहासिक उपन्यासकार यदि इतिहास-सिद्ध पात्रों श्रौर घटनाश्रों का चित्रण तो न करे परन्तु वंह उस काल के खान-पीन, वेशभूषा, रहन-सहन, धार्मिक वैम-नस्य, राजनीतिक उथल-पुथल ग्रादि के मनोहारी दर्शन करा दे तो क्या वह इतिहास के प्रति विश्वासघात करेगा ? क्या उसे ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं करेगे ? कुछ विद्वान हैं जो इसका विरोध करते हैं परन्तु वास्तव में सच्चा ऐतिहासिक उपन्यास ता यही है। ग्रस्तु-वैशाली की नगरवध स्वस्थ ऐतिहासिक उपन्यास के लक्षरण से विभूषित है।

# सोमनाथ

# उपन्यास का संक्षिप्त कथानक

सौराष्ट्र के दक्षिरा-पिश्चम में समुद्र के किनारे वेरावल नाम का एक छोटा सा बन्दरगाह है। उसी के किनारे पर प्राचीन नगरी प्रमासपट्टन बसी हुई है। ग्रबसे लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व इसी स्थान पर भारत का गौरवशाली, वैमव-सम्पदा से परिपूर्ण ग्रनुपम सोमनाथ का महालय था। इस मिन्दर की ग्रपार सम्पदा को हस्तगन करने के लिए गजनी के शाह महमूद ने इस पर ग्राक्रमण करने की ठानी। महमूद के ग्राक्रमण की चर्चा समस्त मारत में फैल गई। मिन्दर की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए विभिन्न राजाग्रो की ग्रोर से मिन्दर की चौकसी होने लगी। विभिन्न प्रान्तो के शस्त्रधारी क्षत्रिय सरदार ग्रौर सामन्त मिन्दर की सुरक्षा ग्रौर प्रतिष्ठा की रक्षा-हेतु रक्तदान देने के लिए ग्राये हुए यत्र-तत्र दिखाई दे रहे थे।

इस मन्दिर के महा ग्राचार्य गंग सर्वज्ञ थे। मन्दिर की देखरेख इसी तपे निष्ठ महासौम्य शान्तिदूत पूजक की सम्मति से ही होती थी। उस समय मारत मे वैष्णाव धर्म की अपेक्षा शैव-धर्म की प्रबलता थी। शक्ति की उपासना करने वाले अद्योरी साधुग्रो का भी प्रजा मे अत्यन्त ग्रातक छाया हुग्रा था। ग्रघोरी शाक्तों का ग्राचार्य रुद्रमद्र था। इनकी ग्राराध्य देवी का नाम त्रिपुर-सुन्दरी था। इन शाक्तों से साधारण जन ही नहीं राजा तक भी प्रमावित होते थे। इसी से मरूच के वामशैव दहा चौलुक्य ने चौला नामक सुन्दरी को देवी त्रिपुर सुन्दरी के उपहार-स्वरूप भेजी थी क्योंकि दहा चौलुक्य को महा वामशैव रुद्र-मद्र के ग्राशीविद से ही पुत्र-प्राप्ति हुई थी।

उस प्रपार सौन्दर्य पूर्ण चौला को जब दूत त्रिपुर सुन्दरी के निर्माल्य रूप में लेकर ग्राया तो वहाँ साधु के गुप्त रूप में गजनी का महमूद उस बाला के सौन्दर्य पर मुग्ध हो उसे पाने का दुराग्रह करने लगा। बात ही बात में देवालय में तलवारें खिच गई ग्रौर सहसा वहाँ गुजरिश्वर मीमदेव के ग्रा जाने पर इस क्षिराक युद्ध ने ग्रौर भी उग्र रूप घारण कर लिया। तभी सहसा मन्दिर के पुजारी गंग सर्वं को बीच-बिचाव करके शान्त मुद्रा से महमूद को ग्राशीर्वाद दिया। चौला को गंग सर्वं की ग्राशा से सोमनाथ के मन्दिर में देव सम्मुख नर्तकी के रूप में रहना पड़ा। इस वृत्तान्त को सुनकर वाममार्गी शैव रुद्रभद्र महान्त्र द्वित देवी के सम्मुख उच्चाटनादिक कियाओं से 'ला विनाश' ''ला विनाश' का गभीर घोष करने लगा। रुद्रभद्र ने ग्रपने ग्रनुयायियों की सहायता से चौला को सोमनाथ के मन्दिर से नृत्य की वेशभूषा-सहित मूच्छितावस्था में उस युवक के सहित प्राप्त किया जो युवक उसको त्रिपुर सुन्दरी के निर्माल्य-रूप में लाया था। गग सर्वं ग्रौर भीमसेन ने वहाँ ग्रा-कर दोनों को रुद्रभद्र के पंजे से मुक्त कराया ग्रौर त्रिपुर-सुन्दरी के मन्दिर के पट बन्द करवा दिये।

सोमनाथ महालय के ग्रधिकारी निष्ठावान ब्राह्मण कृष्णस्वामी थे। इनकी घर्म-पत्नी रमाबाई वडे ही कर्कश स्वभाव की थी। कृष्णस्वामी ने घर के काम काज के लिए एक शूद्रा दासी को रख लिया था। वह दासी मुन्दरी थी। ग्रतः ग्रनायास ही कृष्णस्वामी का मन उघर भी ग्राक्षित हुग्रा। शूद्रा दासी गर्भवती हुई ग्रौर उसने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवस्वामी रखा। उसी समय रमाबाई ने भी पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम शोमना रखा गया।

जब शोभना केवल सात वर्ष की ही थी तभी उसके पिता कृष्णस्वामी ने शुभ लग्नशोध कर उसका विवाह कर दिया, िकन्तु दुर्भाग्य ने उसे ग्राठ वर्ष की ग्रायु पूरी करने से पहले ही विधवा बना दिया। देवा ग्रौर शोभना का शैशव-प्रेम ग्रव तरुणावस्था के निकट ग्रा गया था। वह मोला ग्रौर ग्रवोध बाल्यकालीन, प्यार पित पत्नी के प्रेम मे शनैं: पिरणित होने लगा। देवा की माता की मृत्यु हो गई। कृष्णस्वामी देवा को शूद्र-समभकर उसे वेद-वाक्यो का उच्चारण करने को मना करते थे, मन्दिर मे प्रवेश नहीं करने देते थे। इस प्रकार बाह्मण पिता ग्रौर विमाता के ग्रत्याचारो से देवस्वामी के मन में इस धमंं के प्रति घृणा हो गई ग्रौर वह एक दिन घर से निकल गया।

फकीर बने हुए अलबरूनी ने देवा को आश्रय दिया तथा यवन धर्म मे उसे दीक्षित कर उसका नाम फतह मुहम्मद रख दिया। उसके बाद वह एक दिन गुप्तरूप से शोमना से मिला। उसे देखकर शोमना अत्यन्त प्रसन्न हुई। वह शोमना को अपना मन्तव्य बताकर फकीर के पास लौट श्राया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा कि कब महमूद भारत पर आक्रमग् करे।

दुर्दान्त ममलुक, बर्बर तुर्के, बिलोचियों, अफगानों और खिलजियों तथा कूर पठानो की पछपन हजार बॉके लड़ाकू घनुर्घारी बीरों की सेना के सेनानायक महमूद ने अपनी सेना को भारत की ओर चलने का सकेत दिया। सिन्धु नदी पार कर महमूद मुल्तान के द्वार पर आ पहुंचा। मुल्तान के चौहान राजा अजयपाल ने महमूद को मार्ग दे दिया। अभीर अपनी सागर के समान महती-वाहिनी को लिए उस महस्थल की ओर चल पड़ा जहाँ उसकी प्रतीक्षा ६० वर्षीय क्षत्रिय-मुकुट घोघाबापा कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र सज्जन-सिंह को सोमनाथ की रक्षा के लिए प्रभासपट्टन भेज दिया और अपने आप केसरिया बाना पहनकर अपनी छोटी सी शौर्यशालिनी सेना से महमूद की सेना के साथ टक्कर ली। घोघा-गढ़ का सर्वस्व स्वाहा हो गया। वृद्ध बाह्मएं नन्दिदत्त ने घोघाबापा की अन्तिम किया की।

तत्कालीन गुर्जराधिपति चामुण्डराय सनकी थे। उन्हें इमारते बनाने का श्रिष्ठिक व्यसन था। उसके दरबार में खुशामदी मसखरों का जमघट रहता था। उसके ज्येष्ठ पुत्र का नाम बल्लमदेव था। वह योद्धा, विवेकी तथा न्यायप्रिय था। इसके विरुद्ध राजा से शिकायत की जाती थी। इससे राजा उसे सदा अपने से दूर-दूर रखता था। दूसरे पुत्र का नाम दुर्ल मदेव था जो अत्यन्त दुष्ट तथा नीच स्वमाव का था। राजा के तृतीय पुत्र नाग-राज के पुत्र का नाम भीमदेव था। युवराज बल्लमदेव तथा भीमदेव मे अत्यन्त अनुराग था। ये दोनों चचा भतीजे राजा के दुं व्यवहार से असन्तुष्ट होकर किसी अन्य स्थान पर

रहते थे। गुजरात की उस समय भी ऐसी ही दशा थी जब गजनी का श्रमीर उसे घ्वस्त करने चला श्रा रहा था।

गुजरात के राजा चामुण्डराय को विष देकर मारने और बल्लभदेव श्रौर भीम-देव को बन्दी बनाने का षड्यन्त्र रचा गया। पाटन के कूटमन्त्री दामो महता ने इस षड्-यन्त्र का भण्डाफोड़ किया। गुजरात के परम तेजस्वी विद्या गुरु मस्मांकदेव श्रौर राजस्व मत्री विमलदेव दोनो के सहयोग से दामोदर महता श्रपने उद्देश्य मे कृतकार्य हुए श्रौर इस प्रकार उसने गुजरात की गृहकलह को समाप्त किया।

घोषागढ़ से अमीर अजमेर पहुचा जहाँ उसका पुष्कर के पास अजमेर के महा-राज धमंगजदेव से मयानक युद्ध हुआ। अमीर की हार हुई। उसने धमंगजदेव से सिच्ध करली तथा वापस लौट जाने के लिए धमंगजदेव को विश्वास दिलाया। इसके पश्चात् मह-मूद के भेदिए शाहमदार की चालाकी से और अजमेर के मत्री-पुत्र एव उपसेनापित सोढल के विश्वासघात और स्वार्थ के फलस्वरूप रात्रि के अन्तिम प्रहर मे महमूद ने पुष्कर पर आत्रमण किया जिसमे अत्यन्त नरसहार हुआ और धमंदेत्र अपने साथियो-सिहत युद्ध भूमिं में वीरगति को प्राप्त हुए। महमूद ने अजमेर से आगे गुजरात की तरफ को ससँन्य प्रयाण किया। नान्दौल के बन मे आमेर के युवक राजा दुर्लंभराय ने अमीर की सेना को बहुत क्षति पहुचायी।

दूसरी ग्रोर दुर्लमदेव ने महमूद से गुप्त मन्त्रणा करली थी कि वह उसे ग्रागे गुजरात को जाने देगा किन्तु जब वह गुजरात को जीतकर ग्राये तो उसे गुजरात का राजा स्वीकार करे। ग्रीर दामो महता का गुप्तचर चण्डशर्मा दुर्लमदेव की ग्रीर से महमूद से मिलने गया ग्रीर उससे कहा कि तुम सिद्धपुर ग्रीर पाटन को नष्ट न करो हम तुम्हें सोमनाथ पाटण की राह देते है। महमूद के लिए तो यह देवी वरदान हो गया। उस समय ग्रकेला दुर्लमदेव ही यदि सिद्धपुर में उसकी राह रोक लेता तो वह श्रपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता था। चण्डशर्मा ग्रीर मस्माकदेव ने महमूद को सोमनाथ पट्टन की राह दे दी। वह सोमनाथ पट्टन की ग्रोर ग्रपनी विशाल सेना लेकर चला गया। युवराज मीमदेव ग्रपने कूटमन्त्री दामो महता के साथ ग्रठारह हजार रणवाकुरे गुर्जर योद्धाग्रों को लेकर प्रभासपट्टन में ग्रा गए।

गंग सर्वज्ञ की आज्ञा से भगवान सोमनाथ के सम्मुख चौला को अन्तिम नृत्य के लिए प्रस्तुत किया। उस समय समस्त विशाल जनसमूह से गंग सर्वज्ञ ने सोमनाथ के अंतिम दर्शन करने के लिए कहा और अपनी गम्भीर घोषगा की कि आज से जब तक महमूद का आतंक दूर न होगा तब तक देवपट बन्द रहेगे। देवार्चन मै स्वय करूँगा तथा अन्य मेरे सब अधिकार युवराज मीमदेव लेंगे। उन्होंने चौला का हाथ मीमदेव के हाथ में दे दिया।

फतह मुहम्मद जिसका पहला नाम देवा था शोमना से मिलने श्राया । उसने बता दिया कि मै महमूद का सिपहसालार बन गया हूँ। सोमनाथ को व्वस्त करने के बाद तुम्हे भी श्रपने साथ ले चलूँगा, श्रब तुम्हे चौला के साथ ही रहना है श्रौर महमूद के लिए उसे तैयार रखना है।

गग सर्वज्ञ की आज्ञा से युवको के अतिरिक्त सभी को खम्मात जाना पड़ा। शो-

भना भी चौला के साथ खम्भात चली गई। खम्भात में छाया की तरह शोमना चौला के साथ रहने लगी। किन्तु कृष्णास्वामी की पत्नी रमाबाई ने नगर से बाहर जाना स्वीकार नहीं किया। उघर रुद्रमद्र ने धर्म-सेनापित भीमदेव की ग्राज्ञा नहीं मानी। वह त्रिपुर सुन्दरी के मन्दिर के सामने के ग्राँगन में 'विनाश ला' 'विनाश ला' का जप करने लगा।

पौष मास की पूर्णिमा के प्रमात मे महसूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। कई दिनो तक घमासान युद्ध हुआ। रुद्धभद्र अमीर से मिला हुआ था। उसने सब गुप्त रास्ते अमीर को बता दिए। भीमदेव घायल हुए और गुप्त मार्ग से अमीर ने महालय मे प्रवेश कर प्रथम गग सर्वज्ञ को और फिर ज्योतिलिंग को समाप्त किया। भीमदेव को बालुका-राय ने गदावा दुर्ग में पहुंचा दिया। फतह मुहम्मद (देव स्वामी) ने स्वय अपने हाथो से सोमनाथ का भगवा घ्वज फाड़कर सोमनाथ के मन्दिर पर महसूद का हरा भण्डा फहराया।

कृष्णस्वामी और उसकी पत्नी रमाबाई को सैनिक बन्दी बनाने लगे, तमी फतह मुहम्मद ने तलवार निकाल कर सैनिकों को रोक दिया। रमावाई ने गरजकर कहा, "क्या तू ही वह अमीर है जिसने महालय को भग्न किया तथा सहस्रों मनुष्यों को मौत के घाट उतारा?" इस प्रकार रमाबाई ने महमूद को खूब फटकारा। अमीर ने कहा, माता की तरह तू मुभे आशीर्वाद दे। रमा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तू शीघ्र ही इस देव पट्टन को छोड़कर चला जा। फतह मुहम्मद और अमीर सब वहाँ से चले गए।

श्रमीर को यह मालूम हो गया कि भीमदेव गंदावा-दुर्ग में है। उसने गदावा-दुर्ग को घेर लिया। यह देखकर मीमदेव को खम्मात ले जाया गया। वृद्ध कमालाखानी अपने द० वीरो सहित वीरता से लड़ते हुए वीरगित को प्राप्त हुए। इसकी वीरता से श्रमीर हतप्रम हो उठा। श्रमीर ने जब यह सुना कि चौला और मीमदेव दोनों खम्भात में है वह खम्मात जा पहुंचा। श्रमीर के श्राने की सूचना पाँकर चौला ने भीमदेव को श्राबू भेज दिया। तभी किले की दीबार लाँघकर फतह मुहम्मद ने श्रन्दर प्रवेश किया और शोमना से चौला को माँगा। शोभना ने मना किया। फतह मुहम्मद के न मानने पर शोमना ने तलवार से उसका सिर काट लिया और चौला को गुप्त मार्ग से श्राबू के लिए निकाल स्वयं चौला बन कर बैठ गई श्रौर श्रमीर के साथ पाटन चली गई।

उघर चौलारानी भटकती हुई, राह के अनेक कष्टों को मोगती हुई, एक ब्राह्मए परिवार में कुछ समय तक पुत्री के रूप में रहकर उस परिवार के वृद्ध ब्राह्मए के साथ पाटन में आ गई। चण्डशर्मा इस ब्राह्मए का सम्बन्धी था। चण्डशर्मा के द्वारा ही चौला दासी के रूप मे शोभना के पास पहुंच गई। शोभना ने चौला को तभी आबू चली जाने के लिए वापस भेज दिया। उघर अभीर जल्दी ही गजनी जाने की तैयारी में था अनहिल्लपट्टन में उसने आम दरबार किया। दरबार में दुर्लमदेव और बल्लभदेव के चर उपस्थित थे। दुर्लमदेव ने अभीर को नजराना भेट किया अतः अभीर ने उसे गुजरात का राजा घोषित किया। अब अभीर को मालूम हुआ कि आबू से भालोर तक राजपूतों की एक लाख तलवार उसकी प्रतीक्षा में है। यह सुनकर अभीर के होश-हवास उड़ गए।

श्रमीर के सैनिकों ने विवश होकर लड़ने से इंकार कर दिया। वह विवश हो-कर कच्छ के श्रगम्य महारन में घुस गया। यहाँ भायात ठाकुर जागीरदार थे। उसे युद्ध करना पडा । उनसे लड़ता हुग्रा वह एक हजार सैनिकों के साथ माण्डवी तक चला गया । समुद्र के किनारे पर बसे हुए मुन्द्रा नगर में ग्रमीर को फिर परास्त होना पड़ा । ताहर की गढी में श्राकर ग्रमीर शोभना से ग्रलग हो गया था । ताहर के डाकू ने उसे खोज दिया भौर ग्रसंख्य हीरे-जवाहरात पारितोषिक-रूप में ग्रमीर से प्राप्त किए । कच्छ के महारत में ग्रमीर को दैविक प्रकोप का सामना करना पडा । वह इस तूफान में मरएासन्न सा हो गया था । रेत के भयानक बवंडरों ने उसकी समस्त सेना को रेत से श्राच्छादित कर दिया । श्रमीर भी ग्रपने घोड़े सहित इस रेत के तूफान में दब गया । शोभना उसे होश में लाई । वहाँ ग्रमीर श्रीर शोभना के ग्रतिरिक्त श्रीर कोई नहीं था । वह भूखा प्यासा शोभना की ग्रीर निहार रहा था । शोभना सुरसागर तीर्थं से दूघ, रोटी, चावल लाई । ग्रमीर ने हथेली पर रख रोटी खाई ग्रौर चल्लू से पानी पिया ।

शोमना ने ग्रमीर से कहा—मैं चौला नहीं शोमना हूँ। मैंने तुम्हें घोखा देकर यह सब स्वाग रचा। तुम चाहो तो मुफे अपनी तलवार से कत्ल कर सकते हो। लेकिन ग्रमीर उसके गुरगो पर मोहित होकर उसको अपने साथ लेकर लाहौर होता हुआ अपने देश चला गया।

दामो महता की कूटनीति से युवराज भीमदेव का गुजरात के महाराज के पद पर प्रिमिषेक हुआ। भीमदेव ने चौला देवी को महारानी के रूप में बुलाने की आजा दी किन्तु विमलदेव ने इसका उल्लंघन किया। इस बात की चर्चा चौला तक पहुंची तो उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी। मीमदेव के सामने आकर उसने कहा, "प्रियतम अब वह दैत्य चला गया, अब पट्टन में शीझ ही देव-प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सहस्रों वेदज, ब्राह्मएों द्वारा देवपट्टन में शिवलिंग की स्थापना हुई। शत्-सहस्रो कण्ठों से जय सोमनाथ की घ्वनि घोषित हुई। चौला देवी ने एक बार फिर देव-सामीप्य में नृत्य किया। गुजरात के राजा भीमदेव गजराज पर बैठकर चले गए। चौला उनके साथ नहीं गई और फिर देव-नर्तकी वन गई।

# तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा

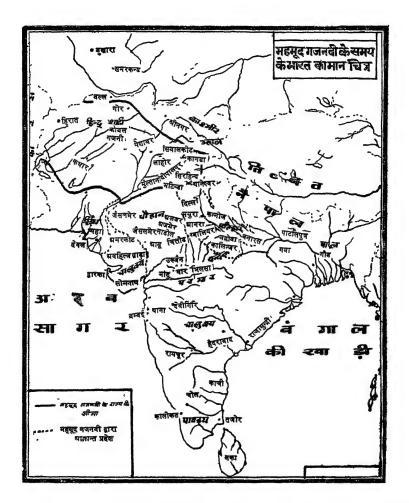

'विश्व इतिहास में इस्लाम-धर्म का अम्युदय एक महत्वपूर्ण घटना है। ''' राजनीतिक क्षेत्र में यह ऐसी घटना है, जिसे मुलाया नहीं जा सकता। '''मारतीय इतिहास को तो इस जाति ने इतना प्रमावित किया है कि उस प्रभाव की समता में स्वयं इस्लाम की जन्मभूमि अरब का इतिहास नहीं खड़ा हो सकता। लगभग ३ हजार वर्षों की परम्परात्रों, रीतियों, नियमों, मान्यताश्रो आदि पर इस घटना ने जादू सा कर दिया था। भारतीय समाज की काया पलट सी कर दी। '''राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि समस्त क्षेत्रों पर इस्लाम-धर्म एवं जाति का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पड़ा।''

१. श्री रतिभानु सिंह् नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत पृ० १७।

#### : १: राजनीतिक दशा

"मुसलमानो के मारतीय ग्राक्रमण से पूर्व समस्त मारत विभिन्न राजनीतिक शक्तियों मे विभाजित हो चुका था। उत्तर भारत में काश्मीर, नेपाल, ग्रासाम, गान्धार, सिन्ध, मालव, गुजरात, उज्जैन, ग्रजमेर, कन्नौज, महोबा, चेदि तथा बंगाल दक्षिण मे होथ-सल, यादव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कदम्ब, गंग, काकतीय, पल्लव, पाण्ड्य, चोल तथा चेरि वशों के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे। इन शक्तियों का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य-विस्तार था, जिनके फत्रस्वरूप इन्हे पारस्परिक संघर्षों मे बहुधा रत रहना पड़ता था। इनकी संकीर्णता ने राजनीतिक एकता को समाप्त कर दिया था। यही कारण है कि वे सगठित होकर किसी बाह्य सत्ता का सामना करने मे पूर्णतया ग्रसमर्थ रहे।"

गज़नवी वंश के झाक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक दशा अरवों की सिन्ध विजय के समय से एक प्रकार से बहुत मिन्न थी। आठवी शताब्दी के प्रारम्भ में हमारे देश मे कोई विदेशी उपनिवेश न था। विदेशी सत्ता की उपस्थिति का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। पश्चिमी किनारे पर केवल कुछ अरब सौदागर रहते थे, जिनका मुख्य पेशा व्यापार या। इसके विपरीत दसवी शताब्दी मे हमारे देश मे मुल्तान और मन्सूरा के दो विदेशी राज्य थे। इसके अतिरिक्त उन राज्यों की काफी जनता ऐसी थी, जिसे मुसलमान बना लिया गया घा। दक्षिणी भारत मे भी विशेषकर मालाबार में अरबों के उपनिवेश थे। वहाँ के शासकों ने मूर्खतावश विदेशियों को देशी जनता को मुसलमान बनाने की आजा दे दी थी। जिन लोगों ने विदेशी धर्म अगीकार कर लिया था वे विदेशी ढंग का रहन-सहन मी पसन्द करने लगे और गजनी तथा मध्य एशिया से आने वाले अपने मुसलमान-भाइयों के साथ उनकी सहानुभूति थी। वास्तव में उनके लिये यह स्वामाविक भी था। सुबुक्तगीन महमूद गजनवी और उनके १५० वर्ष बाद मुहम्मद गौरी उस दृष्टि से भाग्यशाली थे कि उन्हे भारतीय जनता के एक अंग की नैतिक सहानुभूति प्राप्त थी।

# १ भारत के विभिन्न राज्य और राज्यवंश

१-० मुल्तान और सिन्ध के अरब राज्य :—इन राज्यों में आधुनिक मुल्तान और सिन्ध सम्मिलित थे और ५७१ ई० में वे खिलाफत से सम्बन्ध विच्छेद करके पूर्ण स्व-तन्त्र हो गए थे। किन्तु इस देश मे परदेशी होने के नाते उनकी स्थिति अधिक हढ़ न थी। समय-समय पर उन राज्यों के शासक-वंशों मे परिवर्तन होते रहते थे। के शेष भारत मे स्व-देशी राजवंश शासन करते थे।

१-१ हिन्दूशाही राज्य :— "पहला महत्वपूर्ण हिन्दू राज्य चिनाव नदी से हिन्दूकुश तक फैला हुआ था। १० थी शताब्दी मे प्रसिद्ध जयपाल इस राज्य पर शासन करता
था। उसके राज्य की स्थिति ऐसी थी कि गज्नी से आने वाले आकसरणकारी का पहला
प्रहार उसी को फेलना पड़ता था।"

१-२ काश्मीर - 'शंकरवर्मन के मरने के पश्चात् काश्मीर के राजिसहासन पर अनेकानेक शासक आए जो राजकाज के लिये पूर्णतया अयोग्य सिद्ध हुए। अन्त में दिहा नामक एक शासिका ने राजसूत्र समाला। समवतः इसी समय उसके किसी निकटस्थ ने

१. श्री रितभानु सिंह नाह पूर्व मध्यकालीन भारत पु० १७।

२. डा॰ आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव: दिल्ली सल्तनत पृ॰ ३१। ३. वही-पृ॰ ३२

जिसका नाम तुंग था, महमूद गजनवी पर ब्राक्रमण किया था, पर पराजित हुन्ना" १

 ${-3}$  कन्नौज :— डा० म्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कन्नौज को सम्राटो का कीडा स्थल कहा है। $^{1}$ 

हर्ष के समय मे कन्नोज की ख्याति बहुत बढ़ गई थी। उसकी मृत्यु (६४७ ई०) के पश्चात् उसके निर्बल उत्तराधिकारी राज्य को स्रक्षुण्ण रख सके। निदान पड़ौसी राज्यों ने कन्नौज को स्रधिकृत करने का प्रयास किया। \*\*\*\*\*\* शीघ्र ही यशोवर्मन ने कन्नौज की सत्ता पर स्रधिकार किया। "

१-४ कन्नौज के गहड़वाल:—"यशोवर्मन के उपरान्त कन्नौज मे गहड़वाल वश का प्रमुत्व स्थापित हो जाता है, जिसका महान शासक गोविन्द चन्द्र (१११२-५। ई०)था।"

"प्रतिहार वश का ग्रन्तिम राजा राज्यपाल हुग्रा। वह दुवंल शासक था। उसकी राजधानी कन्नौज पर महमूद गजनवी ने १०१८ ई० मे ग्राक्रमण किया।"

१-५ बगाल के पाल तथा सेन वश :— "अशोक और गुप्तकाल मे बगाल, मौर्यं तथा गुप्त साम्राज्य के अधीन रहा। गुप्त साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के पश्चात् बगाल स्वतन्त्र हो गया। " हर्ष की मृत्यु के पश्चात् बगाल पर स्रासाम के शासक मास्करवर्मन का अधिकार हो गया। द वी सदी के प्रारम्भ मे कन्नौज-नरेश यशोवर्मन ने बगाल पर स्राक्रमण किया था। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल मे अशान्ति का ताण्डव नृत्य होने लगा। " द

"पालवंश के शासक देवपाल ने ३६ वर्ष राज्य किया। उसके उत्तराधिकारी दुर्बल हुए। ११ वी शताब्दी के प्रथम चरण मे महिपाल प्रथम ने राज्य किया। वह महमूद गज्नवी का समकालीन था।" ६

१-६ मालवा के परमार:—मालवा में परमार-वंश के शासन का प्रतिस्थापक कृष्णाराज (उपेन्द्र) था। उसने ६ वी शताब्दी में मालवा में अपना अधिकार कर लिया था। परमार-वंश का एक प्रमुख शासक मुज था। उसने दक्षिण के चालुक्य नरेशों से कई बार संघर्ष किया और "वह सफल भी रहा किन्तु ६६३—६७ ई० में उन्ही द्वारा आहत हुआ और मार डाला गया। मोज (१०१०—६० ई०) इस वंश का महान शासक था जो अपनी वीरता तथा विद्वत्ता के लिये इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपनी विद्यानुरागिता से प्रेरित हो घारा में संस्कृत कंठामरण नामक एक महाविद्यालय स्थापित किया। उसके भग्नावशेष आज भी देखने को मिलते हैं। " अपने दीर्घकालीन शासन के अन्तिम दिनों में उसकी शक्ति क्षीण हो गई। इसका कारण था उसका जीवन-पर्यन्त संघर्ष। अन्त में गुजरात के भीम और धन के कर्ण द्वारा वह पराजित हुआ और मार डाला गया। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके निर्वल उत्तराधिकारी १२ वी शताब्दी के मुसलमानी अभियान के समक्ष ठहर न सके और मालवा पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।"

१. श्री रतिभानु सिंह नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत पृ० १८।

२. डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव : दिल्ली सल्तनत पृ० ३३।

३. श्री रतिभान सिंह नाहर पूर्व मध्यकालीन भारत पृ० २०।

४. डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव : दिल्ली सल्तनत प्० ३३।

५. श्री रितभानु सिंह नाहर: पूर्व मध्यकालीन भारत पृ० २४।

६. डा॰ आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव . दिल्ली सल्तनत पृ० ३४।

४. श्री रतिभानु सिंह नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत पूर्व २०।

१-७ गुजरात के सोलंकी :--बल्लमी के नरेशो के ह्रांस के पश्चात् गुजरात पर चपोटक का अधिकार हो गया किन्तु १० वी शताब्दी के अन्तिम चर्गा में चालुक्य राजकुमार मूलराज (६६०-६५ ई०) ने सोलकी राजवश की स्थापना की । मूलराज साम-रिक प्रवत्ति का व्यक्ति था। पडौसी राज्यों से वह निरन्तर लड़ता रहता था। उसके उत्त-राधिकारियों में भीम एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। भीम ने मालवा के नरेश से संघर्ष जारी रक्खा ग्रौर भ्रन्य पडौसी राज्यो पर श्रपना ग्रातंक जमाया। उसने सिन्व के राज्य पर श्राकमरा कर दिया। इसी बीच मालव के शासक भोज की सेना ने भीम के राज्य पर श्राक्रमण कर दिया श्रौर उसकी राजधानी को लट लिया। १०२५ ई० मे महमूद गजनवी का प्रसिद्ध ग्राक्रमण सोमनाथ के मन्दिर पर हुग्रा, जिसने भीम की शक्ति को चनौती दी। इस अभियान से उसकी प्रमुता बिल्कूल घट गई। 5

१- प्रजमेर के चौहान: -- ११ वी शताब्दी में चोहुयान (चौहान) वंश के अजयदेव ने अजमेर-राज्य की स्थापना की। \*\*\* आठवी शताब्दी में चौहानों ने अरबो को सिन्घ से त्रागे बढ़ने से रोका था। इस वश का प्रसिद्ध राजा विग्रहराज पष्ट था जो बीसलदेव के नाम से विख्यात था। इसने चौहान राज्य की सीमा को बढाया। बीसलदेव के पश्चात् सोमेश्वर राज्य का ग्रघिकारी हुग्रा जिस∄ा उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान था ।°

१-६ उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार :- हर्ष की मृत्यु के पश्चात् गुर्जर राजपूतों ने तीन केन्द्रों में अपनी शक्ति की स्थापना की - अवन्ति, मड़ौच एव जोधपुर। "उन्होने नाग भट्ट (७२५-४० ई०) की सरक्षता में मुसलमानों के आक्रमण का सफल सामना किया था। इस वश का महान शासक मोज प्रथम (६३५-६० ई०) था उसने सिन्ध और कार-मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर ग्रपना प्रमुत्व स्थापित कर लिया ग्रौर कन्नौज को भ्रपनी राजधानी बनाया किन्तु भोज के उत्तराधिकारियो की शक्ति दिन-दिन क्षीए होती गई। फिर भी गुर्जरो ने मुसलमानो को दसवी शताब्दी के ग्रन्तिम चरण तक उत्तरी मारत मे प्रवेश करने से रोका।"

१-१० महोबा (जैजाक मुक्ति) के चन्देले तथा चेदि (मध्यप्रदेश) के कलचूरि -जैजा चन्देल वश का प्राचीन शासक था जिसके नाम पर इनका राज्य जैजाक मुक्ति कह-लाता था। • • • • हर्ष चन्देल ने अपनी चतुरता से वश की ख्याति को बढाया। इसका पुत्र यशोवर्मन (९३०-५० ई०) एक विजयी शासक था। 😁 उसने सबुक्तगीन के विरुद्ध स्था-पित सघ में सिक्रिय योग दिया।

चेदि के कलचुरियो ने कुछ काल तक महोबा के शासक कृतिब्रह्मदेव को अप-दस्थ कर उसके राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था किन्तु बाद मे पुनः चन्देलो ने भ्रपना राज्य लौटा लिया । इनका शासन प्राचीन काल से मगध भारत पर था भ्रौर इन्होने राष्ट्र कूटों, पालो, चालुक्यो मालवा के भोज तथा कन्नौज के मिहिरभोज से युद्ध किये। •••••कालान्तर में चेदि पर मुसलमानो का भ्रविकार हो गया।

जिस समय मुसलमानो ने भारत में राज्य संख्थापना किया उस काल तक दक्षिए। भारत उनके ग्राक्रमणो से पूर्णतया ग्रछ्ता रहा।

१. श्रो रतिभानु सिह नाहर: पूर्वं मध्यकालीन भारत पृ० २०,२१ २. श्रो रतिभानु सिह नाहर: पूर्वं मध्यकालीन भारत पृ० २०,२१

दक्षिण भारत के राजवंशों में निरन्तर संघर्ष चलता रहा इसलिये वहाँ के निवासी ग्रिधिक उन्निति नहीं कर सके। जिस समय दक्षिण में चालुक्य ग्रीर चोल निर्मम संघर्ष में रत थे, उत्तरी भारत में महमूद गजनवी बड़े-बड़े साम्राज्यों को घुल में मिला रहा था।

१-११ चालुक्य :—चालुक्य राजस्थान के मूल राजपूतों के वशज थे जिनका सम्बन्ध गुर्जर कुल से था । ईसा की छठी शताब्दी मे ये लोग राजपूताने से दक्षिण भारत मे आकर बस गए। इस वश का महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था जो ६११ ई० में सिहासनासीन हुआ। अपने प्राचीन शत्रु 'पल्लवो को भी उसने अपनी शक्ति का लोहा मानने को विवश किया और वह मालव, राजपूताना गुजरात तथा कोंकगा से जीवन पर्यन्त लडता रहा। "" पुलकेशिन का प्रमृत्व दक्षिण भारत में इतना बढ गया कि दक्षिण के राजे इसकी सामरिक शक्ति से भयभीत रहते थे। "" पल्लवों ने पुलकेशिन का वध कर दिया और उसकी राजधानी वातापी को विनष्ट प्राय: कर डाला। "इस प्रकार चालुक्य-सत्ता कुछ काल के लिए समाप्त हो गई। "

१-'२ राष्ट्रकूट:—राष्ट्रकूटों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था। ... लगमग ७५३ ई० में दिन्तदुर्ग खड़गाँव लाके ने राष्ट्रकूटों का शासन स्थापित किया। ... कृष्ण प्रथम के बाद गोविन्द द्वितीय और गोविन्द तृतीय कमशः राष्ट्रकूट के सिंहासन पर आए जिन्होने ... गुर्जरों, पल्लवो तथा चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध किया। ८१४—८१६ ई० मे अमोघवर्ष गद्दी पर बैठा। अमोघवर्ष के पश्चात् कृष्ण द्वितीय अधिकारी हुआ। उसके अधिकारी इन्द्र तृतीय ने चेदियों की सहायता से उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और गुर्जर प्रतिहारों की शिक्त को क्षीण कर दिया। इन्द्र के पश्चात् तो राष्ट्रकूटों का परामव प्रारम्म हो गया।

१-१३ कल्यागी के परवर्ती चालुक्य :— तैलय द्वितीय ने १० वी शताब्दी के श्रन्तिम चरण में चालुक्य वंश का पुनरुत्थान किया और उस सभी राज्य पर श्रिषकार कर लिया जो चालुक्यों ने श्रिषकृत किया था। उसने परमार-नरेश मुंज को लगभग १९५ ई० मे पराजित किया और उसका वध करवा दिया। तेलय के मरने के उपरान्त इस वंश का महत्वपूर्ण शामक सोमेश्वर प्रथम (१०४०-६६ ई०) हुआ जिसने श्रपनी साम-रिक शक्ति से परमार नरेश भोज, श्रन्हिलवाड़ा के राजा भीम प्रथम तथा कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया।

१-१४ चोल :—इस वंश का इतिहास बहुत प्राचीन है किन्तु इसका पुनरुत्थान आदित्य प्रथम के समय से होता है। उसका पुत्र परान्तक था। इस वंश का महान शासक राजराज चोल (६८५-१०१६ ई०) हुम्रा जिसने अपने समस्त शत्रुओं, पाइयों, चेरो, चालुक्यो, चोलों आदि को परास्त किया। उसके पुत्र राजेन्द्र चोल (१०१८-१०४२ ई०) ने भी अपने पिता की भांते अपने शत्रुओं को पराजित किया और आधुनिक बर्मा के कुछ प्रान्त, पूर्वी बगाल, उड़ीसा तथा अडमन और निकोबार को अपने अधीन कर लिया। \*\*\*\* उसकी सृत्यु के पश्चात् चोल राज्य का हास होना आरम्म हो गया।

१- डा॰ आशीर्वादी लाल श्रावास्त्व : दिल्ली सल्तनत, पृष्ठ ३४ ।

२- श्री रतिभानु सिंह नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत, पृष्ठ २४-२१ ।

३- वही पू० २६। ४- वही प्० २६।

#### १-राज्य-व्यवस्था

तत्कालीन शासन राजतंत्रात्मक था जिसका प्रधान राजा होता था। राजा का पद वशानुगत होता था। राजा ग्रपने शासन में स्वेच्छाचारी होता था किन्तु परम्परागत राजधर्म के श्रनुसार प्रजाहित के विरुद्ध वहीं कोई कार्य नह करता था ""प्रायः वह ईरुवर का प्रतिनिधि माना जाता था।

सुप्रबन्ध की सुविधा के लिए सम्पूर्ण राज्य प्रान्तो (मुक्ति) जिलों (विषयों) भ्रौर ग्रामों मे विभाजित होता था। प्रान्त का शासक उपरिक भोगिक श्रथवा गोप्ता कहलाता था जो राजधराने श्रथवा प्रतिष्ठित कुल का सदस्य होता था।

केन्द्र मे राजा को सहयोग प्राप्त करने के निमित्त मित्रयों की नियुक्ति होती थी जो अपने परामर्शों द्वारा राजा के उचितानुचित का ज्ञान कराते थे। •••• प्रथम श्रेणी में वे मत्री आते हैं जो राजा को विशेष अवसरों पर सुकाव देते थे। दूसरी श्रेणी में युद्ध और शान्ति स्थापित करने वाले मन्त्री जिन्हे सन्वि-विग्रहक कहते थे तथा अक्ष पटलाधिकृत जो राजा का लेखा रखते थे, आते है। धर्म की रक्षा के लिये राजपुरोहित होते थे। सेना की देखरेख के लिए महाबनाधिकृत एवं महादण्डनायक दो अधिकारी होते थे। न्याय का दायित्व राजा पर ही होता था। व

विचाराधीन युगीन शासक प्रायः पड़ौसी राज्यो से संघर्ष किया करते थे। यह सघर्ष परम्परागत चलता था जिससे राज्य की आय का अधिकांश माग इसी मध्ये व्यय हो जाता था। इसके अतिरिक्त राज्य की आय शासन-प्रबन्ध और राजपरिवार मे व्यय होती थी। ••••• आय का प्रमुख स्रोत था भूमिकर जो उपज का छठा माग वसूल होता था। सिचाई, कर और चुंगी का मी प्रचलन था। सकटावस्था मे नए कर भी लगाए जाते थे पर उस दशा मे भी प्रजाहित का घ्यान रखा जाता था। दुर्मिक्ष के समय प्रजा की सहायता की जाती थी।

# : २: सामाजिक दशा

श्ररकों की सिंध-विजय के पश्चात् लगमग ३०० वर्षों तक हमारे देश पर बाहरी श्राक्रमण नहीं हुए। फलतः दीर्घकाल तक विदेशी श्राक्रमण के भय से मुक्त रहने के कारण मारतवासियों में यह भावना घर कर गई कि भारतभूमि को कोई विदेशी शक्ति श्राक्रान्त नहीं कर सकती। कहा जाता है कि निरन्तर जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है, किन्तु उस गुग में हमारे शासन सैनिक-विषयों में श्रसावधान हो गए थे। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमाश्रों की किलेबन्दी नहीं की श्रीर न उन पवंतीय देशों की रक्षा का ही प्रबन्ध किया जिनमें होकर विदेशों सेनाएँ हमारे देश में प्रवेश कर सकती थी। इसके श्रतिरिक्त हमारे लोगों ने उस नवीन रणनीति श्रीर युद्ध-प्रणाली से भी सम्पर्क नहीं रखा जिसका विकास अन्य देशों में हो चुका था। यहीं नहीं राष्ट्रीय उत्साह श्रीर देशभिक्त की भावनाश्रों का भी हमारे देश में पूर्णतया लोप हो चुका था क्योंकि ये भावनाएँ तो सकट के ही समय में श्रिषक बलवती होती हैं। प्रादेशिक देशभिक्त का तो वह ग्रुग भी नहीं था। देशप्रम की

१- श्री रतिभानु सिह नाहर . पूर्व मध्यकालीन भारत, प्० ३०-३१।

२- वही पृ० ३५।

जो कुछ मावना थी वह भी इसलिए जाती रही थी कि भ्रमवश लोग समभते थे कि बाह्य ग्राक्रमण से हम पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं। द वी से ११ वी शताब्दी तक के ग्रुग में विचारों की संकीर्णता हमारे देशवासियों के चिरत्र का एक ग्रंग बन गई थी। उसका विश्वास था कि हम मृष्टि के सर्वोत्तम जाति ग्रीर ईश्वर के चुने हुए लोग है। दूसरे लींग हमारे सम्पर्क में ग्राने योग्य नहीं है। ग्रलबरूनी नामक प्रसिद्ध विद्धान महमूद गजनवी के साथ हमारे देश में ग्राया था। उसने यहा रहकर संस्कृत भाषा, हिन्दू धर्म तथा दर्शन का ग्रध्ययन किया था। वह ग्राश्चर्य के साथ लिखता है कि, 'हिन्दुग्रो की धारणा है कि हमारे जैसा देश, हमारे जैसी जाति, हमारे जैसा राजा, धर्म-ज्ञान ग्रीर विज्ञान संसार में कहीं नहीं है।" वह यह मी लिखता है कि हिन्दुग्रो के पूर्वज इतने सकीर्ण विचारों के नहीं थे जितने इस ग्रुग (११ वी शताब्दी) के लोग। उसे यह देखकर भी बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा था कि हिन्दू लोग यह नहीं चाहते कि जो चीज एक बार ग्रपवित्र हो चुकी है, उसे फिर शुद्ध करके ग्रपना लिया जाए। "

उस युग में हमारा देश शेष संसार से लगभग पूर्णतया पृथक था। यही कारण था कि हमारे देशवासियों का अन्य देशों से सम्पर्क टूट गया और वे बाहरी जगत में होने वाली राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं से भी सर्वथा अनिभन्न रहे। अपने से भिन्न जातियों और संस्कृतियों सेस म्पर्क न रहने के कारण हमारी सम्यता गतिहीन होकर सड़ने लगी। वास्तविकता तो यह है कि इस युग में हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पतन के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे। इस युग के सस्कृत-साहित्य में हम इतनी सजीवता और सुरुचि नहीं पाते जितनी कि ५ वी और ६ वी शताब्दियों के साहित्य में। हमारी स्थापत्य चित्रकला तथा अन्य लसित कलाओं पर मी बुरा प्रभाव पड़ा। हमारा समाज गतिहीन हो गया, जाति बन्धन अधिक कठोर हो गया उच्च वर्णों से विधवा विवाह की प्रथा पूर्णतया उठ गई और खान-पान के सम्बन्ध में भी अनेक प्रतिबन्ध लगा दिए गए। अछतों को नगर से बाहर रहने को बाध्य किया गया।

"वर्तमान हिन्दू समाज स्मृतियों द्वारा अनुशासित है और उनकी रचना इसी युग मे हुई थी। विचाराधीन काल में चारों वर्णों का अस्तित्व पूर्ववत् ही बना रहा।" "महमूद कालीन अलबेरूनी ने उस समय में चार वर्णों का उल्लेख किया है।" साथ ही अत्येक वर्ण अनेक शाखाओं मे विभाजित हो गया। वर्णाश्रम धर्म का पालन और उसकी रक्षा राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। बहुधा लोग विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों में लगते जा रहे थे। — अनुलोम प्रतिलोम विवाहो का भी उपजातियों की उत्पत्ति में काफी हाथ है। — उपजातियों मे भी विभाग हुए। इन विभागों को कुटी गोत्र या प्रकार कहा जाता है।

त्राह्मए का स्थान प्राचीन मारत में काफी ऊँचा था। वे घर्म-कर्म में, शिक्षा-दीक्षा में, शासन भ्रादि में समाज का पथ-प्रदर्शन करते थे। पूर्व मध्यकालीन समाज में भी उनको

१- डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव : दिल्सी सल्तनत, पष्ठ ३५ ।

२- बही पृष्ठ ३६।

३- श्री रतिभानु सिंह नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत, पृष्ठ ३३।

४- साचूकत अलबेरूनीज इंडिया का अग्रेजी अनुवाद, जिल्द १, पृष्ठ १०१।

वहीं महत्व प्रदान िया गया था पर स्वय ब्राह्मणों ने ही ग्रपना गौरव खोना प्रारम्भ किया। पालवशी नरेशों की सेवा में ब्राह्मण सेनापित का काम करने लगे थे। यह निश्चित हो गया कि ग्रमुक गोत्र के ब्राह्मण की कन्या का ब्याह ग्रमुक गोत्र के ब्राह्मण से ही हो सकता है।

क्षत्रियों को समाज मे ऊँचा स्थान प्राप्त था और वे ब्राह्मणो की समता में खड़े होने का दावा करते थे। क्षत्रियो (राजपूतो) के विषय में कर्नल जेम्स ने लिखा है कि, राजपूतो के बहादुर होने में किसी प्रकार का सदेह नहीं किया जा सकता और इस पर भी कोई सदेह नहीं कर सकता कि ये लोग आपसी फूट, ईर्ष्या और बिरो के कारण आज दुर्व्यवस्थाओं में है। मेरा विश्वास है कि अगर इन राजपूतों के प्रति सच्चा सम्मान प्रकट किया जा सके और इनकी आपसी लड़ाइयों में निश्छल तथा निस्वार्थ भाव से मध्यस्थता करके उनमें फैली हुई पारस्परिक ईप्या और फूट निर्मल की जा सके तो बिना किसी सदेह के किया जा सकता है। " किसी भी शत्र को चाहे वह विदेशी हो अथवा देशी, यहाँ के शक्तिशाली राजपूतों की सहायता से पराजित किया जा सकता है।" "

ब्राह्मणो की भाँति क्षत्रिय भी अनेक उपजातियों मे बँटे थे। इस समय तक लगभग ३६ उपजातियाँ बन गई थी। राजकाज के अतिरिक्त कृषि-कार्य में भी क्षत्रियो की बहुत बडी सख्या लगी हुई थी। "रे

''वैश्यों ने कृषि-कार्य तथा तत्सम्बन्धी म्रन्य उद्योगों से म्रपना हाथ खीच लिया था भौर भ्रव ये पूर्णतथा वाणिज्य व्यवसाय में लग गये थे।

पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज मे एक सर्वथा नवीन जाति का श्रम्युदय होता है। वह जाति है कायस्य। ••••• पूर्व मध्यकालीन लेखों में लिपिक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कायस्य कहा गया है। चतुर्वर्श से श्रक्त ही यह एक श्रलग जाति बन गई।

शूद्रो गे दो प्रकार के वर्ग पाए जाते है। एक वह वर्ग जो श्रस्पृश्य समभा जाता है और दूसरा स्पृश्य !''

१ — सती-प्रथा श्रीर बाल-हत्या : — सती-प्रथा की श्रीगरोश प्राचीनकाल से ही हो गया था। हर्ष की माता तो पित को मृतासन्न जानकर ही सती हो गई थी। विचाराधीनकाल मे इस प्रथा ने श्रीर भी जोर पकड़ लिया था। पित के देहान्त के बाद विधवाग्नों का जीना पाप समभा जाने लगा। डा० ईश्वरी प्रसाद ने बाल-हत्या का करुरा चित्ररा किया है जो उस समय समाज मे प्रचलित था। किन्तु यह श्रवस्था राजपूत-वंश में ही श्रिधक थी। शेष समाज इसका पालन इतनी कठोरता के नहीं करता था।

२ भोजन वस्त्र तथा ग्राभूषण: -- "पूर्व मध्यकालीन ग्रिभिलेखों में गोधूम, चावल तथा फल के नाम बार-बार ग्राते है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि ये भोजन के प्रमुख ग्रग थे। मास, मछली तथा मिदरा का उल्लेख ग्रिभिलेखों में किया गया है। ••••••

१- जेम्स टाड द्वारा लिखित 'एनल्स एण्ड एण्टीबिक्टीज आफ राजस्थान' नामक पुस्तक के हिन्दी अनुवाद 'राजस्थान का इतिहास' (अनुवादक श्री केशव कुमार ठाकुर) के टाइटिल पृष्ठ से जेम्स दाड द्वारा लिजित 'राजस्थान के सम्बन्ध मे से उद्धृत।

२. श्री रितभानु सिंह नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत पू० ३३--३४। ३, बही--पू० ३४

नहीं होता था। समाज के सुख-दुख से इनको कोई सरोकार नहीं था। ये ग्रपनी सिद्धि की प्राप्ति के लिए जनसमृह को ग्रपने धर्म में लाने ग्रौर ग्रपने धर्म की श्रेष्टता को दिखाने के लिए मोले-माले ज़नों को ग्रपने ग्रातक से फुसलाते थे। तत्कालीन धार्मिक नशे ने सर्वसा-धारण को तो क्या राजाग्रो को भी ग्राने रंग में रंग दिया था। राजा लोग ग्रानी कन्याग्रों को देवार्पण भी कर दिया करते थे। शिव-मन्दिरों में ग्रनन्त धन-राशि भरी रहती थी। हजारो ब्राह्मण इन मन्दिरों में वेद-पाठ करते, सहस्रों नर्तिकयाँ ग्रपने विलासमय नृत्यों से देवार्चन करती थी। धार्मिक ग्रन्धविश्वास ने जनसमूह में ग्रपने पैर दृढता से जमा रखे थे। दिवक ग्रापदाग्रों से वशीभूत हो मनुष्य कर्त्तं व्य-विमुख हो रहे थे। ग्राडम्बर ढोग ग्रौर पाखण्ड का बोलवाला था।

जैन-धर्म अन्य धर्मो के साथ चल रहा था। समय-समय पर अपनी प्रभुता जमाने का अवसर जैनाचार्य देखते रहते थे। राजविद्राह मे जैनियो का भी हाथ अपने धर्म के प्रोत्साहन के लिए ही होता था। राजा की क्षीिगता और अविवेकता से ये जैन अधिक लाम उठाते थे। अधिकता हिन्दू धर्म की ही थी। हिन्दू धर्म ने प्राय. जैन-धर्म को नष्ट ही कर दिया था। शैवों और वैष्णुवों की प्रवलता बढ रही थी। बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त पर-स्पर भयानक सघर्षों और धार्मिक अन्धविश्वासो मे फैंसे थे।

#### ७-इस्लाम का प्रभाव

श्रनेक पन्थ, श्रनेक मतमतान्तरों में भटकती हुई जनता श्रन्धिवश्वासों से ऊब गई थी। उस समय हिन्दुश्रों के श्ररिक्षित जीवन से लाभ उठाकर मुसलमान साधु-फकीर दया श्रीर स्नेह का प्रदर्शन कर हिन्दुश्रों को मुसलमान बना रहे थे। एकता, दया, स्नेह श्रीर सहानुभूति के श्रभाव के कारण भटके हुए प्रताडित हिन्दुश्रों को समय समय पर ये मुसलमान फकीर प्रेम से श्रपनाकर यवन धर्म में दीक्षित करते थे।

#### ८-यज्ञ-विधान

उस समय प्रसन्नता के अवसर पर अथवा राजा के विजयी होने पर देवो की कृपा का ही फल उसे समभ कर, यज्ञादिको का अनुष्ठान हुआ करता था। इस यज्ञ मे राज-परिवार तथा परिजन वर्ग भी भाग लेता था। इस प्रकार धार्मिक विधि-विधान का बोल-बाला था।

# : ४ : म्रायिक दशा

श्रार्थिक दृष्टि से देश समृद्ध था। खानों भ्रौर खेती से उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति श्रनेक पीढ़ियों से जमा होती चली भ्राई थी। व्यक्तियों ने खूब घन सचित कर लिया था भ्रौर मन्दिर तो उसके भण्डार थे।

## १--- ग्राथिक वैषम्य

श्रार्थिक हिल्ट से समाज के विभिन्न वर्गों मे गहरी ग्रसमानता थी। राजपरिवारों के सदस्यों, सामन्तों तथा दरबारियों का जीवन श्रत्यन्त समृद्ध तथा विलासपूर्णि था। व्या-पारी लोग करोड़पित थे श्रीर करोडों रुपया वे दान ग्रादि मे व्यय किया करते थे। गाँव के साधारण लोग दरिद्र थे। यद्यपि ग्रभाव-पीड़ित वे भी न थे। वे मितव्ययी थे। उनके पास थोड़ा सामान होता था। फिर भी संचित घन, शान्ति तथा व्यापार के कारण साधारणतया

देश की ग्रार्थिक दशा भ्रच्छी न थी। इती ग्रगर सम्पत्ति के लालच ने ही वास्तव मे महसूद गजनवी को मारत पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। हमारे शासक यह नही जानते थे कि देश को बाह्य ग्राकमणों से बचा कर उस सम्पत्ति की रक्षा कैसे करे। राजनैतिक ढाँचा म्रत्यन्त दुर्बेल था। हर्षकालीन सस्थाएँ म्रब भी विद्यमान थी, किन्तू जिस मावना से वे कार्य करती थी वह ग्रब गिर चुकी थी। नौकरशाही भ्रष्ट थी ग्रौर जनता की शक्ति भी ग्रनेक दूषित प्रभावों से क्षीरा हो चुकी थी।

# २---कृषि

ग्रामीए जनता कृषि-कार्य मे लगी हुई थी। राज्य की ग्रोर से सिचाई का उत्तम प्रबन्ध किया गया। नहरे भी निकाली गई। कुएं तालाबो का निर्माण कराया गया। ३—वाशिज्य व्यापार एवं उद्योग

इस काल में व्यापार की स्विधा के लिए व्यावसायिक ग्रथवा श्रे गियाँ स्थापित की गई। कपड़ा, नमक, खाद्य पदार्थ, गन्ना, कास्य की मूर्तियाँ ढालने का, सोने-चाँदी आदि का व्यापार होता था।

अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनो व्यापार उन्नतावस्था मे थे। \*\*\*\*\* सडके थी। विनिमय के साधन सिक्के थे।

"महमूद गजनवी के समय भारत की यह दशा थी। बाहर से शक्तिशाली दिखाई देने पर भी वह इस योग्य न था कि अपने घर्म और स्वतन्त्रता की रक्षा कर सके।"

# उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व

सोमनाथ ग्राचार्य चतुरसेन का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उप-न्यास को विश्रद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कहा जा सकता। लेखक ने स्वय स्वीकार किया है कि "ऐतिहासिक सत्यो की मैने परवा नहीं की। इतना ही काफी समभा कि महमूद ने सोमनाथ को श्राकान्त किया था। उसने गुजरात की लाग लुटी थी।

सोमनाथ का बीज मात्र ही ऐतिहासिक है, नीव को ही ऐतिहासिक कह सकते है, इस नीव पर खड़ा होने वाला उपन्यास का महल कुछ ग्र शो को छोड़कर काल्पनिक है। परन्तु यह काल्पनिक श्रमिसृष्टि ऐतिहासिक तत्थों के प्राते जल नहीं गई है। उसमें ऐतिहा-सिक तत्वों के दर्शन होते है। श्री चतुरसेन शास्त्री का कथन है, फिर भी मुभे तत्कालीन वातावरण तथा घटनाम्रों की रूपरेखा बनाने मं गुजराती साहित्य भीर गुर्जर विद्वानी के लिए सस्कृत-प्राकृत भ्रनेक ग्रन्थो का मनन करना पड़ा। सोलकी वश, तत्कालीन, सामा-जिक एव राजनैतिक स्थिति, अर्थ व्यवस्था, राजतन्त्र, कूटनीति चक्र, साम्प्रदायिक भावना सभी पर मैंने विचार किया।" १

इसका अर्थ यह है कि काफी घटनाए और पात्र काल्पनिक है और इस काल्प-जाकर किले मे रहा। महमूद सोमनाथ की तरफ चला। मार्ग मे बहुत से किले आये.

१. डा॰ आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव: दिल्ली सल्तनत, पृ. ३७।

२. श्री रतिभानु सिंह नाहर: पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ. ३२।

३. डा॰ आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव . दिल्ली सल्तनत, पू. ३०। ५, वही पु० प्रां

४. सोमनाथ (आधार) पुट = ।

एक मन्त्री ने 'कुटिनीमनम्' नाम की एक पुस्तक लिखी थी। संस्कृत् के प्रसिद्ध विद्वान क्षेमेन्द्र ने 'समयमानुका' (वेश्या की ग्रात्मकथा) नामक ग्रन्थ रचा। "इस ग्रन्थ मे नायिका ग्रपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रनुमवों का वर्णन करती है। वह एक दरबारी स्त्री, एक सामन्त की रखैल, सड़कों पर घूमने वाली, कुटिनी, कपटी मिक्षुणी, युवकों को भ्रष्ट करने ग्रीर धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वाली की हैसियत से जीवन बिता चुकी है।"

"इस प्रकार की सब चीजो ने समाज के उच्च तथा मध्यम वर्गों के लोगों को भ्रष्ट किया। सभवतः साधारण जनता प्रचलित साहित्य और वाममार्गी धर्म के दूषित प्रमाव से युक्त रहती।"

#### ४-शेवधर्म :

बौद्ध स्रोर जैन-वर्म का ह्रास हो चुका था। शैवमत का प्रावल्य था। डा० स्रोभा के स्रनुसार शैवमत के मानने वाले भिन्न-भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियो की पूजा करने लगे थे। सामान्य रूप से शैव सम्प्रदाय पाशुपत सम्प्रदाय कहलाता था। बाद मे इसमे से लकुलीश सम्प्रदाय का प्रादुर्माव हुआ। पाशुपत सम्प्रदाय के स्रनुयायी शिव को ही सृष्टि का कत्ती, हर्ता एवं वर्त्ती सनभते हैं। योगाम्यास और भस्म-ज्ञान को वे स्रावश्यक समभते है स्रौर मोक्ष को मानते है।

# ४-ब्राह्मरा धर्म का विकृत रूप:

श्री रामवारी सिंह दिनकर लिखते हैं 'धार्मिकता की स्रति ने देश का विनाश किया, इस अनुमान से भी भागा नहीं जा सकता और यह धार्मिकता भी गलत किस्म की घामिकता थी, जिसका उद्देश्य परमसत्ता की खोज नही, प्रत्युत यह विचार था कि किसका खुआ हुआ पानी पीना चाहिये और किसका नहीं, किसका खुआ हुआ खाना चाहिये और किसका नही, किसके स्पर्श से अगुद्ध होने पर आदमी स्नान से पवित्र हो जाता है और किसके स्पर्श से हड्डी तक अपवित्र हो जाती है। बौद्ध-धर्म हिन्दुत्व का निर्यात किया जाने वाला रूप बन गया था। •••जावा श्रौर सुमात्रा मे पौराखिक सम्यता को फैलाने को बौद्ध नही, ब्राह्मरण ही गए होगे। किन्तु बौद्ध-ब्राह्मरण संघर्ष के क्रम मे ब्राह्मरणों ने विदेश यात्रा करने वाले बौद्धों को नीवा दिखाने ने लिये, धर्मशास्त्रों मे यह विधान कर दिया कि विदेश जाना पाप है। \*\*\* फरिश्ता ने लिखा है कि पश्चिम मे कटक हिन्दुस्रो का स्रटक बन गया था ग्रौर उससे ग्रागे जाने वाला हिन्दू पतित समभा जाता था। .... सिन्घ ग्रौर उसके भ्रास-पात मूसलमानो की प्रमुता को फैलते देखकर ब्राह्मणो को यह नहीं सूफा कि राजाग्रों को इस खतरे से ग्रागाह करे ग्रथवा प्रजा को इस विपत्ति से भिड़ने के लिये तैयार करे। उल्टे, उन्होने विष्णु पुराण मे कल्कि अवतार की कथा घ्सेड़ दी और जनता को यह विश्वास दिलाया कि सिन्धु तट. दाविकोर्वी, चन्द्रमागा तथा काश्मीर प्रान्त का उपभाग ब्रात्य, म्लेच्छ ग्रीर शुद्र करेगे । वे ग्रल्पकृपा ग्रीर बहुत कोप करने वाले होगे । • • • तब शवल ग्राम के विष्णा यश नामक प्रमुख ब्राह्मण के घर मे वासुदेव कल्कि का श्रवतार होगा ग्रौर वह सब म्लेच्छो का उच्छेद तथा ब्राह्मण-धर्म की पुनः स्थापना करेंगे।

का० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव: दिल्ली सल्तनत, पृ० ३६—३७

२. श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० २३।

जो वस्तुएँ परिश्रम श्रौर पुरुषार्थ से प्राप्त होती है उनकी याचना के लिए भी देवी-देवताश्रों से प्रार्थना करने का अभ्यास हिन्दुश्रों में बहुत प्राचीन था। श्रव जो पुरागों का प्रचार हुआ तो वे देश-रक्षा, जातिरक्षा श्रौर धर्मरक्षा का भार भी देवताश्रों पर छोड़ने लगे। सोमनाथ मन्दिर में सहस्रों मनुष्य इस श्राशा से जा छिपे थे कि बाहर महमूद मले ही मार काट मचा ले किन्तु मन्दिर में वह श्राकर जीवित वाहर नहीं जा पाएगा, देवता उसे खा जाएँगे। किन्तु देवता उसे खा नहीं तके। महमूद ही उन्हें तोड़कर अपने साथ ले गया। श्रौर सहस्त्रों मनुष्यों में से अनेक जो बाहर रहने पर शायद बच भी जाते मन्दिर में श्रासानी से मार डाले गए। व

"ज्यो-ज्यो हिन्दुन्नो का पुरुषार्थ श्रौर साहस घटता जाता था त्यो-त्यो उनकी एँ बढती जाती थी। उनका घामिक सस्कार विकृत हो गया था श्रौर वे मानने लगे थे कि ससार में सबसे तुनुक चीज जनेउ श्रौर जात है, जो एक बार गई फिर वापिस नहीं लाई जा सकती है फिर भी, हम सबसे श्रोष्ठ है। इस श्रहकार की वृद्धि होती गई। श्रलबरूनी ने लिखा है कि हिन्दू लोग समभते है कि उनके देश जैसा दूसरा देश नहीं, उनके राजाश्रो जैसे दूसरे राजे नहीं, उनके धर्म जैसा दूसरा घर्म नहीं श्रौर उनके शास्त्रो जैसा दूसरा शास्त्र नहीं।" श्रीह्मण धर्म की रूपरेखा इस प्रकार थी।

# ६-धार्मिक वैमनस्य एवं धर्मान्धता

महमूद ने जिस समय सोमनाथ पर आक्रमण किया उस समय अघोरी कापा-लिको का वामाचार अपनी चरम सीमा पर था। उनके भंयकर वेश और रौरव कृत्यो से जनता मे एक आतक छाया हुआ था। दूसरी ओर शुद्ध शैव मत का प्रचार था जो ब्राह्मण धर्म पर आघारित था। इन दोनो मे स्पष्ट टक्कर थी।

जिस समय अमीर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में हिन्दू और बौद्ध धर्म का जोर था। हिन्दू-धर्म में विष्णु और शिव की उपासना होती थी। वैष्णुव और शेव सम्प्रदायों की प्रबलता का उस युग में एक प्रमुख स्थान है। आये दिन बौद्धों और बाह्यणों का सघर्ष होता था। जैनों और शैवों में भी सघर्ष होता था। अपने-अपने धर्म की विभुता को दिखाने का प्रयत्न किया जाता था। सातवी शती से ईसा की दशवी शता-ब्दी तक समस्त भारत में शिव की उपासना होती थी। "ब्राह्मण वेदों को अर्थ समक्ते ही बिना कंठस्थ कर लेते हैं और बहुत थोड़ ब्राह्मण उतका अर्थ समक्ते की को शिश करते है। ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं वेश्यों और शूद्रों को नहीं।"

वास्तव मे उपर्युक्त शैव धर्म का वासना मूलक शेव धर्म के रूप मे अधोरी साधुआ ने अपनाया । ये हिन्दू-धर्म के जटिल कर्मकाण्ड की पद्धित का तिरस्कार करते थे। मिंदरा पान करना, मास भक्षण करना तथा अपनी आराध्य देवी त्रिपुर सुन्दरी देवी को प्रसन्न करना ही उनकी उपासना का प्रमुख रूप था। भैरवी चक्र की रचना करके उसके सामने पशु तो क्या मनुष्य की भी बिल देने मे इन अधोरी साधुआ को तिनक भी सकोच

१. श्री रामघारी सिंह दिनकर: सस्कृति के चार अध्याय, पृ० २६०। २. वही- पृ० २६१

३. साचुकत 'अलबेरूनीज इ डिया' का अग्रेजी अनुवाद, जिल्द १, पृ. १२८ ।

ग्रन्हरणदेवी के एक लेख से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मरण भी मास-भक्षरण करते थे। प्रति-हार वाडक के लेख से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मरण तो मदिरापान नहीं करते थे पर क्षित्र-यो मे सुरापान प्रचलित था। सुरा बेचने वाली स्त्रियों का बोध भी हमें कुछ स्रोतों से होता है।

स्त्रियाँ प्रांगार-प्रिय ग्रवस्य थी किन्तु प्रांगारिकता का मापदण्ड आधुनिक युग की भाँति नग्नता न था। वे अपने शरीर को वस्त्रों तथा आभूपणो से पूर्णतया ढके रहती थी।"

३—मनोरजन के साधन: — उस समय शतरंज का खेल बहुत प्रिय था। सगीत एव नृत्य विशेष सामाजिक एव धार्मिक श्रवसरों पर श्रायोजित होते थे। "धार्मिक श्रवसरों पर रथ-यात्रा की व्यवस्था की जाती थी। इनके श्रितिरिक्त द्यूतकीड़ा भी समाज मे प्रचित्त थी जिनपर कर लगता था। " विभिन्न खेल-कूदों में भी लोग भाग लिया करते थे। श्राखेट भी कुछ लोगों के लिये मनोरजन का एक साधन था।"

#### : ३ : धार्मिक दशा

धर्म समुचित व्यवहार ग्रौर नैतिकता का मूल माना जाता है, किन्तु इस क्षेत्र मे भी ग्रध पतन होने लगा था। शकर महान ने हिन्दूधर्म को पुन. सगठित किया था ग्रौर उसे एक सुदृढ़ दार्शनिक ग्राधार पर खड़ा किया था किन्तु सामाजिक दोषो को वे भी दूर न कर सके।

# १ वाममार्गः

इस युग मे वाममार्गी सम्प्रदायों की लोकप्रियता पढ़ने लगी, विशेषकर बगाल तथा काश्मीर मे। इनके अनुयायी सुरापान, मांसाहार, व्यभिवार आदि दुर्व्यसनों में लिप्त हो गये। 'खाओ, पीओ और मस्त रहो,' यही उनका तिद्धान्त था। इस प्रकार के दूषित विचार शिक्षा-सस्थाओं में भी प्रवेश कर गए। विशेषकर विहार के विक्रमिशला के विश्वविद्यालय मे। उस विश्वविद्यालय की एक घटना से ज्ञात होता है कि नैतिक कोढ़ हमारे समाज में किस हद तक घर कर गया था। एक विद्यार्थी के पास शराव की एक बोतल पकड़ी गई। विद्यालय के अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया कि यह मुभे एक भिक्षुणी ने दी है। अधिकारियों ने उस विद्यार्थी के विश्व अनुशासन की कार्यवाही करनी चाही, किन्तु इस प्रश्न को लेकर विश्वविद्यालय में दो दल बन गये और एक सकट उपस्थित हो गया। जब एक उच्चतम शिक्षा-केन्द्र में इस प्रकार की घटनाएँ हो सकती थी तो प्रमादमय और विलासमय जीवन बिताने वाले उच्च तथा मध्य श्रीणियों के लोगों की क्या दशा रही होगी, इसका मली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है। हमारे देश में अनेक बढ़े-बढ़े मठ थे। किसी समय वे शिक्षा तथा पवित्रता में उच्च केन्द्र माने जाते थे अब वे भी विलास और प्रमाद के ग्रहु बन गये। सन्यासियों का महत्व घट गया, यद्यिप साघारण जनता की उनके प्रति श्रद्धा बनी रही ]

१-० देव -पित्नयो की पूजा: सर मडारकर के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही मुख्य देवता माने जाते थे। १८ पुराण इन्ही तीनो देवताओ से सम्बन्धित है। जहाँ

१. श्री रतिभानु सिंह नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत —पृ० ३६ — ३७ २. वही —पृ० ३७।

एक ग्रोर परमात्मा के भिन्न-भिन्न नामों को देवता मानकर उनकी प्रथक-प्रथक उपासना प्रारम्म हुई वहाँ ईश्वर की भिन्न-भिन्न शक्तियों ग्रौर देवताग्रों की पत्नियों की भी कल्पना की गई ग्रौर उनकी पूजा की जाने लगी। इसके ग्रितिरक्त मयावहीं ग्रौर चण्डी प्रमुख हैं। भी पूजा की जाने लगी जिनमें काली, कापाली कराली, चामुण्डी ग्रौर चण्डी प्रमुख हैं। कापालिको ग्रौर कालामुखों से इनका सम्बन्ध है। कुछ ऐसी भी शक्तियों की कल्पना की गई जो विषय-विलास एवं कामुकता की ग्रोर ले जाने वाली है, जैसे ग्रानन्दभैरवी, त्रिपुर-सुन्दरी, लिलता ग्रादि। इनके उपासकों के मन्तव्यानुसार शिव ग्रौर त्रिपुरसुन्दरी के सयोजन से ही ससार की निर्मिति हुई। नागरी वर्णमाला के प्रथम ग्रक्षर 'ग्रं' से शिव ग्रौर ग्रान्तम ग्रक्षर 'हं' से त्रिपुरसुन्दरी ग्रभिन्नेत है। इस तरह दोनों का योग ग्रहं काम-कला का सूचक है। <sup>5</sup>

१-१ भैरवी चक :—"भैरवी चक शाक्तो का एक मुख्य मतंक है। इसमें स्त्री के मुख्य गुद्ध भाग के चित्र की पूजा होती है। शाक्तों के दो भेद है कौलिक और समयिन। कौलिकों में दो भेद है, प्राचीन कौलिक तो योनि के चित्र की, दूसरे वास्तविक योनि की पूजा करते हैं। पूजा के समय वे मद्य, मास, मीन आदि का भी मक्षण करते हैं।"

कर्पूरमजरी में कौलमत का वर्णन निम्न प्रकार है, "मत्र-तत्र हम कुछ भी नहीं जानते ना ही हमारे पास गुरु की कृश से हमें कोई ज्ञान हुन्ना है। हम मद्य पीते हैं न्नौर स्त्री रमग्ण करते है तथा कुलमार्ग का रमग्ण करते हुये हम मोक्ष प्राप्त करते है।

कुलटाश्रो को दीक्षित कर हम पत्नी बना लेते है तथा हम लोग मद्य-मास पीते खाते है। मिक्षा हमारा भोजन है श्रौर चर्मखण्ड शैया। इस प्रकार का कौल-घर्म किसे रम-ग्णीक प्रतीत नहीं होता।"

# २-देवदासी प्रथाः

देवदासी प्रथा विचाराधीन काल मे एक ग्रन्य महान दोष के रूप में दिखाई पड़ती है। प्रत्येक मन्दिर मे देवता की सेवा के लिये भ्रनेक भ्रविवाहित लड़िकयाँ रखी जाती थी। इससे भ्रष्टाचार फैला और वेश्यागमन मन्दिरों मे एक सामान्य नियम बन गया। ३-भ्रश्लील साहित्य:

निकृष्ट कोटि की ग्रश्लीलता से पूर्ण तांत्रिक साहित्य की इस युग मे ग्रिधिक वृद्धि हुई। हमारे नैतिक जीवन पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस काल में महानतम विद्वानो के लिये भी ग्रश्लील ग्रन्थ रचना बुरा न माना जाता था। काश्मीर के राजा के

१. सर रामकृष्ण भडारकर . वैष्णविज्स शैविज्म एण्ड अदर माहनगर रिलीजस सिस्टम्स, पृक १४२-४६, के आघार पर।

२. रायबहादुर डा० गौरीशकर ओझा : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ० २७-२८।

३. मताण तताण ण किंपि जाणे झाण च णो किंपि गुरूप्पसाओ । । मज्ज पिआमो महिल रमम्मो मोक्खं च जाको कुल मग्न लग्गा । रहा चडा दिविखआ धम्मदार—मज्ज मस पिज्जए खज्जज अ । भिक्खा भोज चम्मखड च सेजा कोलो घम्मो कस्स णो भाइ रम्मो ॥ श्री राजशेखर: कर्प्रमजरी, श्लोक २२-२३, पृ० २४—२५ ।

निक मृष्टि का मूल उद्देश्य इतिहास को पोषरण देना है। उपन्यास मे ऐतिहासिक तत्व निम्न प्रकार है:—

# : १: महमृद का सोमनाथ पर ग्राक्रमरा

प्रसिद्ध इतिहास वेत्ताश्रों के श्रनुसार महमूद गजनवी के श्राक्रमण का विवरण निम्न प्रकार उपलब्ध है। •••

"हि० स० ४१६ (वि सं० १०८२ ई० स० १०२५) में महमूद ने सोमनाथ (काठियावाड) पर चढाई की।" ३० हजार सैनिको के साथ ता० १० शाबान को महमूद गजनवी ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वह रमजान के बीच मुल्तान पहुँचा। उससे ग्रागे मार्ग भीपए। था, सैकडों मीलों तक मार्ग जनशून्य था ग्रौर रेगिस्तान था। ग्रत. महमूद ने ३० हजार ऊँटो पर जल ग्रौर भोज्यसामग्री लादकर ग्रनहिलवाड की ग्रोर कूच किया। रेगिस्तान के पार कर लेने पर उसे मानव के दर्शन हुए। वहाँ उसने एक किला देखा। यह किला जोघपुर राज्य के नाडौल स्थान मे था। वहाँ जल के ग्रनेक कुएँ उसने देखे। ग्रनेक नरों का संहार करके उसने उस किले को जीत लिया तथा वहाँ के मन्दिरों की मूर्तियाँ तोड़ डाली। वहाँ से फिर उसने ऊँटो पर जल मरा ग्रौर प्रस्थान किया, वह जिल्काद के प्रारम्भ मे ग्रनहिलवाड पहुँचा।" व

"कहा जाता है कि सोमनाथ के मन्दिर के पुजारियों ने यह शेखी मारी थी कि मगवान दूसरे देवताओं से अप्रमन्न हो गए हैं इसलिए बुतशिकन महमूद उन्हें तोडने में समर्थ हुआ है। ब्राह्मणों के इस अहंकार से कुद्ध होकर ही महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण करने का सकल्प किया।"

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ सुल्तान महमूद आफ गजनी' मे श्री मुहम्मद नाजिम कहते है कि 'जब यामिनुद्दौला (महमूद) भारत मे विजय पर विजय प्राप्त कर रहा था और देवालयों का विघ्वंस कर रहा था कि सोमनाथ इन मूर्तियों से अप्रसन्न हो गये है और यदि ये प्रसन्न हो जाएँ तो कोई भी उनका विघ्वंस नहीं कर सकता, उन्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। जब यामिनुद्दौला ने यह मुना तो उसने सोमनाथ को भंग करने की प्रतिज्ञा की और ३०००० सैनिको और सैकड़ो स्वय सेवको के साथ १० अक्टूबर १०२५ की प्रातः वह गजनी से चल पडा।" र

ग्रनहिलवाड़े का राजा मीम (भीमदेव) वहाँ से भागा ग्रौर श्रपनी रक्षा के लिये

इा० ओझा-राजपूताने का इतिहास, पृ० २६१ ।]

२. कामिल्त्तवारीख के अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर

३. डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तवः दिल्ली सल्तनत, पृ० ४८।

४. मुहम्मद नाजिम-द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ सुल्तान महमूद आफ गजनी, पृ० ११४ ।

<sup>&</sup>quot;When Yaminunddaula was gaining victories and demolsihing temples in India, the Hindus said that somnath was displesed with these idols, and that if it had been satisfied then no one could have destroyed or injured then. Whem Yaminuddaula heard this he resolved upon making a campaigne to destory this idol." and left Gazni on the morning of Monday the 10th of Cctober, 1025, with an army of 30,000 regular cavalry and hundreds of volunteers.

जिनमें सोमनाथ के दूत रूप बहुतेरी मूर्तियां थीं, जिनको वह शैतान कहता था। उसने वहाँ के लोगों को मारा, किले तोड़े, और मूर्तियाँ नष्ट की। फिर भी वह निर्जल रेगस्तिन के मार्ग से सोमनाथ की भ्रोर बढ़ा। उस रेगिस्तान में उसको २००० वीर पुरुष मिले। उनके सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अपनी कुछ सेना उन पर चढ़ाई के लिये भेजी। उस सेना ने उनको हराकर मगा दिया और उनका माल असबाब लूट लिया वहाँ से वह देहलवाड़े पहुँचा, जो सोमनाथ से दो मंजिल दूर था। वहाँ के लोगों को यह विश्वास था कि सोमनाथ शत्रु को भगा देंगे। जिससे वे शहर ही में रहे, परन्तु महमूद ने उसे जीतकर लोगों को कत्ल किया और उनका माल लूटने के बाद सोमनाथ की और प्रस्थान किया।"

जिल्काद के बीच (पौष शुल्क के अन्त में) गुरुवार के दिन सोमनाथ पहुंचने पर उसने समुद्र-तट पर एक मुद्दुढ़ किला देखा जिसकी दीवारों के साथ समुद्र की लहरें टकराती थीं। किले की दीवारों पर से लोग मुसलमानों की हँसी उड़ाते थे कि हमारा देवता तुम एबको नष्ट कर देगा। दूसरे दिन शुक्रवार को मुसलमान हमला करने के लिये आगे बढ़े। उनको वीरता से लड़ता देख हिन्दू किले की दीवारों पर से हट गये मुसलमान सीढ़ियाँ लगा कर उन पर चढ़ गए। वहाँ से उन्होंने दीन की पुकार कर इस्लाम की ताकत बतलाई, तो भी उनके उतने सैनिक मारे गथे कि लड़ाई का परिगाम संदेहयुक्त प्रतीत हुआ। कितने ही हिन्दुओं ने मन्दिर में जाकर दण्डवत प्रगाम कर विजय के लिए प्रार्थना की। फिर रात्रि होने पर युद्ध बन्द रहा।"

"भीमदेव अपनै कई सामान्तों के साथ सोमनाय के रक्षण के लिये गया। उसने ३००० मुसलमानों को मारा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही से महमूद ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, हिन्दुओं का अधिक संहार कर उनको शहर से सोमनाथ के मन्दिर में मगा दिया। और मन्दिर के द्वार पर भयंकर युद्ध होने लगा। मन्दिर की रक्षा करने वालों के भुण्ड के भुण्ड मन्दिर में जाने और रो रोकर प्रार्थना करने लगे। फिर बाहर आकर उन्होंने लड़ाई ठान दी और प्राणान्त तक वे लड़ते रहे। थोड़े से जो बचे वे नावों पर चढ़कर समुद्र में चले गये, परन्तु मुसलमानों ने उनका पीछा किया। कितनों ही को मार दिया तथा औरों को पानी में डुबो दिया।"

"सोमनाथ की विजय के बाद महमूद को खबर मिली कि अनहिल्लवाड़ का राजा मीमदेव कंदहत (कंदहत शायद कच्छ का कंथ कोट नामक किला हो) के किले में चला गया, जो वहाँ से ४० फरसंग (२४० मील) की दूरी पर सोमनाथ और रन के बीच है। उसने वहाँ पहुँचकर कितने ही मनुष्यों से, जो वहाँ पर शिकार कर रहे थे, ज्वारमाटे के विषय में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि पानी उतरने लायक है, परन्तु थोड़ी सी भी हवाँ चली तो उतरना कठिन होगा। महमूद ईश्वर से प्रार्थना कर पानी में उतरा और

१. रा व व गौरीशंकर हीराचन्द ओझा : राजपृताने का इतिहास, पृ० २६१।

२. 'हिस्ट्री आफ इण्डिया' लेखक इलियट जिल्द २ के आधार पर रा० वा० गौरी शंकर हीरा चन्द ओझा कृत राजपूताने का इतिहास नामक पुस्तक के पू० २६२ से उद्घृत।

३. फरिश्ता (अ प्रोजी) अनुवाद भाग १, पृ० ७४, अनुवादक विग ।

४. डा • गौरीमकर हीराचन्द्र ओझा : राजपूताने का इतिहास, पृ० २६३।

उसने ग्रपनी सेना सहित वहाँ पहु चकर शत्रु को भगा दिया। फिर वहाँ से लौटकर उसने मंसूर की तरफ जाने का विचार किया जहाँ के राजा ने इस्लाम धर्म का परित्याग किया था। महमूद के जाने की खबर पाकर वह राजा खजूर के जगल मे भाग गया। सुल्तान ने उसका पीछा कर उसके साथियों में से बहुतेरों को मार डाला ग्रौर कइयों को डुबा दिया, थोड़े से माग भी निकले। वहाँ से वह भाटिया पहुँचा, वहाँ के लोगों को ग्रपने ग्रधीन कर गजनी की ग्रोर चला ग्रौर ता० १० सफर स० ४८७ हिजरी (वि० स० १०६३ ई० स० १०२६) को वहाँ पहुँचा।"

कितने हीं मुसलमान इतिहासकारों ने उपरोक्त वर्णन को बड़े अजीब ढग से प्रस्तुत किया है। यह इतिहासकार का लक्ष्या नहीं । आधुनिक मुसलमान लेखक डा॰ हबीब ने महमूद के बारे में लिखा है कि गजनवीं की सेना से भारतीय मन्दिरों का जो घोर विध्वस हुआ उसकों किसी ईमानदार इतिहासकार को छिनाना नहीं चाहिये और अपने धमें से परिचित मुसलमान उसका समर्थन नहीं करेगा ।" इस कथन की पुष्टि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने भी की है। "भारत में मुसलमानों का अत्याचार इतना भयानक रहा कि सारे संसार के इतिहास में उसका जोड़ नहीं मिलता। इन अत्याचारों के कारण, हिन्दुओं के हृदय में इस्लाम के प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई उसके निशान अभी तक बाकी है। और पड़ौसी के हृदय में इतिहास ने जहर की जो लकीरे छोड़ी है उन्हें मुसलमान भी मन ही मन अनुभव करते है।"

श्राचार्य चतुरसेन का सोमनाथ यूँ तो सारा का सारा महमूद के श्राक्रमण से सम्बन्धित है परन्तु उसमे श्रन्य तत्वो का भी दर्शन कराया है जिनके विषय पर श्रागे इसी श्रम्थाय में विचार किया गया है। संक्षेप में, उपन्यास में विणित महमूद का सोमनाथ पर श्राक्रमण इस प्रकार है—महमूद गजनवी एक विशाल सेना लेकर गजनी से चला, वहाँ से चल कर वह सिन्व के मार्ग द्वारा मुल्तान श्राया श्रोर मुल्तान के राजा श्रज्यपाल से मार्ग लेकर वह मरुस्थली के मुहाने पर स्थित घोघागढ़ श्राया। घोघागढ़ का पतन करने के पश्चात् वह श्रजमर पहुंचा। श्रजमेर के राजा धर्मगजदेव की सेना के साथ उसका युद्ध हुश्रा। श्रपनी चालाकी श्रौर हिन्दुश्रों के माथ विश्वासघात के कारण श्रपनी पराजय को जय में परिवर्तित कर वह नान्दौल के वन में से होता हुश्रा श्रनहिल्लवाड़ा पहुँचा श्रौर वहाँ से प्रभासपट्टन पहुँचकर उसने सोमनाथ का विध्वस किया और ज्योर्तिलिंग के तीन टुकड़े किये। सोमनाथ-रक्षण में घायल मीमदेव को गदावा दुर्ग पहुँचा दिया गया। श्रमीर उसके पीछे-पीछ सेना लेकर गंदावा दुर्ग पहुँचा, गंदावा-पतन होते देख भीम को गुप्त मार्ग से खम्मात पहुँचा दिया गया। वहाँ भी श्रमीर ने उसका पीछा किया। महाराज भीमदेव को खम्भात से श्राबू भेज दिया गया। महमूद पाटन की श्रोर रवाना हुश्रा, वहाँ से वह श्रनहिल्लपट्टन पहुँचा। वहाँ गुजरात की गदी दुर्लभदेव को सौंपकर उसने सिन्च के मार्ग के लिए कथकोट की

इलियट की हिस्ट्री आफ इण्डिया नामक पुस्तक के आधार पर रा० व० गौरीशंकर हीराचन्द
 ओझा कृत राजपूताने का इतिहास, पृ० २६३ से उद्घृत अंश ।

२. डा राजवली पाण्डेय भारतीय इतिहास का परिचय।

३. श्री रामधारी सिंह दिनकर: सस्कृति के चार अध्याय, पृ० २१७।

सोमनाथ १३१

स्रोर बाग मोड़ी। कच्छ के महारन में उसकी समस्त सेना रेत के सागर में विलीन हो गई। स्रौर महसूद सब कुछ गॅवाकर लाहौर होकर गजनी लौट गया।

कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह मुल्तान से सीघा अनिहिल्लवाड़ा पहुँचा, वहाँ से सोमनाथ पहुँचा और सोमनाथ का विघ्वंस करके कच्छ के महारन के और पश्चिम में समुद्र के किनारे से वह सुरक्षित गजनी लौट गया।

कुछ इतिहासकारों ने महमूद का अजमेर के मार्ग से सोमनाथ पर आक्रमण करना बताया है। परन्तु आज यह बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि वह अजमेर नांदौल आदि के मार्ग से नहीं गया क्योंकि 'अजमेर' उन दिनों था ही नहीं। फरिश्ता का अजमेर का उल्नेख अब अमान्य सिद्ध कर दिया गया है।

फिर भी यह मेरा विषय नही है कि महमूद किस मार्ग से सोमनाथ पहुँ चा। यह खोजना इतिहासकारों का काम है ग्रौर यह खोज स्वयं मे एक बहुत बडा शोध कार्य है। डा॰ ग्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के ग्रनुसार महमूद ग्रजमेर के मार्ग से नही गया जबिक राजपुताने के इतिहास के प्रकाण्ड पंडित टाड महोदय उसे ग्रजमेर के मार्ग से गया हुग्रा मानते है। हाँ इतना ग्राश्चर्य ग्रवश्य हुग्रा कि इतिहासकार इस बात पर ग्रभी तक एक मत नहीं हो पाए। हाँ बुद्धि यही कहती है कि वह रेगिस्तान के मार्ग से सीधा गया होगा। रेगिस्तान के कष्टों को भेलना उसने ग्रधिक ठीक समभा होगा ग्रेपेक्षा इसके कि वह अजमेर के मार्ग से ग्राकर पग-पग पर हिन्दू राजाग्रो से टक्कर लेता। खैर जो भी हो इतिहास ग्रभी तक कोई निश्चित मत इस सम्बन्ध में स्थिर नहीं किया है।

# महमूद का सेना सहित कघ्छ के महारन में भटकना :

उपन्यासकार ने घोघा बापा के पुत्र सज्जन से महसूद की सेना को रेगिस्तान में गलत मार्ग पर लगवाया है। सज्जन ने मूर्ख भुमिया का ग्रिमिनय किया ग्रौर महसूद से बदला लेने के लिये उसे सेना सहित कच्छ के महारन में घकेल दिया।

इतिहास भी इस बात का साक्षी है। मुहम्मद नाजिम ने इसी प्रकार का वर्णन किया है।  $^2$ 

इलियट एण्ड डाजसन : हिस्ट्री आफ गजनी, पृ० १५३ के फुटनोट से उद्धृत।

q. "Farishta says that he passed by Ajmer, but the Tarikh-e-Alfi, perhaps more correctly, says Jaiselmer, destroying all the temples on the way had massacred so many of the inhabitants that for some time no one could pass that way on account of the stench arising from the dead bodies."

R. "Here (in Cutch) he was led astray by a devotee of Somnath who had offered to act as a guide, but to avenge the desecration of his deity, had intentionally brought the army to a place where water could not be procured. After a few days of hopeless wandering, the Sultan was able to extricate his army from this perilous situation and cross near to Sindh in safety."

मृहम्मद नाजिम : द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ सुलतान महमूद आफ र जनी, पृष्ठ ११६ ।

## ः २: सोमनाथ में वरिंगत विशिष्ट पात्रों की ऐतिहासिकता १- महमूद गजनवी

गजनी के वादशाह महमूद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। परन्तु राज्य स्थापित करने की उसकी इच्छा नहीं थी। इसलिए वह देश को उजाड़कर और लूटमार कर वापिस चला गया। गजनी के छोटे से राज्य को उसने एक साम्राज्य मे परिणात कर दिया और एशिया के देशों में उसने पूर्णतया धाक जमाली। ••••• महमूद विद्या-प्रेमी था। ••• शाहनामा का रचियता फिरदौसी उसके दरबार में रहता था। •••• महमूद के साथ अलबरूनी नामक विद्वान मारत में आया था। उसने कुछ काल तक यहाँ रहकर मारतीय दर्शन, ज्योतिष और कतिपय अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया था।

"महमूद के विषय मे प्रसिद्ध इतिहासज्ञ इलियट की पुस्तक 'हिस्ट्री आफ गजनी' में लिखा है कि महमूद मे हृदय का घँर्य था और हाथ की शक्ति थी। इन दो गुराो के कारए। वह सिहासन पर बैठने योग्य था। उदारता के क्षेत्रमे उसे कोई सम्मान नहीं मिला। सीपी जैसे मोती की रक्षा करती है वैसे ही वह अपनी सम्पत्ति की रक्षा करता था। उसके कोष-रत्नों से परिपूर्ण थे, परन्तु एक भी निर्धन उससे लाभ नहीं उठा सका।""

"महमूद अत्यन्त महत्वाकाक्षी युवक था। " उसने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रति-वर्ष मारत के काफिरो पर आक्रमण करूँगा। " महमूद की आकृति राजाओ की सी न थी उसका कद बीच का और शरीर हुष्ट-पुष्ट था किन्तु देखने मे वह कुरू था। शूरत्व भी उसमें असाधारण कोटि का न था फिर भी वह महान सेना-नायक और उतना ही अच्छा सैनिक था। वह बुद्धिमान तथा चतुर था और मनुष्यो को परखने का राज्योचित गुण उसमें विद्यमान था।" " ऐसा कोई व्यक्ति न था जिसके बिना उसका कार्य न चल सकता हो। " प्रो० हबीब का मत है कि जीवन के प्रति महमूद का दृष्टिकोण पूर्णतया सासा-रिक था। अन्व मिन्ति पूर्वक मुस्लिम उलैना की आज्ञाओं का पालन करने को वह तैय र न होता था। विद्वान लेखक की यह भी धारणा है की महमूद धर्मान्य न था। " उसका दरबारी इतिहासकार उसके मारत पर आक्रमणो को जिहाद समभता था जिसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और कुफ का मूलोच्छेदन करना था। अपनी - 'तारीख-ए-यामीनी' मे वह लिखता है,' सुल्तान महमूद ने पहले सिजिस्तान पर आक्रमण करने का सक्त्य किया, किन्तु बाद मे उसने हिन्द के विरुद्ध जिहाद (धर्म युद्ध) करना ही अधिक अच्छा समभा। '

१ डा. ईश्वरी प्रसाद: भारतवर्ष का नवीन इतिहास, पृष्ठ ११६।

२. "He had both wisdom of heart and streng h of hand, with these two qualities he was fit to sit upon the throne." "From genrosity he derived no honour, Like as the shell guards the pearl So he guarded his wealth, He had treasuries full of jewels But not a single poor man derived benefit there from. इलियट उण्ड डाउसन् : हिस्ट्री आफ गजनी, भाग २ पृष्ठ १३=।

३. डा. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव . दिल्ली सल्तनत, पृष्ठ ४१-४२ ।

इलियट के अनुसार ३१ वर्ष राज्य करके ६३ वर्ष की आयु में सुल्तान महसूद राजयक्ष्मा और यक्त के रोग से १०६० में मर गया।

उपन्यासकार के अनुसार महमूद एक जहाँ दुर्दान्त बर्दर, डाकू, लूटेरा, विश्वास-धाती, हिन्दुओं का प्रवल शत्रु है दूसरी और वहाँ वह एक मनुष्य है। उसके हृदय में मी प्रोम की सिलला बहती है। वीरों का सम्मान करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले अपने सिपाहियों को दण्ड भी देता है। इसका विस्तृत वर्णन आगे लिखक का उद्देश्य में करेंगे।

### २- गुर्जरेश्वर (मूलराज)

'गुर्जरेश्वर सोलंकियों का मूल पुरुष, जिसने गुजरात में पट्टन का राज्य स्थापित किया, मूलराज प्रथम है। उसने सपादलक्षीय राजा चौहान विग्रहराज ग्रौर तेलग सेनापित वारप से युद्ध किए। इन युद्धों में वारप मारा गया ग्रौर उसके दस हजार घोड़े ग्रौर ग्रद्ठा-रह हाथी मूलराज के हाथ लगे। संभवतः चौहान राजा विग्रहराज से उसने संघि कर ली। परन्तु प्रबन्ध चिन्तामिए। में ग्रागे चलकर यह भी लिखा है कि मूलराज विग्रहराज से डरकर कृत्था-दुर्ग ने भाग गया। पृथ्वीराज विजय काच्य ग्रौर हम्मीर महाकाच्य ••• भी मूलराज की पराजय को ही घ्वनित करते है।

"मूलराज ने अनिहल्लपट्टन में त्रिपुर-प्रासाद नामक मन्दिर बनवाया था द्वया-श्रय काव्य के अनुसार मूलराज दान पुण्य करने की भावना से अपने बड़े पुत्र चामुण्डराय को राजकाज सौंप कर सिद्धपुर में जाकर रहने लगे और बाद में वहाँ जीवित अग्नि-समाधि ले ली।"

' मूलराज ने विक्रम सम्वत् १०१७ से १०५२ तक राज्य किया "४

उपन्यास में मूलराज के विषय में कुछ नहीं है। केवल इतना ही है कि सोलंकियों का पहला राजा मूलराज था। मूलराज मामा को मारकर गद्दी पर बैठा। इसने पिरचम में कच्छ और काठियावाड़ तक अपनी सत्ता स्थापित की। दक्षिए गुजरात के राजा वारप का उसने हनन किया \*\*\* इस राजा ने अनिहल्लपट्टन में त्रिपुर प्रासाद नामक एक देवालय बनवाया। वृद्धावस्था में मूलराज बानप्रस्थ हो सरस्वती तीर श्रौस्थल में रहने लगा। ह

३- चामुण्डराय (मूलराज का पुत्र)

"उसने मालवे के राजा सिन्धुराज (भोज के पिता) को युद्ध में मारा। तब से ही

- २. प्रबन्ध चिन्तामणि : सोमनाथ (आधार), पृ. ४६ से उद्धृत।
- अपयप्रवीर बत वीरवीर -ससेव्य मान क्रमपाद युग्मम् ।
   श्री मूलराजं समरे निहत्य यो गुर्जरं जर्गरतां मनैर्षति । ६
   (नवचन्द्र सूरिकृत हम्मीर महाकाव्य (सोमनाथ (आधार) पृष्ठ ४६ से उद्धत) ।
- ४. द्वयाश्रय काव्य सर्ग ६ श्लोक १०३-१०७ ले० हेमचन्द्र आचार्य ।
- ५. सोमनाथ (आधार): पृष्ठ ४५ के आधार पर।
- ६. सोमनाथ : पृष्ठ १३०।

 <sup>&</sup>quot;He died of consumption and liver complaint in year 421 H. (1031 A. D.). His age was 63 years and he reigned 31."
 इलियट एण्ड डाउसन: हिस्ट्री आफ गजनी, भाग २. पृष्ठ १३६।

गुजरात मे सोलिकियों भ्रौर मालवे के परमारों के बीच वंशपरम्परागत वैर हो गया भ्रौर वे बराबर लडते भ्रौर श्रपनी बरबादी कराते रहे। चामुण्डराय बडा कामी राजा था। उसकी बहन (चाचिग्गी देवी) ने उसको पदच्युत कर उसके ज्येष्ठ पुत्र बल्लमराज को गुजरात के राजिसहासन पर बिठलाया। उसके तीन पुत्र बल्लमराज, दुर्लभराज भ्रौर नागराज थे।" 9

चामुण्डराय का बर्णन हमे कुमारपाल चरित्र मे भी मिलता है। उसमे लिखा है कि 'मदोन्मत्त हाथी के समान सिन्धुराज को चामुण्ड ने चामुण्डा देवी के वर से सशक्त होकर मारा"।

"बड़ा नगर से मिली महाराज कुमारपाल का प्रशस्ति मे - जो विक्रम सं० १२०० अस्विन शुल्क १५ गुरुवार की है लिखा है-कि "उस मूलराज का पुत्र, राजाओं मे शिरोमिए। चामुण्डराज हुआ जिसके मस्त हाथियों के मद-गन्ध का हवा के सूँघने मात्र से ही मद-रहित होकर मागते हुये अपने हाथियों के साथ ही साथ राजा सिन्धुराज इस तरह नष्ट हुआ कि उसके यश की गन्ध तक नहीं रही।"

''हेमचन्द्र श्राचार्य ने ग्रपने द्वयाश्रय काव्य मे चामुण्डराज को गुणी, कर्त्त व्यपरायण, शत्रुसंहारक, परोपकारी श्रौर घनी दिखाया है।"

गुजरात की सभी ऐतिहासिक पुस्तकों मे मूलराज के पश्चात् चामुण्डराय को ही गुजरात का राजा विश्वात किया गया है। ताम्र पत्रो से भी यह प्रमारा परिपुष्ट हुआ है कि मूलराज के पश्चात् चामुण्डराय ही गुजरात का राजा बना। ध

परन्तु सोमनाथ का चामुण्डराय कायर, अफीमची, विलासी है। वह एक दुर्बल मन और कच्चे दिल का आदमी था। वह चारो श्रोर खटपटी खवासो और जीहुजूरियो से घिरा रहता था। \*\*\*\*वह नाच तमाशे और ऐश आराम में गर्क रहता था। भाड, वेश्या, नट और ऐसे ही लुच्चे लफगे लोग सदा उसके पास भरे रहते थे। ई

श्राचार्यं चतुरसेन ने प्रयोजनवश चामुण्डराय को ऐसा चित्रित किया है। वे कहते हैं—"मैं तो उसके काल से हिन्दू राजाश्रो के उस श्रसावधान जीवन की श्रोर सकेत कर रहा हूँ कि जिसके कारण हिन्दू राजा हारते ही चले गए।" श्रमीर की सेना चामु-ण्डराय की छाती पर चढ श्राइ श्रौर उसे श्रपनी विलासी प्रवृत्ति के कारण इसका पता तक ही नही।

ऐपिश्राफिगा इण्डिका जि० १, पृ. २६७ ।

(सोमनाथ (आधार), पृ. ४१-५० से उद्धृत)

१. डा० गौरीशकर हीराचन्द्र ओझा : राजपूताने का इतिहास, पृ. २१४-२१६।

२. श्री जयसिंह सूरि: कुमारपाल चरित्र, पृ. १-१३।

 <sup>&#</sup>x27;सूनुस्तस्य बभूव भूपितलकश्चामुण्डराजा ह्वयो ।
यद्गन्ध द्विपदानगन्ध पवन घ्राणेन दूरादिप ।।
विश्वश्यन्मद गन्धमग्रविरिभ: श्री सिन्घुराजस्तथा ।
नष्ट: झोणिपितर्ययथास्य यशसा गन्धापि निर्णाशितः ।।

४. श्री हेमचन्द्र आचार्य : द्वयाश्रय काच्य, सर्ग ७ श्लोक १-५६।

५. सोमनाथ (आधार)-पृ० ५२।

६. सोमनाथ-पृ० १३०-प्३१।

७. सोमनाथ (आधार,--पृ०५६।

### ४-दुर्लभराज :

"इसका विवाह नाडौल के चौहान राजा महेन्द्र की बहिन दुर्लभदेव से हुम्रा था। ••••••उसका उत्तराधिकारी इसके छोटे माई नागराज का पुत्र मीमदेव हुम्रा।" <sup>9</sup>

रत्नमालाकार ने दुर्लमराज को सेवाव्रती, कर्त्तव्यपरायण एवं ज्ञानवान बताया है। द्वयाश्रय काव्य मे उसके विषय मे लिखा है कि एकान्तवाद को निर्मूल ठहराकर तत्व-ज्ञानी दुर्लभराज ने सत्यता ग्रहण की।

दुर्लभराज ने अपनी इच्छा से राज नहीं छोड़ा भीमदेव ने बलात् उससे राज्य छीना। अनेक विद्वानों का यहीं मत है। \*\*\*\*\*\*\*\* कुछ इतिहासकार दुर्लभराज को दम्भी और पाखण्डी कहते हैं। जैसा कि इतिहासकारों का कथन है कि दुर्लभराज ने भी महमूद से युद्ध किया होगा, महसूद ने सिद्धपुर का रुद्रमहालय भी मंग किया था। फिर दुर्लभ ने महसूद की अधीनता स्वीकार कर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा भी नहीं की। गुजरात की प्रजा भी दुर्लभराज को चाहती न थी, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। \*

"कुछ इतिहासकार दुर्लमसेन को दगाबाज और साहूकार चोर कहते हैं। अपना मतलब सिद्ध करने के लिये वह अच्छे बुरे की परवाह नहीं करता था। वह किसी पर मरोसा भी नहीं करता था। न उसे भाई भर्ताजे पर विश्वास था। "वह असंतोषी पुरुष था और मतलब पूरा करने के लिये वह दया, माया, नीति, अनीति की तिनक भी परवाह नहीं करता था। कहा जाता है कि उसने महमूद से संधि कर ली थी और अपने भाई बल्लभदेव को शत्र के सुपूर्व करने में सहायता की था। र

दुलंभराज के विषय मे विभिन्न ऐतिहासिक विद्वानों के विभिन्न मत है। द्वया-श्रय काव्य की टीकाकार के अनुसार महेन्द्र मारवाड़ का राजा था और उसकी बहिन से दुलंभराज का विवाह हुआ था। उस समय मारवाड़ मे नान्दौल के चौहान राज्य करते थे। है

फार्ब्स अपनी सम्पादित रासमाला पुस्तक मे इस ऐतिहासिक तथ्य को विय-रीत रूप देकर लिखता है। उसके अनुसार दुर्लभराज ने अपनी बहिन दुर्लभदेवी का विवाह मारवाड़ के राजा के साथ किया। गुजरात का कोई भी इतिहासकार इसका समर्थन नहीं करता। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि फार्ब्स ने द्वयाश्रय काव्य का अर्थ जानने में गलती की है।

प्रवन्ध-चिन्तामिए। के अनुसार दुर्लभराज अपने भाई नागराज के पुत्र मीमदेव को राजगद्दी पर विठाकर स्वय यात्रा के लिये काशी की ओर चल दिया। जब वह मालब देश को पार कर रहा था तब वहाँ के राजा मुंज ने कहा कि यदि यात्रा के लिये ही तुम्हे जाना है तो छत्रचामरादि का त्याग करके जाओ अन्यथा मुभसे युद्ध करो। घर्म-कार्य मे

डा० गौरीशकर हीराचन्द औझा : राजपूताने का इतिहास, पृ० २१४-२१६ ।

२. रत्नमाला, रत्न २ पृ० ३२।

३. श्री हेमबन्द्र आचार्य: ह्याश्रय काव्य, सर्ग ७, श्लोक ६४।

४. सोमनाथ (आधार)-पृ० १५६। ५. वही-पृ० ५६।

६. सोमनाथ (आधार) — पृ० ५३। ७. वही — पृ० ५३ — ५४।

विघ्न-स्वरूप यह सारा हाल उस्ने भीमदेव को पहुंचा दिया और स्वयं यात्री के वेश में काशी चला गया। प्रबन्ध-चिन्तामिंग के अनुसार तभी से मालव और गुजरात में शत्रुता की नीव रखी गई। 5

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है कि सोलिकयों के राजा चामुण्डराय के च्युत होने पर बल्लभराज राजा बना । उसने मालव पर श्राक्रमण किया श्रौर वही उसका देहा-न्त हो गया । ••• प्रबन्ध चिन्तामिण के श्रनुसार उसने ५ महीने २६ दिन राज्य किया । र

उपन्यास का दुर्लभदेव एक नीच प्रकृति का पुरुष है। गुजरात की गद्दी हिथियाने के लिये उसने क्या नहीं किया, ग्रपने पिता चामुण्डराय को मार डालने का षङ्यन्त्र रचा ग्रीर ग्रमीर की सहायता की। वह मन्द बुद्धि था।

### ५--बल्लभराज:

"उसने मालवे पर चढ़ाई की परन्तु मार्ग में ही बीमार होकर मर गया। उस लगभग छ: मास तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा माई दुर्लभराज हुआ।"

### ६-भीमदेवः

भीमदेव के चरित्र का उल्लेख संस्कृत-ग्रन्थों मे काफी मिलता है। प्रबन्ध चिन्ता-मिंग् में भीमदेव की सिन्ध पर चढाई का वर्णन है। ४

"चन्द्रावती नगरी का राजा घुं घक वीरों का स्रग्नग्राणी था। जब उराजा भीम-देव की सेवा स्वीकार नहीं की तब राजा भीमदेव उस पर कृद्ध हुं सा। " राजा भीम ने प्रागवाट बंशी मन्त्री विमल को सर्वुद का मन्त्री बनाया। उसने विक्रम सम्बत् १०५८ में सर्वुद के शिखर पर श्रादि नाथ का मन्दिर बनवाया। प्राप्त प्रभुसूरि ने भी इसका समर्थन किया है। श्राबू के राजा कृष्णा राज को भीमदेव द्वारा कैंद कर लिया जाना भी विणित है। श्राबू के राजा कृष्णा राज को भीमदेव द्वारा कैंद कर लिया जाना भी विणित है। श्राब्र के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्

'जैसे मीमदेव ने आबू के परमारों को अर्पने अवीन किया वैसे ही नान्दौल के चौहानों पर चढ़ाई करके उन्हे अपने अधीन बनाया।"

"रत्नमालाकार ने मीमदेव का शरीर पुष्ट, लम्बा, रोमवाँला और वर्गा क्याम बताया है। श्रवन्य चिन्तामिंग में भीमदेव कीं तीन रानियो का उल्लेख है।" '°

१. प्रबन्ध चिन्तार्मण-पृ० ४६-५०।

२, सोमनाथ (आधार)--पृ० ५२।

३. डा॰ गौरीशकर हीराचन्द ओझा : राजपूताने का इतिहास, पू॰ २१५-२१६।

४. प्रबन्ध चिन्तामणि-पृ० ७६।

५. ऐपिग्राफिका इंक्किन-पृ० १४५--१४६। (देहलवाड़े के आदिनाथ के जैन मंदिर के विक्रम ईं० १३७८ ज्येष्ठ सुदी १ का शिलालेख)

६. जिन प्रभू सूरि: तीर्थंकल्प का अंद्भत काव्य।

७. ऐ पिग्राफिका इ डिका-पू० ७५-७६।

द. सोमनाथ (आघार)—पृ०६०।६. रत्नमाला—पृ०३३।

१०. प्रबन्ध : चिन्तामणि—पृ० १३१।

"भीमदेव ने विकम सम्वत् १०७८ से १११० तक राज्य किया। देहान्त के समय उसकी श्राय लगभग ६० के थी।" भ

"इडियन एण्टीक्योरी में भीमदेव के दो ताम्रपत्रों का उल्लेख है। प्रथम वि० स० १०६६ कार्तिक सुदी १५ का है। इसमें मट्टारक ग्रजयपाल को कच्छ का मसूर गाँव देना उल्लिखित है। दितीय ताम्र पत्र वि० स० १०६३ का है। इसमें ब्राह्मण गोविन्द को सहसचापा गाँव में एक हलवाह भूमि देने का उल्लेख है।"

"ई० स० १०२५ में जब गज़नी के सुल्तान महमूद ने गुजरात पर चढाई कर सोमनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर को जो काठियावाड़ के दक्षिए। में समुद्र-तट पर है, तोड़ा, उस समय मीमदेव ने अपनी राजधानी को छोड़कर एक किले (कन्थकोट कच्छ मे) की शरए। ली। ""भीमदेव ने अपने अन्तिम समय में क्षेमराज को राज्य देना चाहा, परन्तु उसने स्वीकार न किया और अपने छोटे भाई कर्ए। को राज्य देकर वह मडकेश्वर में जाकर तप-स्या करने लगा।"

मुहम्मद नाजिम के अनुसार भीमदेव महमूद के डर से, कन्थकोट के दुर्ग से जहाँ वह शरराप्यन था, भाग गया। महमूद ने उस किले को जीता तथा लूटा और कच्छ की ओर आगे बढा। <sup>४</sup>

श्राचार्यं चतुरसेन सोमनाथ मे भीमदेव का चित्रण परम निष्ठावान चरित्रवान, वीर, देश-प्रेमी, भगवद् प्रेमी के रूप मे किया है। अपने प्राणों पर खेलकर उसने सोमनाथ की लाज बचाने का प्रयास किया। जब तक वह मूच्छित नहीं हो गया तब तक उसने रण-स्थल का त्याग नहीं किया। जबिक इतिहास के अनुसार वह एक कायर राजा था। उसने अभीर के डर से भागकर एक अन्य दुर्ग मे शरण ली थी।

### ७---चौला

भीमदेव की नर्तकी पत्नी चौला का वर्णन 'प्रबन्घ चिन्तामिए' मे मिलता है।
•••• श्री मदर्गा हिलपुर पत्तने बृहित श्री मीमदेवे साम्राज्य पालपित श्री मीमेश्वरस्य पूरे
चउला देवी नाम्नी परायगना ••• तामन्तः परेण्यवात्।

•

प्रबन्ध-चिन्तामिं में बकलादेवी के स्थान पर चौला देवी पाठ मिलता है। मेरु-तुंग बकलादेवी ••• चौला देवी को पथम्रघ्टा वेश्या बतलाता है। परन्तु किसी ग्रन्थ या

१. सोमनाथ (आधार)-पृ० ६२।

२. इ डियन एण्टीक्योरि, जि॰ ६, पृ॰ १९३। ३. वही-पृ॰ १०६, जि॰ १८

४. डा० गौरीशकर हीराचन्द्र ओझा राजपूताने का इतिहास, पू० २१५-२१६।

k. "When Bhim Dova heard the news of Sultan's approach he fled from the fort of Kanthkot where he had taken refuge. The Sultan took the fort, gave it up to plunder and resumed its march accross Cutch."

डा० मुहम्मद नाजिम : द लाइफ एण्ड टाइम्स आफ सुल्तान महमूद आफ गजनी, पृ. ११६। ६. श्री के० एम० मुन्शी : जय सोमनाय, पृ. प्र।

शिलाखेख से इसकी पुष्टि नहीं होती। मीमदेव के तीन पुत्र बतलाए हैं। मूलराज, क्षेमराज श्रीर कर्ण। क्षेमराज बकुलादेवी (चौला) से श्रीर कर्ण उदयमती से हुए।

चौला सोमनाथ की नायिका है। सारा कथानक अधिकाशत. उसके ही इर्दगिर्द घूमता है। वह सोमनाथ महालय की नर्तिकयो की अधिष्ठात्री है और महाराज भीमदेव की प्रेयसी है। गगसर्वज्ञ ने उसे भीमदेव को सौप दिया था। वह गुजरात की राजमहिषी बनती परन्तु कुछ मित्रयों ने इसे टीक नहीं बताया, तो गुजरात को गृह-कलह से बचाने के लिए वह फिर सोमनाथ महालय मे अपने पहले रूप ने गली गई। ऐसी महती है सोमनाथ की चौला।

### ५- धोधा बापा

''घोघा बापा का पराक्रम किल्पत नहीं है, इसके लिए मैने अपने अग्रेजी लेख में उद्धरण दिए हैं, लेकिन वे उद्धरण कहाँ से लिये इसकी खोज करने का अवसर मुक्ते फिर नहीं मिला। इतना अवश्य है कि राजपूताने में अब भी एक स्थान 'घोघा देव का स्थल' नाम से प्रसिद्ध है।" रे

उपन्यास मे विश्वित घोघाबापा वह वृद्ध वीर हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। अपने जीते जी उसने अमीर को सोमनाथ की ओर नहीं बढ़ने दिया।

### ६- विमलश ह

"विमलशाह के सम्बन्ध में किसी विद्वान का कोई लेख नहीं मिलता है। परन्तु आबू वाले विमलशाह के मन्दिर के जीएों द्वार के लिए एक शिलालेख से हमें इतना ही पता चलता है कि वह प्रागवाट् (पौरवाड़) जाति का महाजन, दृढ जैन धर्मावलम्बी और वीर प्रकृति का योद्धा था। उसके आबू के मन्दिर को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसके पास बप-रिमित धन-समृद्धि थीं"

"(भीमदेव ने) म्राबू के परमार राजा धुंधक से जो उसका सामन्त था, विरोध हो जाने पर ग्रपने मन्त्री पोरवाड जाति के महाजन विमल (विमलशाह) की ग्राधीनता मे ग्राबू पर सेना भेजी।

केवल इतना ही वर्णन विमलशाह के विषय मे मिलता है।

श्चाचार्य चतुरसेन ने विमलदेव शाह को एक बुद्धिमान, वीर एवं त्यागी दिखाया है। वह गुजरात के शुभचिन्तकों में से था और वह श्रमीर को मार भगाने की योजनाश्चो मे कियाशील रहा।

## : ३ : सोमनाथ में वरिंगत विशिष्ट स्थानों को ऐतिहासिकता

#### १- सपादलक्ष

साम्हर ग्रौर ग्रजमेर राज्यों के ग्राधीन सम्पूर्ण देश सपादलक्ष कहलाता था।  $^{4}$  विग्रहराज बीसलदेव सपादलक्ष का राजा था, ऐसा प्रवन्य चिन्तामिं में लिखा है।  $^{6}$ 

१. सोमनाथ (आधार) पृ.६१।

२. श्री के॰ एम॰ मुन्धी : जय सोमनाथ, पृ. ७। ३. सोमनाथ (आधार), पृ. ३।

४. डा॰ ओक्षा: राजपूताने का इतिहास, पु. २१५-१६।

५. नागरी प्रचारिणी पतिका, भाग २, पृ. ३३०-३३२। ६. सोमनाथ (आधार): पृ. ६४।

### २- प्रभासपट्टन

"सोमनाथ की प्रसिद्धि के ग्रनेक कारण है। प्रथम तो प्रमासपट्टन तीर्थ ही बहुत प्राचीन है। महाभारत काल मे यही पर यादवों का विग्रह ग्रौर कुलक्षय हुग्रा था। " प्रभास प्रथम ही सुपूजित तीर्थ था। फिर मध्यकाल मे वहाँ सूर्य-मिन्दर तथा जैन-मिन्दरों के निर्माण होने से इस महातीर्थ की गणना ग्रौर ग्रधिक व्यापक हो गई ग्रौर वह भारत का प्रसिद्ध तीर्थ हो गया। उसके बाद प्रसिद्ध मूर्ति भजक महमूद के ग्रनितम ग्रिमयान के कारण जिसमे सोमनाथ भग हुग्रा, उसने एक ऐतिहासिक महत्व घारण कर लिया। " सोमनाथ का प्राचीन महालय जो बाद मे मिस्जद के रूप मे परिवर्तित कर दिया गया था ग्रब केवल खंडहर ही रह गया।"

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री ने प्रभासपट्टन के विषय में लिखा है कि "सौराष्ट्र के नैऋत्य कोएा मे समुद्र के तट पर वेरावल नामका एक छोटा सा बन्दरगाह श्रौर श्राखात है । " श्राखात के दक्षिएी माग की भूमि कुछ दूर तक समुद्र में घँस गई है, इसी पर प्रभासपट्टन की श्रति प्राचीन नगरी बसी है। " श्राखात के कोने-कोने से श्रद्धालु यात्री स्थान पर सोमनाथ का कीर्तिवान महालय था। " भारत के कोने-कोने से श्रद्धालु यात्री ठउ के ठठ बारहो महीना इस महातीर्थ में श्राते श्रौर सोमनाथ के मन्य दर्शन करते थे।" रेन सौराष्ट्र

आचार्य चतुरसेन का कथन है कि आज भी सौराष्ट्र के गाँव-देहातों में घर-घर रमते योगी लोग एक गीत गाया करते हैं। उसका अभिप्राय यह है कि-सौराष्ट्र में पांच रत्न हैं — घोड़े, नदी, स्त्री, सोमनाथ और हरि का निवास। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध सोमनाथ का महालय है जो काठियावाड़ के दक्षिगा समुद्र तट पर स्थित है। आज इस तीर्थ को काठियावाड़ कहते हैं। परन्तु इससे प्रथम उसका नाम सौराष्ट्र अथवा सौर राष्ट्र था। सौराष्ट्र का अर्थ है — उत्तम राष्ट्र, सौर राष्ट्र का अर्थ है — सूर्य का प्रदेश।"

सौराष्ट्र के सोमनाथ की ऐतिहासिकता के विषय में कोई सन्देह नहीं है। शिव-पुरागा के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सौराष्ट्र का सोमनाथ भी एक है और महत्वशील है —

> "सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैले मिल्लकार्जु नम् । उज्जयिन्या महाकालं श्रोंकारं परमेश्वरम् । केदारं हिमवत्पृष्ठे त्र्यम्बकं गौतमीतटे । वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं दारुका बने । सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशंच शिवालये । द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् । सप्तजन्म कृतः पापं स्मर्गोन विनष्यति ।"

"इस मदिर का वर्णन संक्षेप मे यह है कि दक्ष प्रजापित ने अपनी २७ कन्याओं का विवाह चन्द्र के साथ किया परन्तु चन्द्र ने एकमात्र रोहिंग्गी के प्रति आकर्षण दिखाया। दक्ष ने उसे क्षय होने का श्राप दिया जिस पर प्रभास-तीर्थ में चन्द्र ने मृत्युंजय रुद्र की।

सोमनाथ (आधार) पृ. ६४।
 र. बही, पृ. १-२।
 ३. बही, पृ. ३२।

श्राराधना की श्रौर छः मास तक निरन्तर घोर तप किया जिससे चन्द्र को मुक्ति श्रौर श्रमरत्व प्राप्त हुश्रा श्रौर रुद्र ने उससे कहा कि कृष्ण पक्ष मे तुम्हारी एक कला क्षीण होगी। शुक्ल-पक्ष मे उसी क्रम से बढ़ेगी श्रौर प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चन्द्र हो जाया करेगा। इसके पीछे चन्द्र ने ज्योतिर्लिङ्ग के रूप मे उसी क्षेत्र मे रुद्र की स्थापना की। वही यह सोसनाथ देवाधिदेव है जिसकी बडी-चढी महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत श्रौर स्कन्द पुराणो में की गई है।"

इलियट ने लिखा है, 'इतिहासवेत्ताग्रों का मत है कि सोमनाथ एक विशिष्ट मूर्ति है जिसे हिन्दू सब मूर्तियों में महान मानते हैं। परन्तु शेख फरीदुद्दीन श्रवर से हम इसके विषय में विपरीत बात सुनते हैं। वह कहता है कि ''महमूद की सेना ने सोमनाथ से उस मूर्ति को प्राप्त किया जिसे लाट (Lat) कहते हैं। इतिहासवेत्ताग्रों के अनुसार सोमनाथ समुद्र के किनारे पर स्थित देवालय में प्रतिष्ठित था।''र

सोमनाथ के विषय मे आचार्य चतुरसेन लिखते हैं- "सोमनाथ महालय के निर्माण में उत्तर और दक्षिण दोनो हा प्रकार की भरतखड की स्थापत्य-कला की परा-काष्ठा कर दी गई थी। यह महालय बहत विस्तार मे फैला था \*\*\* । सम्पूर्ण महालय उच्चकोटि के श्वतत मर्मर का बना था। महालय के मण्डप के भारी-भारी खम्भो पर हीरा, मानिक, नीलन आदि रत्नो की ऐसी पच्चीकारी की गई थी कि उसकी शोभा देखने से नेत्र थकते नहीं थे। ..... ऐसे छैसौ खम्भोपर महालय का रग-मण्डप खड़ाथा। इस मण्डप मे दस हजार से भी श्रविक दर्शक एक साथ सोमनाथ के पुण्य दर्शन कर सकते थे। ••••• मण्डप के सामने गम्मीर गर्भगृह मे सोमनाथ का अलौकिक ज्योतिर्लिङ्ग था। गर्भ-गह की छत ग्रौर दीवार पर रत्ती-रत्ती रत्न ग्रौर जवाहरात जड़े थे। इस कारण साधा र्गा घुत का दिया जलने पर भी वहाँ ऐसी फलमलाइट हो जाती थी कि आँखे चौिघया जाती थी। इस भूगर्भ मे दिन मे भी सूर्य की किरएों प्रविष्ट नहीं हो सकती थी। वहाँ रात-दिन सोते के बड़े-बड़े दीपको मे घृत जलाया जाता था तथा चन्दन, केसर, कस्तूरी की घप रात दिन जलती रहती थी। " नियमित पूजन ग्रौर नित्यविधि के समय ५०० वेदपाठी ब्राह्मरा सस्वर वेद पाठ करते श्रीर तीन सौ गुणी गायक देवता का विविध वाद्यों के साथ स्तवन करते, तथा इतनी ही किन्नरी और अन्सरा सी देवदासी नर्तकियाँ नृत्य-कला से देवता भ्रौर उनके भक्तों को रिक्ताती थी। नित्य विशाल चाँदी के सौ घडे गगाजल से ज्योतिर्लिङ्ग का स्नान होता था, जो निरन्तर हरकारो की डाक लगाकर एक हजार मील से म्राधिक दूर हरद्वार से मँगवाया जाता था। - सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिङ्ग

१. सोमनाथ (आधार) पृ. १४।

R. Historians agree that Somnath is the name of a certain idol which the Hindus believe in as the greatest of idols but we learn the con trary of this from Sheikh ariduddin Attar in that passage where he says, "The army of Mahmood obtained in Somnath that idol whose name was at." According to historians Somnath was placed in an idol temple upon the shore of the sea.

इलियट एण्ड डाउसन : हिस्ट्री आफ गजनी भाग २, पृ. १५४।

सोमनाथ १४१

स्राठ हाथ ऊँचा था। इससे स्नान, स्रिमिषेक, शृंगार स्रादि एक छोटी सी सोने की सीढ़ी पर चढकर किया जाता था। सब सम्पन्न हो जाने पर आरती होती थी। " यह आरती चार योजन विस्तार मे सुनी जाती थी। मण्डप मे दो सौ मन सोने की ठोस श्रृङ्खला से लटका हुआ एक महाघंट था जिसका वज्ज-गर्जना के समान घोर-रव मीलो तक सुना जाता था। " स्वान से ऊपर गाँव महालय को राजा महाराजाओं के द्वारा अर्पण किये हुए थे। " महालय के चारो स्रोर स्रसस्य छोटे-बड़ मन्दिर, घर, महल श्रौर सार्वजनिक स्थान थे तथा जिनसे महालय की शोमा बहुत बढ़ गई थी।" भ

इलियट ग्रौर डाउसन का वर्णन भी कुछ-कुछ इसी प्रकार का है। र

उपन्यासकार ग्राचार्य चतुरसेन ने अपने उपन्यास 'सोमनाथ' मे कल्पना को प्रमुख स्थान दिया है। उपन्यास का मुख्य ग्राघार यही है कि महमूद ने सोमनाथ पर ग्राक्रमण किया। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना को कल्पना के मुलम्भे से मँढ़कर जो रूप दिया है, वह उपन्यास का कलेवर बन गया है। तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, घामिक परिस्थितियों के इतिवृत्त को मौलिकता से ग्रपनाया है। राजपरिवार की मित्ति को हिलाने वाली दूषित मनोवृत्ति का सहारा लेकर षड़्यन्त्र होता है। देशमिक के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वार्थपरायणता राज्य-विस्तार की लालसा, मानवीय सबलता ग्रौर दुर्बलता को यथा-स्थान संजोया गया है। स्वार्थान्त्र, देशद्रोह के ग्रग्रदूत ग्रौर भारतीय एकता को खण्डित करने वाले सुदूर भूत के इतिवृत्तात्मक स्थूल-तथ्यों का सहारा लेकर ही वर्तमान कालिक मानव-मस्तिष्क ग्रौर बुद्धि को ग्रालोड़ित करने वाले प्रत्यक्ष सत्यों को काल्पनिक घरातल पर साकार करने मे ग्राचार्य जी ने ग्रपनी कल्पना शक्ति का ही ग्राक्षय लिया है।

कल्पना केवल कपोल-कल्पित ग्रथवा मिथ्या के भीने ग्रावरण से युक्त नहीं है। उसमें ग्रतीत के प्राणों की मकार सुनाई देती है। परिस्थिति-वश ऐतिहासिक उग्रताग्रों के सूक्ष्म रूप का दर्शक वर्तमान में ग्रास्वादक बन गया है। ग्रास्वाद की इस अनुभूति को ग्रपने तक ही सीमित नहीं रखा जा सका। ग्रौर तब कल्पना का ग्राश्रय लेकर उसे विधिवत सजाकर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर उसे ग्राक्षक बनाने में जिस कल्पना का सहारा लिया गया है उससे लेखक की कला की शक्ति प्रकट होती है। ग्रपने इस काल्पनिक ग्राधार बिन्दु के विषय में स्वयं लेखक ने कहा है, "मैंने तो उपन्यास में केवल इतना ही इतिहास का सहारा लिया है कि सोमनाथ पर महमूद का ग्राक्रमण हुग्रा, ग्रौर यह उसका ग्रन्तिम ग्राक्रमण था। सोमनाथ ग्रौर महमूद के इतिहास मूल को लेकर मैं फिर स्वच्छन्द ग्रपनी उपन्यास की मूर्तियों को घड़ने लगा।" ग्रीपने इस कथन के ग्राधार पर ही स्यूल घटनाग्रों को

१. सोमनाथ: पृ २-३।

R. Two thousand brahmans were always occupied in prayers round about the temple. A gold chain weighing 200 Mcs, on which bells were fixed hung from a corner of that temple... Three hundred musicians and five hundred dancing slave girls were the servants of that temple and all the necessaries of life were provided for them.

इलियट एंण्ड डाउसन : हिस्ट्री ग्राफ गजनी, भाग २. पू. १४४। ३. सोमनाथ (आधार) -पूष्ठ ११।

सूक्ष्म मनोयोग से कल्पना के द्वारा वर्णन करने मे लेखक की मौलिकता श्रौर कलात्मकता के दर्शन होते हैं।

नगरों के वर्णन में, महालय के वैभव-दर्शन में, सेनाथों के संगठन में, मिन्त्रयों के मन्त्रणा-भवन में, राजा, मन्त्री, पुजारी, देवदासी आदि के अनुचिन्तन में, विजयी तथा सशकित अमीर के अनुशीलन में, जो कल्पना की गई है, वह लेखक की कला एवं मौलिकता को प्रकाशित करती है। मूल में जो कथा-विन्दु निहित है, उसी के सहारे आदि से लेकर अन्त तक घटनाओं का चक्र अमित होता रहता है। एक के बाद दूसरी घटना कुतूहल और जिज्ञासा को जन्म देती आगे बढती है।

लेखक द्वारा कल्पित प्रसंग इस प्रकार हैं :---१-- निर्माल्य

उपन्यास के प्रारम्भ में हमें सोमनाथ की नायिका चौला के दर्शन होते हैं जब वह दहा चौलुक्य के द्वारा एक युवक के हाथों त्रिपुर-सुन्दरी के निर्माल्य-स्वरूप रद्वमद्र के पास भेजी जाती है। युवक उसे लेकर सोमनाथ के महालय की घर्मशाला में स्नाता है तो छद्मवेशी स्रमीर की दृष्टि उसके सौन्दर्य पर पड़ती है, उसे प्राप्त करने के लिए स्रमीर श्रीर उस युवक में तकरार होती है तो बीच में भीमदेव भी स्ना जाते हैं। इसी समय गगसर्वज्ञ स्नाकर बीच बचाव करते हैं। चौला को गगसर्वज्ञ की स्नाज्ञा से सोमनाथ महालय की नर्तिकयों की स्निष्टात्री बनाया जाता है। चौला जैसी सुन्दरी के हाथ से निकलकर जाने पर रद्वभद्र बड़ा कुपित हुन्ना। इस स्थ नों में उनन्याम में एक कौतूहल जागृत हुन्ना है पाठक जिज्ञासावश स्रगले पृष्ठों पर दौड़ता है।

२-- रुद्र-भद्र

श्रधोरी साधुश्रो ने समाज मे बडा श्रत्याचार श्रौर धर्मान्वता फैलाई हुई थी। साधारण जनता क्या राजा महाराजा भी उनके चगुल मे फैंस जाते थे। उनकी पूजा-विधि बड़ी श्रजीब थी। वे त्रिपुर सुन्दरी की पूजा करते थे, मांस, मिदरा, स्त्री का सेवन करते थे। इस सबको श्रौर उनके धार्मिक वैमनस्य को लेखक ने विभिन्न काल्पनिक रूध्यायों में बड़ी मधुरता के साथ निर्वाहित किया है।

जब रुद्रभद्र को अपनी निर्माल्य चौला नहीं मिली तो उसने कुपित होकर उस युवक को सोमा नामक युवती से फुसलाकर त्रिपुर सुन्दरी के मन्दिर मे बिल देने को मँगवा लिया और उसकी बिल देने की तैयारी की। \*

भैरवी चक्र उसकी पूजा की अजीब विधि होती है जिसके बारे मे हम तत्का-लीन इतिहास की रूपरेखा के अन्तर्गत कह आए हैं। छद्रभद्र ने भैरवी चक्र के लिए चौला को उठवाकर मँगवा लिया और उसे नग्न करके उसके मुँह मे शराब डाली जाने लगी। इसी बीच गंगसर्वज्ञ गगा और भीमदेव के साथ वहाँ आकर उन दोनों को मुक्त कराते हैं और त्रिपुर सुन्दरी के मन्दिर के पट बन्द कर देते हैं। अअब उसके कोध की सीमा न रही। इसी को छद्रभद्र ने विधि-भग कहा और लोगों मे ऐसा विश्वास फैल गया कि वह महाकाल

सोमनाथ : पृष्ठ ४-७ ।
 र. वही पृ. १७-२३ ।
 र. वही पृ. ३४ ।

४. वही पृ. २४-२६। ५. वही पृ. ३५-३७।

को विनाश का निमंत्रण देने गया है। उसका यह वैमनस्य इतना वढ़ गया कि उसने भ्रमीर को ग्रघोर वन मे बुलाकर अपनी अघोर सम्पदा दिखलाई भ्रौर उसे विनाश लाने की भ्रेरणा दी। उ

हद्रभद्र का कोप इस सीमा तक बढ गया कि स्रमीर के द्वारा सोमनाथ के मन्दिर पर श्राक्रमण करते समय दद्दा चौलुक्य के सिर में चिमटा मारकर उन्हें घायल करके उनसे द्वारिका द्वार की चाबी ले ली श्रौर श्रमीर की सेना को अन्दर प्रवेश कराने के लिए द्वार खोल दिया। सोमनाथ के मन्दिर में एक गुप्त मार्ग था जिसका पता भी हद्रभद्र ने श्रमीर को दिया, श्रौर श्रमीर के सैनिक उस गुप्त मार्ग से अन्दर परकोटे में प्रवेश कर गए। से सोमनाथ के पतन में इसका बडा हाथ था। फतह मुहम्मद ने इसका शिरच्छेद किया।

महाकालमोचन विषयुं क्त स्रघोरी साधुस्रो के कियाकलाप एव धर्माचार का घृणास्पद एव स्रातक फैलाने वाल चित्रो की स्रवतारणा करता है। इसमे दिखाया है कि वर्ष मे एक वार कार्तिकी स्रमावस्या को कालमैरव की मूर्ति को समुद्र-स्नान के लिए स्रम्ध-गुहा से निकाला जाता था। लोगो में यह स्रातंक था कि कालभैरव के कुपित होने से मयं-कर नरसहार होता है, पता नही किस पर उस दिन कालभैरव की कुदृष्टि पड़ जाए, स्त्रियां बच्चों को ताले स्रन्दर वन्द कर देती थीं। इस स्रध्याय मे श्रद्मुत, मयानक एवं वीमत्स रसों की त्रिवेणी बहती है। वर्णन कितना प्रभावोत्पादक है— 'मूर्ति बड़ी विशाल काले पत्थर की थी। उसकी स्राकृति बड़ी विकराल थी। मूर्ति का पेट बहुत मारी था। वह बैठी मुद्रा मे थी। मूर्ति की स्रांखो के बड़े-बड़े पलक नीचे मुक्ते हुए थे, जो बड़े डरावने लग रहे थे। मोटे-मोटे स्रोठों मे दो नुकीले दाँत बाहर चमक रहे थे। मूर्ति जजीरों से जकड़ी हुई थी, जिन्हे एक हजार मनुष्य पकड़े हुए थे। हिन्दुस्रो का विश्वास था यदि ऐसा न किया गया तो मूर्ति दासत्व से मूक्त होकर माग जाएगी स्रौर सबका विश्वंस कर डालेगी। ध

कालमैरव को स्नान कराया गया । उन पर रक्त-चन्दन और रक्त-पुष्प चढ़ाए गए। भ्रौर यज्ञ-मण्डप रचकर अघोर तांत्रिक विधि से रौद्र-यज्ञ किया गया । अधकार-मयी रात्रि थी । " ठौर-ठौर पर तात्रिक-जन बकरा, कुक्कुट, मेसा, सूअर आदि बिल लिए खड़े थे। एक महाकृष्ण-वर्ण व्यक्ति लाल लगोटा कमर में लपेटे बड़ा भारी खाण्डा हाथ में लिए रक्त के कीचड में खड़ा था। " इघर-उघर यहाँ वहाँ सैकड़ो जन दो-दो चार-चार पशुओं को उघेड़ तथा उनके अंग-अग काट मांस टोकरों में मर-मर कर ले जा रहे थे। कालमैरव के सम्मुख कटे हुए पशुओं का ढेर लग गया था तथा मद्य की नदी बह रही थी। "एक प्रमुख तात्रिक विचित्र रक्तवर्ण वस्त्र पहने नरमुण्डों की माला गले में डाले यज्ञकुंड की घघकती अग्न के सम्मुख खड़ा था।" "

इस प्रकार लेखक ने अघोरी साधुआं के इन किया-कलाओं के चित्रण से उप-न्यास में भय, रोमा्च, आश्चर्य एवं कौतूहल की सृष्टि की है।

१ सोमनाथ . प्०४२-४५ । २. वही पृ०४६-५८ । ३. वही पृ०३४१।

४. वही पृ० ३७३। ४. वही पृ० ३६९। ६. वही पृ० ४९-६२।

७. वहा पृ०६०। ५. वही पृ०६१–६२।

### ३-गंगसर्वज्ञ

सोमनाथ में कित्पत पुरुष गगसर्वज्ञ का एक विशिष्ट स्थान है। वह उपन्यास के प्रारम्भ से लेकर सोमनाथ के विष्वस तक पाठकों के मन पर छाया रहता है। ग्राचार्य चतुरसेन ने गगसर्वज्ञ को निष्ठावान, सुन्दर ग्राकृति वाला एव त्याग की प्रतिमूर्ति दिखाया है। गग सर्वज्ञ को देखकर हमारे सामने बापू महात्मा गाँधी का रूप निखर ग्राता है। उस में बापू के प्रथम दर्शन पाठक 'को उसके उपन्यास के प्रारम्भ में ही हो जाते हैं जब वह ग्रमीर को ग्राशीर्वाद देता है कि 'प्रतापी सुल्तान महमूद तुम चिरजीव रहो वत्स, साधु वेश तुमने घारण किया है, पर तुम उसे निभा न सके। देव-स्थान में भी लड़ पड़े, ग्रब तुम भी तलवार को म्यान में करो।" व

महमूद गजनवी जैसे हिन्दू-धर्म के प्रबल शत्रु को आशीर्वाद देना गाँधी जी की ही हिम्मत और विशालता थी, किसी मन्दिर के पुजारी की नहीं। इसीलिए लेखक ने गग सर्वज्ञ मे गाँधी जी की प्रतिष्ठापना की है।

रुद्रभद्र के लिए लाई गई निर्माल्य-चौला को गंगसर्वज्ञ ने सोमनाथ महालय की नर्ते कियों के अधिष्ठात्री पद पर सुशोभित किया। इससे गगसर्वज्ञ की दृढता, विचार-शीलता और निर्मीकता का परिचय मिलता है। और उनकी दृढता तथा निर्मीकता का अधिक परिचय उस समय मिलता है जब उन्होंने भयंकर रुद्रभद्र के त्रिपुर सुन्दरी के मन्दिर मे पहुंचकर चौला तथा एक युवक को बिल दिए जाने से मुक्त कराया तथा त्रिपुर-सुन्दरी के मन्दिर के पट बन्द करवा दिए।

गगसर्वज्ञ इतने महान और सुपूजित थे कि बड़े-बड़े राजा महाराजा भी उन-की आज्ञा नहीं टाल सकते थे। उनकी आज्ञा सब शिरोधार्य करते थे। अभीर को सोमनाथ के निकट सेना लेकर आया देखकर गगसर्वज्ञ ने कहा "आज आप सब अन्तिम बार सोम-नाथ का दर्शन कर लीजिए, अब से जब तक गजनी के अभीर का आतंक दूर न हो देव-पट बन्द रहेगे। •• केवल मै देवदास, एकमात्र देवार्चन करूँगा, आज मैं इस देवधाम और देवनगर के सब अधिकार गुर्जर युवराज भीमदेव को सौपता हूँ। आज से नगर और महा-लय पर उन्ही का अबाध शासन चलेगा। आप सब लोग पूर्ण अनुशासन से इस विपत्काल मे उनके आदेगों का पालन करेंगे।"

सोमनाथ के मन्दिर का विघ्वस निश्चय समक्षकर गगसर्वज्ञ ने चौला का हाथ मीमदेव के हाथ मे दे दिया। गंगसर्वज्ञ की ही ब्राज्ञा से पाटन के बालको, स्त्रियो तथा दृद्धों को खम्भात जाना पड़ा। चौला की इच्छा मीमदेव के प्रेम के कारए। जाने की नहीं थी, और भीमदेव भी उसे नहीं भेजना चाहते थे परन्तु गगसर्वज्ञ की ब्राज्ञा टाली नहीं जा सकी। ध

इनकी निर्भीकता श्रौर देव के प्रति निष्ठा की पराकाष्ठा के दर्शन उस समय होते हैं जब वे काल-रूप महमूद को सामने देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए श्रौर श्रमीर के

१. सोमनाथ 'पू० ६। २. वही- पू० ३६, ३७। ३. वही- पू० २६४।

४. वही- पृ० २७२- ७३। ५. वही- पृ० २७६-२७९।

पूछने पर कि यहाँ कौन है, "मैं ग्रौर मेरा देवता," शान्त स्वर में बोले। तब ग्रमीर से गग सर्वज्ञ ने कहा, 'वत्स महमूद कुछ क्षण ठहर जा।' ग्रौर नितान्त शान्त मन से प्रपनी ग्रचना विधि मे लग गए। महमूद ग्रौर उसके साथी इस ग्रप्रतिम देव ग्रौर उस देव के सेवा-पुरुष को निर्तिमेष देखते खडे रहे। शीघ्र ही सर्वज्ञ ने ग्रचना-विधि समाप्त की फिर ज्योतिर्लिग से सटकर बैठ गए ग्रौर महमूद से कहा, 'ग्रब तू ग्रपना काम कर महमूद।"

श्रौर महमूद ने गुर्ज के प्रहार से गंग सर्वज्ञ का प्राग्णान्त कर दिया।<sup>2</sup>

वास्तव में गांधी जी भी ऐसे ही निर्मीक और आतमा की महान शक्ति लिए हुए थे। वे कभी किसी के समक्ष नहीं भूके। उन्होंने ग्रानी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। इंगलैंड को ग्रपना नियम मंग करके उन्हें लगोटी में ही बातचीत के लिए बुलाना पड़ा। नौग्राखाली में ये ग्रपने प्राणों की चिन्ता किये बिना साम्प्रदायिकता की ग्रिंग में कूद पड़े। ठीक इसी प्रकार के गंगसर्वंश थे, वे भी बड़े से बड़े सम्राट के समक्ष कभी नहीं भुके, कभी मृत्यु से डरे नहीं।

उपन्यास मे गंगसर्वज्ञ के कारण काफी सजीवता श्राई। ४-श्रमीर के गप्तचर

गुप्तचरों का राजनीति मे बडा योगदान रहता है। पहले भी था श्रीर आज भी है। महमूद के भारत पर आक्रमण के समय हिन्दुओं की गुप्तचर-व्यवस्था नितान्त दुर्बल थी। श्रमीर ने इस विषय में भूल नहीं की। श्रीर सोमनाथ पर आक्रमण से पूर्व ही उसने अपने अनेक गुप्तचर स्थान-स्थान पर साधु, सतो श्रीर फकीरों के रूप में छोड़ दिये थे। श्रमीर की विजय के ये गुप्तचर बहुत बडे कारण थे। उसके गुप्तचर निम्न प्रकार थे।

४-१ मौनी वाबा—यह सोमनाथ के म्रासपास एक मन्दिर के खडहर में रहता था ग्रौर सोमनाथ के सम्बन्ध में सूचनाए ग्रमीर को भेजता था। चूँकि यह मौन घाररण किये रहता था इसलिए लोग मौनी बाबा कहने लगे थे।

४-२-पीरो मुर्शंद - यह प्रख्यात ऐतिहासिक पुरुष अलबेक्ती था । उपन्यासकार ने उसका किल्पत रूप लिया है। इसने देव स्वामी को यवन-धर्म मे दीक्षित किया और सब्जबाग दिखलाए। फलतः सोमनाथ के पतन मे वह अमीर का बहुत बड़ा सहायक हुआ। अमीर को लेकर यह रुद्रभद्र से मिलने गया। इसने अमीर की काफी सहायता की।

४-३-अलीबिन उस्मान अलहजवीसी अमीर का यह गुप्तचर लाहौर में रहता था। इसने अमीर की सबसे अधिक सहायता की। यह एक माना हुआ संत था। मुल्तान के राजा अजयपाल के इसकी दुआ से पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसी घौस में इसने अजयपाल से अमीर को रास्ता दिलवाया और अमीर की राह का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। प्रा

४-४-शाह मदार—अमीर का यह गुप्तचर अजमेर मेथा। इससे भी अमीर को बड़ी सहायता मिली। अजमेर के महाराज धर्मगज देव के पतन का यह सबसे प्रमुख कारण था। इसी ने अजमेर के मत्री के पुत्र सौढ़ल से अमीर के जीतने की योजना की कियान्वित कराई। <sup>६</sup>

१. सोमनाथ: पृ०३७ = । २. वही- ३७ = २७६ । ३. वही-पृष्ठ ३ = ४६ । ४. वही-पृष्ठ ७१-७४ । ४. वही-पृष्ठ - ६. वही-पृष्ठ १६४-१६७ ।

उपन्यास में इन गुप्तचरो की कल्पना से कोई विशेष बात उत्पन्न नही हुई। केवल एक परिचय मिलता है कि अमीर क्तिना सतर्कथा। ५-अमीर (महमूद गजनवी) की खारित्रिक विशेषताएँ

१-० अमीर का चौला के प्रति आकर्षण तथा प्रेम— उपन्यास के प्रारम्भ में ही जब अमीर निर्माल्य चौला को देखता है तो उस पर तुरन्त ही आसवत हो उठता है और उसकी प्राप्ति के लिए पहले तो स्वर्ण-मुद्राएँ देता है फिर मोतियों की माला। इतने पर भी जब उसे नहीं मिलती तो तलवार से युद्ध होता है।

मौनी बाबा से भी वह कहता है कि उस नाजनीन पर नजर रखना। अमीर का चौला के प्रति मोह का दर्शन अलीबिन उस्मान अलहजवीसी के सम्मुख और रूप तीव मे मिलता है। अभीर इस सत से कहता है कि चौला मेरा दीनो ईमान है, इस्लाम से भी ऊपर है। 3

इतिहास-प्रसिद्ध बात है अर्मार महमूद इस्लाम का सबसे बड़ा समर्थक था। सोमनाथ के पुजारियों ने इससे कहा था कि जितना घन माँगोंगे हम देंगे, तुम इसे मग न करों तो उसने उत्तर दिया कि महमूद मूर्ति तोड़ने वाला है बेचने वाला नहीं। उस महमूद को उपन्यासकार ने एक स्त्री के प्रेम मे इतना पागल बना दिया कि वह उस स्त्री के बदले सोमनाथ के विष्वंस को टाल सकता है। उस स्त्री को अपने इस्लाम से मी ऊपर समक्षता है।

सोमनाथ के विघ्वंस के पश्चात् वह चौला की खोज मे खम्मात की स्रोर चलता है। वहाँ पहुँचकर वह कहता है, "बहादुरो, इन पत्थरों के उस पार गजनी के स्रमीर की इज्जत, गैरत स्रौर जिन्दगी कैद है जो कोई सबसे पहले फसील पर चढ़कर पहला बुर्ज दखल करेगा, उसे गजनी का स्रमीर स्रपनी स्राधी दौलत देगा।" इसी स उसके प्रेम का स्रमुमान लगाया जा सकता है।

श्रमीर के प्रेम की पराकाष्ठा के दर्शन उस समय होते हैं जब वह कच्छ महारत में प्रवेश करने को लाचार हो उठता है और उसे अपने जीवन की कोई श्राशा नहीं रह जाती, तब उसने श्रपनी प्रेयसी से कहलाया, "खुदा का बन्दा महमूद दौराने गर्दिश में है, वह श्रापको श्राजाद करता है, श्राप जहाँ भी चाहे चली जाएँ। श्रब्बास श्रपने पाँच सौ सवारों के साथ श्रापकी रकाब के साथ है।" अ

श्रमीर सम्बन्धी इन स्थलों में लेखक का एक विशिष्ट दृष्टिकोएा है जिसका वर्णन हम श्रागे 'लेखक का उद्देश्य' के श्रन्तर्गत करेंगे।

५-१-ग्रमीर का मानवीय गुए। — ग्रमीर में मानव की प्रतिष्ठापाना लेखक ने अपने विशिष्ट. उद्देश्य मानववाद को दिखाने के लिए की है। ग्रपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये लेखक ने इतिहास के महमूद को विकृत कर दिखाया है। ग्राचार्य चतुरसेन के सोमनाथ का यह उद्देश्य उपन्यास का महाप्राए। है।

श्रमीर में हमें सर्वप्रथम एक महामानव के दर्शन उस समय होते हैं जब सोमनाथ

सोमनाथ पृष्ठ७-द । २. वही—पृष्ठ ४१ । ३. वही—पृष्ठ ७४ । ४. वही—पृष्ठ २६३ ।
 ४. वही—पृष्ठ ३२४ । ६. वही—पृष्ठ ४२४ । ७. वही— पृष्ठ ४१३ ।

के पतन के बाद रमावाई उसे फटकारती है तो वह रमा से कहता है— "श्रौरत, तू माँ है, माँ के बिना महमूद पैदा ही न हो सकता था " " श्रथ माँ. श्रागे बढ श्रौर इस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर इसे दुग्रा बख्श, जिसने तीस वर्ष तक घरती को अपने पैरो से कुचल कर उसे लोहू से लाल किया है। " " बहुत लोग मुक्त से अपने राज्य श्रौर दौलत के लिए लड़े, लेकिन इन्सात के लिए श्राज तक मुक्त से कोई नहीं लड़ा। " वह श्रौरत जो मेरे सामने खड़ी है, उसने मुक्ते एक नई बात वताई है, जिसे मैं नहीं जानता था। इसके हाथ में तलवार नहीं है, तलवार का डर मी इसे नहीं है। यह रोती श्रौर गिड़गिड़ाती नहीं। वादशाहों के बादशाह महमूद को फटकारती है, इन्सान के प्यार ने इसे इस कदर मजबूत बनोया है। " इसने महमूद को माँ की तरह नसीहत दी है" इज्जत के साथ इस बादशाहों के बादशाह की माँ को उसके घर पहुँचा दें, श्रौर इसका हर एक हुक्म बजा लाएँ। यह महमूद इस श्रौरत का बेटा है श्रौर इतना ही नहीं, महमूद ने रमाबाई की श्राज्ञा से तुरन्त पाटन से कूच बोल दिया।" "

महमूद जैसे दुर्दान्त, बर्बर डाकू के अन्दर लेखक ने एक मानव की प्रतिष्ठा की है। यह लेखक का बहुत बड़ा उद्देश्य था।

लेखक ने मानव की प्रतिष्ठापना के दर्शन महमूद में एक श्रौर स्थान में किये हैं। उपन्यास के श्रन्त में महमूद शोभना को लेकर लाहौर पहुँच जाता है। वह शोभना को चौला समक्ष हुए है। हम ऊपर बता श्राए है कि चौला महमूद के लिए उसके दीन ईमान से भी उपर थी। लाहौर पहुँचने पर शोभना उससे कहती है, ''मैं शोभना हूँ, चौला नहीं। मैंने श्रमीर के वफादार सिपहसालार को कत्ल किया श्रौर श्रमीर को घोखा दिया है।''' इसका श्रनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि यह श्रमीर की कितनी मारी पराजय थी श्रौर श्रमीर जैसा बर्बर क्या कुछ नहीं कर सकता था उस समय। पर 'सुनकर श्रमीर देर तक मौन बैठा रहा, फिर उसने कहा '' ' खुदा के बन्दे की नीयत बद थी, जिसकी सजा खुदा ने श्रपने बन्दे को दी। ''' महमूद ने जमीन तक भुककर शोभना का पल्ला चूम लिया। श्रौर जार-जार श्रॉसू बहाने लगा।''

इन काल्पिनिक मनोहारी स्थलों में लेखक ने महमूद को इतना घोया माँजा है कि उसका सारा कलुष घुल गया और वह बर्बर डाकू केवल मानव रह गया—न वह बाद-शाह रहा, न डाकू लुटेरा, वह रह गया केवल एक मानव जिसके अन्तर में पाप तक को भी पिवित्र कर देने वाली प्रेम की गंगा बह रही थी।

प्र—२ ग्रमीर का वीर सम्मान—चूँ कि ग्रमीर स्वयं वीर था इसलिए उसे वीर का सम्मान करने वाला होना चाहिए था। यद्यपि इतिहास के महमूद के विषय में कुछ इस प्रकार का वर्णन नही मिलता है। परन्तु उपन्यासकार ने उसे ऐसा ही वीर दिखाया है जो परम शत्रु वीर का भी सम्मान करे। यदि उपन्यासकार इतनी सी भी पच्चीकारी नहीं कर सका होता सहमूद के निर्माण में तो उसमें श्रीर इतिहासकार में श्रन्दर ही क्या रह गया होता। इतिहास के महमूद को कौन गले लगा सकता है ? वह महापृण्यत है,

१. सोमनाथ पृष्ठ ३८६-८७ । २. वही-पृष्ठ ४४१ । ३. वही-पृष्ठ ४४२ । ४. वही-पृष्ठ ३०६ ।

पर चनुरसेन के महमूद को तो पाठक गले से लगाता है। यही तो कौशल है एक कथा कार का।

दामो महता, द्वन्द्व युद्ध मे महमूद को पछाड़ देता है। महमूद उसे अपनी छावनी मे ले जाता है और दामो महता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता है। महमूद उससे कहता है विस्त, गजनी के अमीर की जान तुम्हारी अमानत है। अमीर उठकर महता के गले मिला। खीमे के द्वार तक साथ आया। खीमे के बाहर अमीर के साथ मनसबदारों ने उसे विदाई दी। 5

इतना ही नहीं ग्रमीर की विलक्ष ए वीर-पूजा के ग्रौर स्पष्ट दर्शन तो हमें उस समय होते हैं जब वृद्ध कमालाखानी ने ग्रपनी तलवार के शौर्य से ग्रमीर की सेना को कपा दिया। पर वह वृद्ध ग्रमीर की विशाल वाहिनी के समक्ष क्या मूल्य रखता था। वह कट मरा। ग्रन्तिम साँस लेते हुए वृद्ध कमालाखानी के शौर्य को देखकर ग्रमीर ने लपक कर उन्हें ग्रक में भर लिया। उसकी ग्राँखों में ग्राँसू भर ग्राये। उसने कहा, "कच्छ के विजयी महाराज, ग्रापकी इस ग्रकेली तलवार ने दिग्विजयी महमूद को जेर किया है। "" अमीर ने हुक्म दिया, 'अय बहादुरों घोड़ों से उतर पड़ों, हथियार जमीन पर रख दो ग्रौर बहादुरों के बादशाह इस बुजुर्ग की इस तलवार के सामने सिर भुकाग्रो। " ग्रमीर की ग्राँखों से भर भर ग्राँसू बह चले। उसने दोनों हाथों से वृद्ध व्याघ्र की तलवार लेकर ग्राँखों से लगाई। उसे चूमा ग्रौर उसे वीरवर के वक्षस्थल पर स्थापित कर ग्रपना सिर भी उसके निस्पन्दित वक्ष पर भुका दिया। " ग्रमीर ने बहुत खोज की, पर दुर्ग में एक भी जीवित क्षत्रिय न मिला जो वीरवर कमालाखानी की, उर्ध्व दैहिक किया करता। ग्रमीर ने तब ग्रपने उमराव क्षत्रिय सरदारों को ग्रादरपूर्वक वीर की ग्रन्तिम किया वर्मानुसार करने की ग्राज्ञा दी। वह स्वय नगे पाँव ज्यादा कुछ दूर तक ग्रथीं के साथ चला।" "

भला इतिहास के महमूद का श्रांसुश्रों से क्या मतलब, किसी हिन्दू की ऊर्ध्व दैहिक किया से क्या मतलब, किसी के प्रति गर्दन मुकाने से क्या मतलब? वह तो नितान्त बर्बर श्रीर राक्षसी वृत्ति का श्रसम्य लुटेरा था। पर चतुरसेन ने श्रपने महमूद को पूर्ण सम्य दिखाया है। उपन्यास में चतुरसेन को महमूद को घो माजकर निर्मल बनाने का मोह बरा-बर बना रहा है।

१-३ ग्रमीर का न्याय—श्रमीर जैसा वीर था वैसा ही न्यायी था। उसके न्याय के हमे सर्वप्रथम दर्शन अजमेर के मत्री-पुत्र और उपसेनापित सोढ़ल को पुरस्कार देते समय होते हैं। सोढल ने ग्रजमेर को विजय दिलाने के बदले यह तय किया था कि जय के पश्चात् अभीर मुक्ते अजमेर का महाराजा मानले। सोढ़ल को बुलाकर अमीर ने कहा, "अपने वायदे के मुताबिक हम तुम्हें अजमेर राजा मजूर करते हैं—लेकिन तुमने अपने मालिक से दगा की है इसलिये हम तुम्हें अजमेर के राजा के उत्तराधिकारी के सुपुर्द करते हैं और तुम्हारी कारगुजारी से भी उसे आगाह किये देते हैं।" और अमीर ने मीर मुंशी को हुक्म दिया, "इस आदमी की तमाम हकीकत लिखकर, इसे हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ कर राजपूतो के सुपुर्द कर दो।"

१. सोमनाथ पृष्ठ-३०६

इस घटना के अतिरिक्त एक और काल्पिन क घटना है, जहाँ हमें अभीर की इसी प्रकार की न्यायप्रियता के दर्शन होते हैं। अभीर के एक सिपहसालार ने एक बन्दिनी पर बुरी नजर डाली तो अभीर ने उसे बुनाकर कहा, "तूने यह जानकर भी कि वह दूसरे की औरत है, तूने उस पर बद नजर डाली।" जंग-जंग है। लेकिन बुग्ज़ की वहाँ गुंजा-यश नही लेकिन बुग्ज़ की वहाँ गुंजा-यश नहीं के हब हमीरत अपने हाथ से इस बदब समऊद को नंगा करके सब सिपाहियों के इब हम पनास दुरें लगाए और वह खोटा और बेईमान मसऊद अब से सिपहसालार नहीं, अदना सिपाही रहे।" अ

इतिहास का महमूद ऐसा नहीं था। उसने हिन्दुम्रों के भगवान की लाज नहीं छोड़ी उनकी ग्रौरतों की लाज तो क्या छोड़ता। पर उपन्यासकार तो पाठक को उम दुर्दान्त की ग्रम्तरात्मा से भॉकने को विवश करता है, जहाँ ईश्वर का निवास है। यह बर्बरता तो एक रोग है जो समय की, वातावरएा की ग्रौषिघ से ठीक हो जायेगा। इस रोग के हो जाने पर मानव को काट डालकर फैंकने के पक्ष में चतुरसेन नहीं, उसके सुधार की ग्राशा रखने को वे कहते हैं।

माना कि वे इतिहास के महमूद में विकृति लाये हैं। पर इस विकृति से इति-हास की आत्मा का हनन तो नहीं हुआ। वह ज्यू की त्यूँ है। चतुरसेन के मह मूद ने भी सोमनाथ का विष्वस किया, सड़कों नरों का सहार किया। उपन्यासकार श्री चतुरसेन ने इतना कर दिया है कि चूँ कि वह मनुष्य था, इसीलिये इसके अन्दर सद्गुरा भी थे, मले ही वे अल्प मात्रा में हो और पाठक दुर्गुगी व्यक्ति में भी सुवार की आशा रखे, उसे गाँची जी की भाँति गले से लगाये।

५-४ ग्रमीर का ग्रत्याचार:—ग्रमीर ने ग्रसस्य नरों का सहार किया। उसके ग्रत्याचारों की सीमा नहीं। उसने ग्रपने सोमनाथ के सफल ग्रमियान के पश्चात् कैंदियों का एक बहुत बड़ा काफला ग्रपने साथ ले लिया ग्रौर उन्हें कत्ल करने की ठान ली। कैंदियों के इस काफले पर ग्रत्याचारियों ने घोर ग्रत्याचार किए गए। र

इस ग्रध्याय की कल्पना, पाकिस्तान बनने के समय के काफलों को, जो ग्रपना सब कुछ लुटवाकर भारत के ग्रन्दर को घुस ग्राये थे, चित्रित करने के लिये की है। लेखक ने ऐसा स्वीकार किया है। इसका वर्णन हम 'लेखक का उद्देश्य' मे करेगे।

### ६ -- कृष्णस्वामी ग्रौर रमाबाई:

कृष्णस्वामी बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे। ये सोमनाथ महालयं के अधिकारी थे। अपनी पत्नी रमाबाई की सेवा के लिये इन्होंने एक शूद्रा दासी रखली जिसपर इनका मन ललच आया और विधि का विधान कि इनसे उस शूद्रा दासी के गर्भ रह गया और एक पुत्र (देव स्वामी) का जन्म हुआ। रमाबाई से इनके एक लड़की थी शोभना जो बचपन मे ही विधवा हो गई थी।

कृष्णस्वामी की कल्पना महत्वपूर्ण है। ये ऐसे दो पात्रो शोमना और देव-स्वामी के पिता है, जिनके ब्राघार पर समस्त उपन्यास का चक्र घूमता है और ये दोनो पात्र

१. सोमनाथ -पृ० ४८१। २. वही --पृ० ४६३-४६७। ३. वही-पृ० ६३-६७।

विशेष उद्देश्य को लेकर कल्पना किए गये हैं। ग्रतः कृष्णस्वामी के विषय मे कुछ कह देना ग्रावश्यक था।

रमाबाई बडी विलक्षएा थी। काली-कलूटी मारी मरकम, मोटी श्रॉखो वाली थी रमा। जब यह श्रमीर से नहीं घबराई तो बेचारे कृष्णस्वामी से तो क्या घबराती। श्रमीर के श्राक्रमण के समय मबको राजा की श्राज्ञा का पालन करना पड़ा कि सब स्त्रियाँ पाटन छोडकर खम्भात चली जाएँ पर पतिव्रता रमा नहीं गई। "

७--शोभना :

शोभना उपन्यास की नायिका तो नही है, परन्तु नायिका से किसी भी ग्रश में इसका मृत्य कम नहीं है। यह ब्राह्मण्-विघवा वैघव्य के नियमों को नहीं मानती थी। सब श्यंगार करती थी। देव स्वामी शुद्र था, यह जानते हुये भी यह उसे प्यार करती थी। देवस्वामी ने यवन धर्म स्वीकार कर लिया। उसके इस पतन से भी यह ब्राह्मण-विधवा नब्ध नहीं हुई। एसा था इसका प्रेम। अपने इसी प्रेमी की इच्छा की पूर्ति के लिये यह चौला की प्रिय इसलिये बनी कि उसके पास रह मके ग्रीर समय पडने पर चौला को ग्रमीर के हवाले करवाने में फतह मुहम्मद की सहायता करे। <sup>४</sup> परन्तु चौला के सान्निघ्य से इसे चौला से प्रेम हो गया और इसने चौला को देने से फतह मुहम्मद को मना ही नही किया श्रपितु अपने प्रेम के लिये फतह मुहम्मद से अमीर का सिर काट लाने को भी कहा। पर-न्तू वह नहीं माना और चौला को ले जाने की हठ करने लगा। र शोभना ने उसे एकान्त में ले जाकर तलवार से उसका शिरच्छेद कर दिया। अग्रमीर की सेना इस दुर्ग में प्रवेश कर गई थी। इस दुर्ग मे केवल दो प्राणी थे शामना ग्रीर चौला। शोमना ने सोचा कि ग्रब मेरे जीवन मे क्या रह गया है, इसका कुछ उपयोग होना चाहिये, तो उसने चौला को गुप्त मार्ग से निकाल दिया और स्वयं चौला का रूप घारए। कर बैठ गई। कितनी विलक्षरण हो सकती है वह स्त्री जो त्याग की इतनी उत्कृष्ट चोटी पर पहुंच जाये कि अपने प्राराप्रिय तक का सिर तलवार से काट डाले। पर यह सम्भव नहीं है कि अपने प्रेमी का सिर काटकर वह शान्त बैठ जाए श्रीर श्राँस्थ्रों को पी जाए। शोमना भी अपने हृदय के उकान को न दबा सकी ग्रौर ग्रमीर को ग्राक्वस्त कर कि तुम्ह री शरए। हुँ थकी हुँ ग्रत: ग्राराम करना चाहती हुँ, कहकर अन्दर से कुण्डा लगा लिया और फनह मुहम्मद के शव को छाती से लगाकर फट पडी। हृदय का बहुत कुछ विष श्रांसुश्रों के माध्यम से निकल जाने पर उस वीर शोभना ने अपने देवा (फतह मुहम्मद) की अन्तिम किया की । तलवार से गडढ़ा खोदा श्रौर ग्रपने हाथों से ग्रपने प्रेमी को दफन कर दिया।

श्रव शोभना श्रमीर के साथ वापस पाटन की श्रोर चली। श्रांगे चलकर चौला उससे एक दासी के रूप में मिलने श्राई तो उसने चौला को तुरन्त ही वापस यह कहकर भेज दिया कि इस दुर्दान्त पश्च को मैंने पालतू बना लिया है श्राप जाइये श्रौर महाराज भीम-देव की रक्षा कीजिये। 9°

१. सोमनाथ-पृ० २८५-२८७। २. वही -पृ० ६४। 🖫 वही-पृ० ६६। ४. वही -पृ७०।

४. वही-पु० २८४ । ६. वही-पु० ४३४ । ७. बही-पु० ४३६ । ८. वही -पु० ४३६ ।

६. वही-पु० ४५०-४५२। १०. वही -पु५०२।

स्रमीर महमूद कच्छ के महारन की श्रोर चला। सामने भयंकर संकट देखकर उसने शोमना को, जिसे वह चौला समभे हुए था, मुक्त करने को कहा परन्तु शोभना ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ शोभना का चित्र एकदमिवपरीत दिखाया है। श्रागे चलकर शोमना की विलक्षणता श्रौर भी बढ जाती है, जहाँ वह पाठकों की श्राशा के श्रनुकूल श्रव-सर मिलने पर भी महमूद का वघ नहीं करती है श्रौर उल्टे रेत में दबे हुए महमूद को, रेत से निकालती है श्रौर यह देखकर कि उसकी साँस चल रही है, उसका रोम-रोम नाच उठता है। वह घीरे से भुकती है श्रौर श्रमीर के सूखे निस्पन्द होठो पर श्रपने जलते हुए होठ रख देती है।

श्राचार्य प्रवर श्रपनी शोमना पर लट्ट हैं। वे कहते है--- "जो स्त्री श्रपने एका-न्त प्रेमी का सिर काट सकती है और घर्म और मानवता के शत्र को अपना निश्छल प्यार श्रर्पण कर सकती है, उसको कितना प्यार दिया जाये और उसकी कितनी पूजा की जाए। भीर हम लट्ट हैं उनकी कलम पर जिन्होंने अपनी शोभना की विलक्षणता इतनी बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई कि उसे महमूद के साथ गजनी पत्नी रूप में भेज दिया। वे तेली पर जाट की कहावत की तरह, कि तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्ह. भले भी तुक न लगी हो पर तेली बोफ तो मरेगा, ऐसे ही बात हमें यहाँ दीख पड़ती है। भले ही शोभना में विकृति श्रागई हो पर वे तो उसे विलक्षण बना गए। माना कि लेखक शोभना के द्वारा महनूद की हत्या नहीं दिला सकता था पर शोमना उस पशु को अधमरा करके तो वापस आ सकती थी। पर हिन्दुस्तान मे भ्राचार्य जी की शोभना के लिये कोई पुरुष नहीं बचा था जो उसे गृह्ण करता, ग्रतः उसे उन्होने गजनी भेज दिया। यदि हिन्दुस्तान मे उस स्त्री के लिये कोई पुरुष नहीं बचा था तो कम से कम तीर्थ स्थान तो थे, जहाँ वह अपने प्रेमी के पीछे, जिसका उसने सिर काट डाला था, साध्वी बनकर अमरा करती। शायद लेखक ने यही . दिखाया है कि ग्रौरत को ग्रादमी की जरूरत है ग्रौर वह उसे जहां भी मिलेगा, ले ग्राथेगी. या उसके पास पहुंच जाएगी। पर हम तो रात दिन ऐसी साघारए स्त्रियो को देखते हैं जो बचपन में ही विघवा हो गई थीं और जिन्होंने कभी पुरुष का मुख तक भी नहीं देखा। खैर श्रपना यह विषय नही है। श्रस्त्

शोभना सोमनाथ की ऐसी काल्पनिक सृष्टि है जो पाठक को चमत्कृत करती है, आक्चर्य में डालती है। शोभना की सृष्टि में उपन्यास में श्रुगार, वीर, अद्भुत, करुग आदि रसो की घाराएँ बही हैं और उपन्यास में अच्छी गति आई है, रमग्गीयता आई है।

चौला यूँ तो ऐतिहासिक पात्र है, परन्तु इसकी सृष्टि कल्पना के आधार पर की गई है। यह उपन्यास की नायिका है। वैसे तो सब कुछ इसी के कारण हुआ। पर शोभना जितना योगदान चौला का नहीं है। चौला परम सुन्दरी है, कला-निष्णाता है और इसी गुण गरिमा के कारण वह सोमनाथ की नतंकियों के अधिष्ठात्री-पद पर सुशोभित की गई। वह महाराज भीमदेव से प्यार करती थी। भीमदेव ने इसे अपनी राजमहिषी बनाने

१. सोमनाथ—पृऽ ५३३। २. सोमनाथ (आधार) -पृ०६। ३. वही--पृ० ५४२। ४. वही-पृ० ९२-२३।

की इच्छा श्रीर प्रयास किया था परन्तु इस प्रश्न को लेकर उसके मित्रयों मे विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी उन्होंने चौला को राजमहिषी-पद पर श्रमिषिक्त किये जाने का विरोध किया।

चौला ने स्थिति को भाँप लिया श्रीर ग्रपनी हृद्धिमत्ता से गुजरात की गृह-कलह का सकट टाल दिया। उसने महाराज भीमदेव से कहा कि महमूद द्वारा ध्वस्त सोमनाथ के महालय का जीर्गोद्धार कीजिये। भीमदेव ने उसका जीर्गोद्धार किया। वह फिर देव-नर्तकी होकर देव-सेवा में लीन हो गई।

बीच-बीच पे पाठक को चौला का प्रेमिका-रूप मिलता है। पाटन को खाली करने के समय चौला ने ग्रपने जाने का विरोध किया ग्रौर वह विलख पड़ी। एक स्थान पर उसका महान गौरव-शील रूप भी प्रकट होता है। महाराजा भीमदेव खम्भात दुर्ग में कुछ साथियों के साथ है। ग्रमीर की सेना चढ ग्राई तो बालुकाराय ने कहा कि देवी हम श्रापको ग्रकेले छोड़कर नहीं जायेगे। इस पर उसने कहा कि जाग्रो, महाराज की रक्षा होनी चाहिये। पर बालुकाराय ने कुछ मना किया। उस पर वह राजमहिषी के गौरवशील स्वर में क्रोधावेशित होकर बोली. "क्या तुम दुर्गाधिष्ठात्री की ग्राज्ञा नहीं सुन, रहे हो सेनापित?" श्रीर बालुकाराय घायल भीमदेव को लेकर चला गया। "

चौला चूँकि क्षत्रिय-पुत्री थी, इनिलिये उसमें एक क्षत्राणी का तेज था। खम्भात दुर्ग को संकट मे पडा देख उतने भीम से कहा महाराज यह दुर्ग मुक्ते सौपिये मेरे चरणों में जैसा नृत्य-कौशल है हाथों में वैसा ही युद्ध -कौशल भी है। ,महाराज, मेरा वह युद्ध-कौशल देखें। र

चौला की काल्पिनक सृष्टि के फलस्वरूप उपन्यास में रोचकता ग्राई है। उसकी बुद्धिमत्ता के क्रियाकलापों से पाठक चमत्कृत हो उठता है। खम्मात दुर्ग से निकलकर मार्ग में ग्रकेली ग्रागे बढती है। मार्ग में वह एक ब्राह्मएग के घर ग्राश्रय लेती है ग्रौर वहाँ एक सुगृहिश्गी की मॉति सब कार्यों को सँमाल लेती है। फिर वह पुरुष वेश में उस ब्राह्मण के साय चण्डशर्मा, दामों महता ग्रादि से मिलती है ग्रौर दाशी का वेश घारण कर शोमना से मी मिलती है। प

इन स्थलों मे उपन्यास में ग्रच्छी ग्रौपन्यासिकता ग्राई है। ६ - राजपूतों का शौर्य वर्णन

जैसा कि पहल कहा गया है कि ऐतिहामिक उपन्यास में युद्धों का वर्णन आवश्यक है। चूं कि इतिहास स्वयं युद्धों की कहानी है, इसीलिए उस कहानी को कहने के लिए ऐतिहासिक उपन्यासों में युद्धों की अभिसृष्टि लेखक को अभिष्ट होती है। युद्धों के वर्णन के माध्यम से लेखक वीर, अद्भुत एवँ वीमत्स रसों का परिपाक करता है।

राजपूतों के शौर्य का सर्वप्रथम दर्शन हमें, घोघा बापा को अमीर के साथ युद्ध में होता है। द० वर्ष के बीर घोघा वापा ने किस प्रकार अपना बच्चा बच्चा युद्ध में भोंक कर अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया कि अमीर चिकत हो गया। अपते जीते जी

१. सोमनाथ --प० ५४३-५४७। २. वही-प० ४२६। ३. वही--पृ०४३०। ४. वही --पृ०४२६। ५. वही -प० ४६६-५०३।

जी घोघा बापा ने देव-शत्रु को ग्रग्नसर नहीं होने दिया। उनके ग्रमीर के दूत के साथ कथोपकथन मे पाठक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं "तो उसे कहो कि यह लात ही मेरा उत्तर है।" उन्होंने कसकर लात उस हीरो से मरे थाल मे लगाई ग्रीय वहाँ से चल दिये। घोघा बापा के परिवार मे पुत्र, पौर, पौत्र. दौहित्र. सब मिलाकर ५२ पुरुष थे। श्रीर ये सब ही युद्ध में काम ग्राए।

ब्राह्मण निन्ददत्त का पुरुषार्थं भी राजपूतो के शौर्य से कम नही था। क्षत्रियों की स्वर्ग-यात्रा देखकर निन्ददत्त ने एक विशाल चिता बनाई भौर घोघागढ़ की समस्त स्त्रियों को ग्रग्नि-रथ पर चढाकर पितयों के पीछे स्वर्ग भेज दिया। साथ ही लाशों के ढेर में से घोघा बापा का शब निकालकर उसका दाह सस्कार किया।

इस वर्णन में एक भ्रोर हमें जहाँ राजपूतो से शौर्य के दर्शन होते है, सती होने की प्रथा का ग्रामास मिलता है, ब्राह्मणों का राज्य में उच्च स्थान दीख पड़ता है वहाँ दूसरी भ्रोर लेखक द्वारा इंगित राजपूतों की दूषित युद्ध-नीति का भी परिचय मिलता है। वे कट मरना जानते थे। धर्म उनके युद्ध में सर्वोपरि था। इसीलिए वे हारते रहे। भ्रमीर की विशाल वाहिनी के समक्ष मुट्ठी मर घोघागढ़ के वीरों की क्या विसात थी, एकदम युद्ध न करके उन्हें कुछ भौर ऐसा उपाय करना चाहिये था जिससे अपनी जन-हानि हुए बिना महमूद की सेना का संहार होता। इस प्रकार का एक उदाहरण लेखक ने दिया है ग्रागे उसका वर्णन करेंगे।

इससे आगे अमीर की टक्कर अजमेर के महाराज धर्मगजदेव से होती है परन्तु वहाँ अमीर को मुँह की खानी पड़ती है और वह अपनी हार देखकर संघि कर लेता है और अवसर देखकर घोखे से धर्मराजदेव का संहार करता है। अमीर और धर्मगजदेव का युद्ध-वर्णन बडा सजीव हुआ है। इन स्थलों में अच्छी औपन्यासिकता आई है।

जब लेखक ने जूनागढ के राव का परिचय दिया तब भी राजपूतों के शौर्य पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। पर दहा चौलुक्य के शौर्य को देखकर तो पाठक गद्गद् हो जाता है। दहा चौलुक्य को रुद्र भद्र द्वारा चाबी छीन लिये जाने पर, महाराज भीमदेव ने फाँसी की आजा दी। इस पर उन्हों ने दो घड़ी के लिए प्रारा-मिक्षा माँगी। अशौर इन दो घड़ी में दहा चौलुक्य ने अभीर की सेना में प्रलय मचा दी, अभीर के सैनिकों की लाशों के ढेर लगा दिये। और इस प्रकार द्वार को फिर अपने कब्जे में करके अपने पाप का प्रायश्चित कर दिया। यहाँ वीर रस की बड़ी मनोहर उद्मावना हुई है। पाठक साँस रोककर उनके शौर्य का अनुमव किरते है।

इससे भी उत्कृष्ट शौर्य का दर्शन हमें गंदावा दुर्ग की रक्षा करते समय वीर कमालाखानी की ग्रठासी तलवारों मे होता है। इस वृद्ध के शौर्य को देखकर तो ग्रमीर भी हतप्रम हो उठा। इसके शौर्य के सामने ग्रमीर को नतमस्तक होना पड़ा। उ उसके शौर्य

<sup>9.</sup> सोमनाथ पु० ११९। २. वही-पु० १०७। ३. वही-पु० ११६-१२३।

४. वहीं पूर्व १२४--१२७। ४. वही--पूर्व २३१--२३४। ६. वही--पूर्व ३४१।

७. वही-पृ० ३४६-३५२। ८. वही--पृ० ३५३-३५७। ६. वही--पृ० ३६४-३६६।

१०. वही-पू० ३६६. ३६७।

को देखकर श्रमीर घोड़े से कूद हड़ा श्रौर बोला, "श्रय बुजुर्ग तुफ पर श्राफरी, तू कौन है ? श्रपना नाम बताकर महमुद को ममनन कर।"

इन प्रसंगों के ग्रितिरिक्त राजपूती शौर्य के दर्शन हमे सोमनाथ महालय की रक्षा करते हुए ग्रमीर की सेना के साथ राजपूतों के युद्र मे होते है। इन युद्धों मे हमे भीमदेव, दामो महता ग्रादि के शौर्य का स्पष्ट चित्रगा मिलता है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं इन स्थलों में भय, आशंका, रोमांच आदि की सृष्टि होने से उपन्यास में अधिक रोचकता आई है।

### १०-लेखक द्वारा सफल युद्धनीति का वर्णन

जँसाकि ऊपर बताया गया है कि लेखक ने राजपूतों की युद्ध-नीति की ग्रालोचना की है। इसीलिए ग्राचार्य चतुरसेन ने एक ऐसा उदाहरएए दिया है कि ग्रपनी हानि हुए बिना शत्रु-सेना को काफी हानि पहुचायी। ग्रजमेर के पश्चात् ग्रमीर की सेना ने ग्रागे प्रस्थान किया ग्रौर वह नान्दौल के बन में पहुँचा। ग्रजमेर के राजा धर्मगजदेव के ग्रादेशानुसार ग्रामेर का युवक राजा दुर्लमराय नान्दौल के राजा ग्रनहिल्लराय के पास पहुँचा ग्रौर उससे ग्रपनी नीति के बारे में बातचीत की कि महाराज हमें इस म्लेच्छ से युद्ध तो करना ही नहीं, - ... मैंने जो योजना बनायी है वह ऐसी है कि इससे धन-जन की कुछ भी हानि नहीं होगी ग्रौर इस दैत्य को हम नाको चने चबा देगे। ... ... ग्रभी नगर खाली कर देना चाहिये, धन रत्न, प्रजा परिवार सबको सुरक्षित दुर्गम-पर्वतों पर भेज देना चाहिये। दैत्य को चारा, जल, ग्रन्न न मिले ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिये।

ग्रीर ग्रमीर की सेना ने नांदौल के गहन बन की घाटी मे पड़ाव डाला तो रात्रि मे उसने देखा कि चारो ग्रोर से उसकी सेना को ग्रग्नि की मयकर लपेटो ने घेर लिया है। ग्रीर इस प्रकार उसे काफी क्षति पहुँची।

इस प्रकार हम देखते है कि यदि राजपूतों की भावना अपनी शक्ति के अनुसार युद्धनीति अपनाने की होती तो ये दिन देखने पड़ते।

### ११- राजाश्रों की विलास प्रियता

जिस समय महमूद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया उस समय ऐसे विलासी राजा भी थे जो देशहित, प्रजाहित, घर्महित को भूलकर अपनी पिनक मे मस्त रहते। अमीर अपनी सेना को लेकर इनके सिर पर चढ़ आया पर इन्हें खबर तक ही नहीं कि स्थिति यहाँ तक गम्भीर हो चुकी है।

उपन्यासकार ने सोमनाथ मे ऐसे ही चामुण्डराय की कल्पना की है। यद्यपि चामुण्डराय ऐतिहासिक पुरुष है फिर मी तत्कालीन राजाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए उसके चरित्र में लेखक ने इसकी कल्पना की है। इसी दुर्गुंग के कारग चामुण्डराय को दामों महता जैसे राष्ट्र-भक्तों ने गद्दी से उतार कर शुक्लतीथं भेज दिया और राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए योजना बनाई। इ

१. सोमनाथ: पृ० ३६६।
 २. वही पृ० ३१०-३१२। ३१६-३२३। ३३१-३३६। ३४४-३४७।
 ३. वही पृ० २१२।
 ४. वही पृ० २१४।
 ४. वही पृ० २३६।

इस काल्पिनक सृष्टि से उपन्यास में हास्य का पुट मिल गया है फलत: मनो रंज-कता की श्रमिवृद्धि हुई है!

## १२- राज एवं गृह-कलह तथा राजाग्रों की स्वार्थमयी नीति

भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्माग्य था यहाँ के राजाओं की श्रापसी कलह, गृहक-लह एवं स्वार्थमयी नीति। इसी का लाभ मुसलमानों ने उठाया श्रीर इस फूट से वे यहां श्रपने राज्य स्थापित करने में सफल हुए। श्रमीर के सोमनाथ पर श्राक्रमरा के समय यह विष मली प्रकार राजाओं के मन में व्याप्त था। इसका चित्रगा लेखक ने श्रपने उपन्यास में करके मनोरंजकता के साथ तत्कालीन राजाओं की सच्ची स्थिति का रूप मी दिखाया है।

गुजरात की राजमहिषी दुर्लमदेवी ने स्रपने पुत्र दुर्लभदेव को गद्दी पर बिठाने के लिए अपने पित महाराज चामुण्डराय तक को विष देकर उसका प्राग्गान्त करने की तथा मीमदेव और वल्लभदेव को कैंद करने की योजना कुछ मित्रयों के साथ बनाई थी। के इससे उस समय की गृह-कलह का पता चलता है।

दुर्लमदेव तो अपने स्वार्थ के पीछे यहाँ तक गिर गया था कि उसने अमीर से साठ गाँठ करली कि मैं तुम्हें निरापद आगे बढ़ जाने दूँगा यदि सुम सोमनाथ को आक्रान्त करने के बाद मुक्ते गूजरात का महाराज स्वीकार करो।

इसी प्रकार के एक घृिगत स्वार्थ के दर्शन हमें ग्रजमेर के मत्री-पुत्र एवं उपसेना-पित सोढल में होते है। इसने ग्रजमेर की गद्दी के लिए ग्रपने राज्य के प्रति विश्वासघात किया ग्रीर ग्रमीर से वचन-वद्ध होकर ग्रमीर की सेना के विरुद्ध सेना नहीं भेजी फलतः घर्मगजदेव का संहार हुग्रा ग्रीर ग्रजमेर का पतन।

इन स्थलों मे उपन्यास मे अच्छी रोचकता आई है।

## १३-दामों महता भ्रादि की कुटनीति एवं शौर्य

हर राज्य मे श्रौर हर समय ऐसे बुद्धिमान पुरुष भी होते हैं जो राष्ट्र, देव, घर्म, प्रजा के प्रति निष्ठावान होते हैं। ऐसा ही क्टनीतिक दामों महता है। दामों महता के सहायक मस्मांकदेव, विमलदेवशाह, चण्डशर्मा ये तीन क्टनीतिक श्रौर थे। इन्होंने मिलकर दुलंभदेवी के षड़्यन्त्र का मण्डामोड़ किया। इसकी वीरता श्रौर घीरता का पता उस समय लगता है जब वह दृढतापूर्वक महारानी श्रौर प्रधान मंत्री वीक्रणशाह को चामुण्डराय से बन्दी बनवाता है। "

इन्ही की कूटनीति से ही दुर्लभदेव भी इनकी चाल में फँस गया और उसके द्वारा एकत्रित सेना भी भविष्य में इन्ही के काम आई और अमीर प्रकार की नगर को बिना हानि पहुँचाए आगे बढ़ गया <sup>१</sup>

श्रमीर ने बहुत से हिन्दुओं को बन्दी बनाया श्रौर कैंदियों के इस काफले को कत्ल कर देने की उसकी योजना थी। दामो महता श्रादि की कूटनीति से ही ये कैंदी कत्ल किये जाने से बच गये। इन्होने श्रमीर को सुफाया कि इन्हें कत्ल करने से क्या लाभ, इनसे दण्ड लेकर इन्हे छोड़ दो। चूँकि ग्रमीर लालची था, इसलिए उसकी समफ में यह बात

<sup>9.</sup> सोमनाथ: पृ. १३७-१४३। २. वही पृ. २४७-२४८। ३. वही पृ. १६६-५८७। ४. वही पृ. २४०-२४४।

आ गई और उसने दण्ड लेकर उन कैदियों को छोड़ दिया। वण्डशर्मा तो सोमनाथ पर अमीर के आक्रमण से पूर्व ही दुर्लभदेव के दूत के रूप में अमीर से जा मिला था और उसकी हर गति-विधि का परिचय प्राप्त करता रहता था। व

दामो महता जितना बडा कूटनीतिक था उतना ही बडा युद्ध विशारद भी था। उसन ग्रमीर को पछाडा ग्रौर निर्मीक होकर उसकी छावनी में चला गया। असोमनाथ के घ्वस्त होने तक दामो महता ने बड़ी चतुराई से चारो ग्रोर नजर रखी। एक ग्रोर जहाँ उसकी दृष्टि ग्रमीर की सेना ग्रौर उसकी गतिविधियों पर थी दूसरी ग्रोर वह घर के शत्रुग्रों, रुद्र भद्र जैसे देशद्रोहियों को भी ताक रहा था।

दामो महता से उपन्यास को काफी बल मिला है।

### १४- हिन्दुग्रों की धर्मान्धता

जिस समय महमूद ने भारत पर भ्राक्रमण किया उस समय मारत मे धर्मान्धता साधारण मनुष्यों मे ही नही थी भ्रपितु दद्वा चौलुक्य श्रौर श्रजयपाल जैसे विचारवान राजाश्रों मे भी थी।

रुद्रमद्र पर उनकी अपार श्रद्धा थी। उनके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र-लाम हुआ था। उन्हीं के रक्षा-कवच से उन्हें मरुच की गद्दी मिली थी। उन्हीं के तप के प्रमाव से वे जीते जागते हैं, ऐसा वे मानते थे। उन्होंने अपना प्रथम पुत्री चौला को उन्हीं के कहने से त्रिपुर-सुन्दरी को भेट कर दिया था। <sup>१</sup>

ऐसी ही धर्मान्घता लेखक ने मुल्तान के राजा अजयपाल में दिखाई है। संत अलीविन उस्मान अलहजवीसी पर उनकी अपार श्रद्धा के तीन कारण थे — एक यह कि इसी की कृपा सिफारिश और सहायता से उसे मुल्तान का राज्य प्राप्त हुआ था, दूसरे उसके आशीर्वाद से उसे एकमात्र पुत्र उगलब्ध हुआ था। तीसरे यह कि यह ओलिया बड़े पहुँचे हुए खुदापरस्त और "साधु प्रसिद्ध थे। <sup>६</sup>

इन दोनो उदाहरएो से लेखक ने तत्कालीन वर्मान्वता का अच्छा दर्शन कराया हैं। यह धर्मान्वता हमारे लिये बड़ी महगी पड़ी। इसी वर्मान्वता ने अजयपाल को मुल्तान से अमीर को निरापद आगे बढ़ जाने को मजबूर कर दिया। अमीर के आक्रमण के समय इस प्रकार के तत्व मारत मे काफी सिकिय थे।

### १५ - धर्म जटिलता के दृष्परिगाम

धर्मान्धता की स्रति ने एक स्रोर जहाँ देश का सत्यानाश किया हुस्रा था वहाँ ब्राह्मणों द्वारा बनाई वर्ण-जिल्लता एवं धर्म से स्वरूप ने उस सत्यानाश को स्रौर बढ़ावा दिया। धर्म-जिल्लता की प्रचड प्रतिकिया को दिखान से लिए लेखक ने वर्ण-सकर देव स्वामी की स्रवतारणा की है। ब्राह्मणों ने उसे मन्दिर मे नहीं चढ़ने दिया, कृष्ण स्वामी उसे वेद-मत्रों का उच्चारण करते देखकर तलवार से मारने दौड़ते। देवस्वामी पर इस धर्मान्धता स्रौर रूढ़िवादिता की ऐसी मोषण प्रतिक्रिया हुई कि उसने इस धर्म को छोड़-

१. सोमनाथ: पृ. ४९२ २. वही पृ. २५३-२५४। ३. वही पृ. ३०३। ४. वही पृ. ३०३-३०७। ४. वही पृ. ३३६। ६. वही पृ. ६७

कर इस्लाम को स्वीकर किया। उसने सोमनाथ को विष्वंस कराने में महमूद का बड़ा साथ दिया और चौला को महमूद को सौपने के लिए उसने अपनी प्रियतमा की बात भी नहीं मानी। उसकी हिन्दू-धर्भ के प्रति घृणा इतनी बढ़ गई थी कि सोमनाथ के पतन के बाद उसने ही मन्दिर के भगवा-ध्वज को फाड़कर उसपर महमूद का हरा भंडा पहराया।

सक्षेप मे आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने अपने ऐतिहासिक उपन्यास 'सोमनाथ' में इतना ही कल्पना का आश्रय लिया है।

# उपन्यास का घटना-विश्लेषण

## १-पूर्ण ऐतिहासिक

- १/12 सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए गजनी से अमीर की सेना का सिन्धु नदी पार कर मुल्तान आना।
- २/13 मुल्तान के राजा अजयपाल का अमीर को राह देना।
- ३/33 ज्योतिर्लिंग के अमीर द्वारा तीन टुकड़े करना ।
- ४/36 महालय के श्रिधिकारी द्वारा कितना भी दण्ड लेकर महालय को नष्ट न करने के लिए कहना तथा उसका यह कहना कि मैं मूर्ति मजक महमूद हूँ, मूर्ति बेचने वाला नही।
- ५/48 कच्छ के महारन में सामन्त द्वारा स्रमीर को गलत मार्ग पर डाल देना एवं समीर की सेना की हानि।
- ६/52 भीमदेव द्वारा सोमनाथ महालय का जीएगेंद्वार।

### २--इतिहास-संकेतित

- १/1 दद्दा चौलुक्य के द्वारा भेजी हुई त्रिपुर सुन्दरी की निर्माल्य चौला को एक युवक द्वारा सोमनाथ महालय में लाया जाना, गग सर्वज्ञ का उसे सोमनाथ की देव-नर्तकी बनाना।
- २/3 सोमा का चौला को लाने वाले युवक को त्रिपुर सुन्दरी के मन्दिर मे ले जाना, रुद्र-मद्र द्वारा चौला को मन्दिर मे मँगवाना, उसको नग्न कर उसके विविधांगों का पूजन करना, गग सवंज्ञ और भीमदेव द्वारा उन दोनो की रक्षा करना।
- ३/14 घोघागढ़ के घोघाबापा का अमीर से युद्ध, घोघाबापा का मारा जाना, पुरोहित निन्दित्त द्वारा उनका दाह-सस्कार।
- ४/23 गग सर्वज्ञ का भीमदेव को चौला को पत्नी-रूप मे स्वीकार करने के लिए कहना।
- ध्र/27 गजनी की सेना के साथ सोमनाथ मन्दिर मे मयंकर युद्ध एव सोमनाथ का विष्वस होना ।
- ६/47 ग्रमीर का कच्छ के भायातों से युद्ध एव पथ-भ्रष्ट होना।

### ३ - कल्पितं किन्तुं इतिहास-ग्रंविरोधी

- १/4 महमूद का अपने गुप्तचर से मिलना और सोमनाथ पर आक्रमण के विषय मे विचार-विमर्श करना।
- २/5 गंगसर्वंज्ञ का त्रिपुर-सुन्दरी के मन्दिर के पट बन्द करवा देना, इस पर रुद्रमद्र का कृपित होना।
- ३/7 कृष्णस्वामी का शूद्रा दासी से अनुचित सम्बन्ध, उससे देवा का जन्म, देवा को मन्त्रोच्चार करते देख कृष्णस्वामी का उसे तलवार लेकर मारने दौड़ना।
- ४/10 महमूद का अलीबिन उस्मान अलहजबीसी का मुल्तान के राजा अजयपाल को सोमनाथ पर आक्रमण करने जाते समय महमूद को चुपचाप मार्ग देने को कहना।
- ५/11 गजनी में ईद के दरबार में ग्रमीर का मुसलमानों को ग्राक्रमण करने के लिए उत्-साहित करना तथा ग्रमियान की तैयारी करना।
- ६/15 राजमिहषी दुर्लभदेवी का चामुण्डराय को गद्दी से उतार कर दुर्लभदेव को गद्दी पर बिठाने का षड्यन्त्र ।
- ७/16 दामोमहता द्वारा चामुण्डराय के सामने षड्यन्त्र का भण्डाफोड़, दुर्लभदेवी आदि को बन्दी बनाना।
- न/17 दामोमहता द्वारा भस्मांकदेव को दुर्ल भदेव के पास यह कहने के लिए भेजना कि वह श्रमीर को निर्विरोध श्रागे बढने दे, इस बात पर दुर्ल भदेव का राजी होना।
- १/18 विमलदेव का प्रधानमन्त्री बनना, चामुण्डराय को गद्दी से उतार, शुक्ल-तीर्थ भेज देना।
- १०/22 चौला का म्रन्तिम नृत्य, भीमदेव, गंग सर्वज्ञ म्रादि के द्वारा नगर की सुरक्षा का प्रवन्ध करना।
- ११/24 पाटन के सब बच्चे ग्रीर स्त्रियों को खम्मात दुर्ग में भेज देना।
- १२/28 रुद्रभद्र श्रौर सिद्धेश्वर का अमीर को सहायता देना, सोमनाथ मन्दिर का गुप्त मार्ग बताना, दहा चौलुक्य से चाबी छीन द्वारिका-द्वार खोलना।
- १३/29 दामोमहता को भ्रानन्द द्वारा फतह मुहम्मद भ्रौर सिद्धेश्वर के गुप्त कार्यों का पता चलना, भ्रानन्द का भ्रमीर की छावनी पहुँचना तथा पकड़ा जाना।
- १४/30 दहा चौलुक्य का युद्ध में लड़ते-लड़ते मारा जाना।
- १५/31 युद्ध में घायल हुए भीम को गंदावा दुर्ग पहुँ चाना।
- १६/32 गंगा का सती होना, ज्योतिर्लिंग पर रखे हुए गग सर्वज्ञ के सिर पर महमूद का गुर्ज-प्रहार करना, गंग सर्वज्ञ का प्रासानत ।
- १७/37 भ्रमीर का गंदावा दुर्ग में कमालाखानी से युद्ध करना, कमालखानी का मारा जाना एवं भ्रमीर का उसके प्रति सम्मान ।
- १८/38 घायल भीमदेव को गंदावा दुर्ग से खम्भात लाना, महमूद श्रौर फतह.मुहम्मद का खम्भात दुर्ग में प्रवेश करना।
- १६/39 महमूद का ऋत्याचार।
- ् २०/50 चण्डशर्मा एवं मस्मांकदेव का राज्यबन्धु तथा दामो का प्रमुख सन्धि वैग्नाहिक

ग्रामात्य की उपाधि प्राप्त करना।

#### ४ -- कल्पनातिशयी

- १/2 अमीर का चौला पर आसक्त होना, उसको प्राप्त करने के लिए अमीर का युवक और मीमदेव से युद्ध, गगसर्वज्ञ का उन्हें शान्त करन तथा अमीर को आशीव द देना।
- २/6 महमूद ग्रौर अलबेरूनी का अघोर बन में रुद्रभद्र की आश्चयंजनक सम्पदा का देखना, रूद्रभद्र का अभीर को सोभनाथ को घ्रत्रस्त करने के लिए प्रोत्साहन देना।
- ३/8 शोभना और देवा का प्रसाय।
- ४/9 देवा का अलबेरूनी के पास आना, उसका फतह मुहम्मद बनना।
- ४/19 अमीर का अजमेर के राजा घर्मगजदेव से युद्ध, घर्मगजदेव का जीतना तथा अमीर को छोड़ देना, अमीर का अजमेर के मन्त्री-पुत्र सोढ़ल की सहायता से विश्वासघात करके घर्मगजदेव से पुनः युद्ध, घर्मगजदेव का मार जाना, सोढ़ल को कैंद्र कर अमीर का अजमेर के उत्तराधिकारी को सौप देना।
- ६/20 ग्रामेर के युवक राजा दुर्ल भराय का ग्रमीर की सेना को नान्दौल के बन मे क्षति पहुँचाना।
- ७/21 वीरों का पाटन मे जमाव।
- =/25 फतह मुहम्मद का शोभना से मिलना तथा उसे चौला के साथ रहने को कहना।
- १/26 दामोमहता का अमीर को द्वन्द्व-युद्ध मे पञ्जाड़ना तथा अमीर को प्राणदान देना, दामोमहता का अमीर की छावनी मे जाना और दोनो का मित्र बनना।
- १०/34 फतह मुहम्मद द्वारा सोमनाथ का भगवा-ध्वज फाड़कर हरा भंडा फहराना।
- ११/35 रमादेवी का महमूद का फटकारना, महमूद का रमादेवी को मॉ कहना।
- १२/.0 खम्भात दुर्ग मे फतह मुहम्मद का शोभना से मिलकर चौला माँगना, शोभना का मना करना, भीमदेव का ब्राबू चले जाना, शोभना का फतह का सिर काट लेना, चौला को गुप्त मार्ग से भेज शोभना का स्वयं चौला बन जाना, शोभना का महमूद के साथ पाटन चुले जाना।
- १३/41 सामन्त चौहान का श्रोभना द्वारा लिखे लेख को पढ़कर चौला के पीछे जाना।
- १४/12 श्रमीर को श्रपन सरदारों द्वारा स्त्रियों पर श्रत्याचार करने का पता चलना, इस पर महमूद का श्लोकित होना।
- १५/43 चण्डशर्मा का भ्रपनी नीति से महमूद को जुर्माना देकर कैदियो को मुक्त कराना।
- १६/44 चौला का ब्राह्मग्रा के घर मे आश्रय पाना, उसका पुरुष-वेश मे चण्डशर्मा के पास जाना दासी रूप मे शोमना से मिलना।
- १७/45 म्रमीर का दुर्लभदेव को राजा स्वीकार कर पाटन से कन्थकोट की भ्रोर प्रस्थान करना, महमूद का शोभना को आजाद करना शोभना का मना करना।
- १८/47 भ्रमीर का मुन्द्रा मे डाकुभ्रो को भ्रात्मसमर्पण करना, डाकुभ्रों का भायातो के युद्ध मे खोई हुई शोभना को खोज कर लाना।
- १६/49 शोमना का ग्रमीर के साथ गजनी चले जाना।

२०/51 दामो महता द्वारा चौला को राजमिहषी बनाने का विरोध करना, चौला का भीम-देव को सोमनाथ महालय के पुनः निर्माण के लिए कहना, ग्रौर सोमनाथ की देव-नर्तकी बनना।

नोट:-घटना-संख्याओं के दो क्रम है (१) देवनागरी-ग्रंक ग्रपने वर्ग की घटनाओं के क्रम-द्योतक है, (२) रोमन-श्रंक उपन्यास की सक्रम घटनाओं के द्योतक हैं।)

# सोमनाथ के घटना-विश्लेषण का रेखाचित्र



### घटना-विश्लेषरा के रेखाचित्र की व्याख्या

### रेखाचित्र के अनुसार

पूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ इतिहास-संकेतित घटनाएँ कल्पित किन्तु इतिहास-स्रविरोघी घटनाएँ कल्पनातिशायी घटनाएँ

कुल घटनाएँ

**==??.48%** 

**= 28.48%** 

२० == ३५.४६%

२०= ३८.४६%

४२=१००.००%

उपन्यास में इतिहास प्रस्तुत करने वाले तत्व = ११.48% + १1.48% = 73.05%उपन्यास में रमणीयता प्रस्तुत करने वाले तत्व = 35.45% + 35.48% = 65.65%

उपर्युंक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उपन्यास को रमणीयता प्रदान करने वाले तत्व ७६.६२% है। मतः प्रमाण की भ्रावश्यकता नहीं कि जिस उपन्यास का रमणीय तत्व ७६.६२% हो वह सरस होगा। शेष २३.००% तत्व इतिवृत्त प्रस्तुत करता है। अस्तु सोमनाय उपन्यास घटनाओं के अनुसार काल्पनिक अधिक है ऐतिहासिक कम है, रोचकता इसमें काफी है।

## उपन्यास का पात्र-विश्लेषण

### १. पूर्ण ऐतिहासिक

१/1 भीमदेव । २/3 ध्रमीर महमूद । ३/4 चौला । ४/9 ग्रलबेरूनी । ५/15 ग्रजयपाल । ६/16 घोषाबापा । ७/20 चामुण्डराय । ६/22 बल्लमदेव । १/23 दुर्लमदेव । १०/24 नागराज । ११/30 मीमदेव ।

### २. इतिहास-संकेतित:

१/21 वीकरण शाह । २/25 बालुका राय । ३/28 दुर्लमदेव ।  $^{8}$ /36 घर्मगज-देव ।  $^{8}$ /40 जूनागढ़ के राव नववन । ६/48 दहा चौलुक्य । ७/49 बीसलदेव ।  $^{8}$ /5 दुण्डिराज ।

### ३. कल्पित-इतिहास-ग्रविरोघी:

१/2 गग सर्वज्ञ । २/5 गंगा । ३/6 सोमा । ४/7 रूद्रभद्र ।  $\chi$ / $\tau$  मोनीबाबा । १/10 कृष्णस्वामी । ७/13 रमाबाई ।  $\tau$ /14 ग्रलीबिन उस्मान ग्रलहजबीसी । ६/१७ तिलक हज्जाम । १०/18 सज्जन । ११/19 निन्दित्त । १२/26 बालचन्द्र खवास । १३/27 जैनदत्तसूरि । १४/29 चम्पक बाला । १ $\chi$ /31 दामोमहता । १६/32 ग्रानन्द । १७/33 चण्ड शर्मा । १ $\tau$ /34 मस्मांक देव । १६/35 दुर्लमराय । २०/37 शाम मदार । २१/38 सोढल । २२/39 शुक्लबोघ तीर्थ । २३/41 सामन्तिसह । २४/42 सिद्धे रवर । २ $\chi$ /43 कमालाखानी । २६/44 मदनजी सेठ । २७/45 देवचन्द सेठ । २ $\tau$ /46 कंचनलता । २६/47 मसऊद । ३०/51 मुन्द्रा का थानेदार । ३१/52 विमलदेव शाह ।

### ४. कल्पनातिशायी

१/11 देव स्वामी । २/12 शोमना ।

# सोमनाथ के पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र

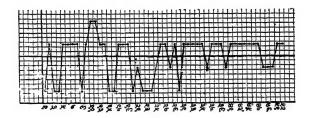

## पात्र-विश्लेषग् के रेखा चित्र की व्याख्या

### रेखाचित्र के अनुसार

| ११=२१.१४%        |
|------------------|
| <b>5=</b> १४·३5% |
| ३१=४६-६२%        |
| २=३.२४%          |
|                  |

कुल पात्र ४२=१००'००%

उपन्यास में इतिहास प्रस्तुत करने वाला तत्व = २१.१४% + १४.३= = ३६.४३%

उपन्यास मे रमग्गीयता प्रस्तुत करने वाला तत्व = ५६.६२% + ३.५५% = ६३.४७%

= 800.00%

उपर्युंक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उपन्यास को रमणीयता प्रदान करने वाले तत्व ६३४७% हैं। ग्रत यह सिद्ध है कि उपन्यास मे रमणीयता काफी ग्रशो मे है। ३६.५३% पात्र ऐसे हैं जो इतिहास की साक्षी देते है। ग्रस्तु सोमनाथ उपन्यास पात्रों के अनुसार काल्पनिक ग्रधिक है, ऐतिहामिक कम है, रोचकता इसमें काफी है।

## सोमनाथ की घटनाओं श्रीर पात्रों का श्रनुपात

घटनाम्रों मे ऐतिहासिक तत्व = २३.०५% पात्रों मे ऐतिहासिक तत्व = ३६.५२%

कुल ऐतिहासिक तत्व = ५६ ६१% ÷ २ = ५६.५०%

घटनाओं मे रमग्गीयता तत्व = ७६·६२% पात्रो में रमग्गीयता तत्व = ६३·४७%

कुल रमग्गीयता तत्व = १४० ३६% - २ = ७० २०%.

'सोमनाथ' मे इतिवृत्तात्मक तत्व प्रस्तुत करने वाले ग्रंश = २६ ५०% 'सोमनाथ' मैं रमग्रीयता प्रस्तुत करने वाले ग्रश = ७०.२०%

कुल ग्रंश = १०० ००%

सिद्ध हुम्रा कि सोमनाथ रस-दृष्टि से सफल है, रोचक है परन्तु ऐतिहासिक कम है।

## लेखक का उद्देश्य

प्रत्येक साहित्यिक-कृति के लेखक के उस कृति की ग्रमिसृष्टि मे प्राय: दो उद्देश्य होते हैं — विशिष्ट उद्देश्य ग्रीर सामान्य उद्देश्य । विशिष्ट उद्देश्य के अन्तर्गत हम लेखक की अपनी उस घारणा को ले सकते हैं, जिसे उसने अपनी कृति मे प्रच्छन्न कर दिया है। लेखक गुप्त रूप से कोई बात कहना चाहता है, अपनी घारणा का, अपने सिद्धान्त का, अपनी मान्यताओं का पोषण क ना चाहता है। सामान्य उद्देश्य के अन्तर्गत हम देश-काल का चित्रण ले सकते हैं। चूँकि देशकाल का चित्रण तो हर कृति का उद्देश्य होता है ग्रतः हम उसे उस कृति का सामान्य उद्देश्य मानते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के अन्तर्गत हम उस असःधारण चित्रण को लेते हैं, जिसके पीछे लेखक का कोई निश्चित मत छिपा रहता है, उसकीं अपनी बात छिपी रहती है।

श्रतः हम 'सोमनाथ' के लेखक के उद्देश्य को दो मागों में बाँट सकते हैं :— १. विशिष्ट उद्देश्य, २. सामान्य उद्देश्य।

### : १ : विशिष्ट उद्देश्य

सोमनाथ का विशिष्ट उद्देश्य खोज निकालने के समय सर्व प्रथम हमारी दृष्टि 'सोमनाथ' के तीन ग्रसाधारण पात्रों पर जाकर ठहर जाती हैं। वे ग्रसाधारण पात्र हैं— १. देव स्वामी, २. शोमना, ३. महमूद गजनवी।

इन तीनों के ग्रसाधारएत्व पर विचार करते हैं तो ग्राँखें फटी-की-फटी रह जाती हैं ग्रौर तुरन्त मन में प्रश्न उठता है कि ग्राखिर क्यूँ इन पात्रों का ग्रसाधारएत्व से श्रृंगार कराया गया है ? ग्रौर तब हमें ग्रामास होता है कि निश्चित ही यह लेखक का उद्देश्य रहा होगा। दुर्दान्त बर्बर महसूद को इतिहासानुसार ही चित्रित किया जाता तो देशकाल का चित्रएा उतना ही सफल उतरता जितना कि ग्रब उतरा है। फिर महसूद में लेखक ने यह व्यतिकम क्यों पैदा किया ? इसी प्रकार के ग्रौर प्रश्न उठते हैं, जिनपर ग्रागे विचार करेंगे। पहले इन पात्रों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करले।

उपर्युक्त र्तानो पात्र संक्षेप में निम्न प्रकार है -

### २-देवस्वामी या देवा:

शूद्र को दूर से भी देख पाने पर स्नान करने वाले निष्ठावान ब्राह्मण ग्रौर शूद्रा दासी से उत्पन्न देवा सकर पुत्र है। ब्राह्मण घराने में उसका पालन-पोषण होता है। तिर-स्कृत होकर वह घर से बाहर रहता है। एक संन्यासी का श्रन्तेवासी होकर वह सस्कृत, व्याकरण, ज्योतिष ग्रादि पढता है तथा वेदमंत्रों का शुद्ध उच्चारण करता है। ब्राह्मण-रक्त से उत्पन्न देवा का मंदिर प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता है, मन्त्रों का उच्चारण करते देख (ब्राह्मण) पिता उसे तलवार से मारने दौड़ते हैं। उसके मन मे हिन्दू घर्म के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है ग्रौर वह यवन-धर्म स्वीकार करके फतह मुहम्मद बन जाता है ग्रौर ग्रमीर का सिपहसालार बन जाता है। ग्रन्त मे सोमनाथ का मगवा ध्वज फाड़कर उस पर हरे रंग का यवन-ध्वज फहराने वाला सिद्ध होता है।

### २-शोभनाः

शोमना का पिता भी वही ब्राह्मण था जो देवा का था। परन्तु शोमना संकर सन्तान नहीं थी, उसकी माता ब्राह्मणी थी। वह बाल विघवा थी। शोमना परमसुन्दरी थी, देवा भी सुन्दर था, दोनों का एक साथ रहने से प्यार हो गया और दोनों दाम्पत्य सूत्र में बँघने को व्याकुल हो गए। वह देवा को इतना प्यार करती थी कि ब्राह्मण-संस्कारों में दीक्षित होने पर भी वह देवा का फतह मुहम्मद होना भी सहन कर गई। से सोमनाथ के पतन के बाद जब फतह मुहम्मद (देया) शोमना से चौला को ग्रमीर के लिये माँगने ग्राया तो शोमना ने उसे मना किया पर वह नहीं माना तो शोमना ने तलवार, से ग्रपने प्राणों से प्यार देवा की गर्दन काट डाली। वौला की रक्षा के लिये वह स्वयं चौला बनकर ग्रमीर के साथ चल दी। स्वदेश लौटते समय ग्रमीर ने ग्रपने ऊपर मयंकर संकट ग्राया देख

१. सोमनाथ-पृ० ६७ । २. वही-पृ० ६१ । ३. वही-पृ० ३८१ । ४. वही-पृ० ६४-६७ ।

५. वही -पृ० ७०। ६. वही-प्० ४३७। ७. वही -प्० ४४६।

शोभना को मुक्त कराना चाहा पर शोभना ने मना कर दिया। जिस ग्रमीर के कारण शोभना ने ग्रपने प्यारे देवा की गर्दन काट डाली थी उस श्रमीर को जान से मार देने की सामर्थ्य ग्रौर ग्रवसर रखती हुई शोभना ने उसे प्राण दान ही नहीं दिया ग्रपितु वह धीरे से भ्की ग्रौर ग्रमीर के सूखे निस्पन्द होठों पर ग्रपने जलते हुये होठ रख दिये। रेत मे दबे हुए महसूद को निकालकर जब शोभना ने उसकी नाक पर हाथ रखकर देखा—धीरे-धीरे साँस चल रही थी—शोभना ग्रानन्द से विभोर हो गई। श्रौर यहाँ तक कि वह ब्राह्मण कुमारी महसूद के साथ गज़नी चली गई। के

### ३-महमूद:

श्रपने जीवन काल में लाखो नरों का संहारक, दुर्वान्त, बर्बर, कुरूप, श्रमीर महमूद विश्व प्रसिद्ध देव-प्रतिमा-भजक है। वह सोमनाथ महालय को मग कर वहाँ की सम्पत्ति लूटने का सकल्प करता है। सोमनाथ महालय मे वह चौला को देखता है तो श्रापा खो बैठता है। श्रपने को इस्लाम का सबसे बड़ा समर्थंक श्रौर पोषक समफने वाला महमूद चोला को दीन-ईमान श्रौर इस्लाम से ऊपर स्थान देता है। यहाँ तक कि श्रमीर चौला को प्राप्त करने के बदले सोमनाथ को सुरक्षित छोड़ सकता है। मृत्यु की गोद मे लेटे हुए वृद्ध कमालाखानी की वीरता से प्रसन्न होकर श्रमीर ने उन्हे श्रक मे भर लिया। उसकी श्रांखों मे श्रांसू भर श्राए। उसने कहा "कच्छ के महाराज श्रापकी इस श्रकेली तलवार ने दिग्वज्यी महमूद को जेर किया है। महमूह की क्या ताब कि उसे छुए।"

श्रमीर ने (श्रपने योद्धाओं को) हुकुम दिया, "श्रय बहादुरों, घोड़ों से उतर पड़ों, हिथियार जमीन पर रख दो और बहादुरों के बादशाह इस बुजुर्ग की इस तलवार के सामने सिर भ्काओं।" श्रीर श्रमीर ने वृद्ध कमालाखानी की श्रन्तिम किया हिन्दू धर्मानुसार करने की श्राज्ञा दी। "

अपनी इस मयंकर पराजय पर भी महमूद उस गुरागरिमामयी ब्राह्मरा कुमारी के आँचल की छाँह में काबुल की दुर्गम राह पर, दुरूह खैबर के दर्रे में खो गया। 59

इन चरित्रों पर दृष्टिपात करने से अलग-अलग प्रत्येक चरित्र से निम्नलिखित प्रश्न फूट पड़ते हैं:—

१—परमिनष्ठावान ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न, वेद ग्रादि ग्रायों मे शिक्षित-दीक्षित, भगवान सोमनाथ के सान्निष्य में रहने वाले देवा का इतना पतन किस कारण हुन्रा कि वह फतह मुहम्मद बन जाता है ग्रौर वह सोमनाथ के भगवा ब्वज को फाड़कर उस पर

सोमनाथ-पृ० ५१३। २.वही--पृ० ५३३। ३. वही--पृ० ५३३। ४. वही --पृ० ५४२।

५. वही--पृ० ७४। ६. वही --पृ० २९१। ७. वही--पृ० ३९६। ८. वही--पृ० ३९७।

<sup>.</sup>६ वहा--पृ० ५१३। १०. वही --पृ० ५४२। ११. वही--पृ० ५४२

इस्लाम का हरा भंडा फहराता है। कहाँ गये ब्राह्म गुकुल में पैदा होने के संस्कार? कहाँ गया यह घार्मिक वातावरण जिसमे देवा के रक्त का एक-एक ग्रंगु पनपा था? कहाँ गया दण्डी स्वामी का वह सान्निष्प जिसने देवा को वेद, व्याकरण, ज्योतिष ग्रादि के मार्ग पर लगाया?

२ — शोमना से सम्बन्ध मे भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न उठता है। विशुद्ध ब्राह्मण रक्त से उत्पन्न, वातारण, शिक्षा-दीक्षा और संस्कारों की बेडियों से जकड़ा हुआ और कहीं से भी यौवन की रगीन दुनिया में भॉक सकने में असमर्थ बनाने वाली वैषव्य की ऊँची चार दीवारी से घिरा हुआ शोभना का यौवन, साँस की एक ही उठान में उन श्रृंख-लाओं को टूक-टूक कर देता है, उस चार दीवारी की एक-एक ईट घराशायी कर देता है, जिन्होंने उसके समूचे व्यक्तित्व को जकड़ा हुआ था। वह पक्षी की माँति उन्मुक्त हो जाती है और वह अपने सामने पड़े हुए पहले ही पुरुष का वरण कर लेती है। यह जानते हुए भी कि वह हिन्दू-वर्ण के निकृष्टतम समभ्ते जाने वाले शूद्र-वर्ण से सम्बन्धित है और यह जान कर भी वह आगे बढ़ती ही जाती है कि वह इतना पितत भी है कि उसने उस धर्म को गृहण किया है, जिसे समस्त हिन्दू धर्मावलबी और विशेषतः ब्राह्मण घृणास्पद समभते हैं। आखिर क्यू वह इतनी गिरी ?

3- शोमना को लेकर दूसरा प्रश्न उठता है कि अपने प्राणों से भी प्रिय देवा (फतह मुहश्मद) की गर्दन अपने ही हाथों से काट लेने में वह किस प्रकार, किस कारण समर्थ हुई ?

४— तीसरा प्रश्न जिसे शोभना का चिरत्र जन्म देता है, उठता है कि जिस व्यक्ति के कारण उसे अवर्णनीय नरसंहार, देव-मूर्ति सहार देखना पड़ता है, जिस व्यक्ति के कारण उसे अपने देवा का शिरच्छेद करना पड़ता है, जिस व्यक्ति के लिए वह देवा से कहती है, "जसका पेशा लूट-हत्या, धर्म-दोह, अत्याचार और अन्याय है, जो लाखो मनुष्यो की तबाही का कारण है जो मृत्यु-दूत की मॉति सत्रह बार भारत को तलवार और आग की भेट कर चुका, वह इस क्षण तुम्हारे हाथ मे है, चगुल मे है, जाओ, अभी उसका सिर काट लाओ-शोमना देवी की यही तुमसे आरलू है।" कितनी घृणा होगी उस व्यक्ति के प्रति शोभना के मन मे, उसका केवल अनुमान मर लगाया जा सकता है. वर्णन नहीं किया जा सकता। उस घृणास्पद व्यक्ति के प्राण् लेने में बिल्कुल समर्थ होने यर भी शोभना ने उसके प्राण् नहीं लिये अपितु उसे प्राण्वान दिया, इतना ही नहीं उससे वह इतना प्यार करने लगी कि उसे अपना शरीर भी अपंण कर दिया और अपने देश को छोडकर उसके साथ गजनी चली गई मानव-चरित्र के ये दो चरम छोर आखिर क्यू कर उसमे दीखते है?

५— एक प्रश्न शोमना और देवा के संयुक्त-चरित्रों से उठता है। शोभना और देवा दोनो का पिता एक था, अतः दोनो माई बहन, पित पत्नीवत् किस प्रकार हो गए। यह आम धारणा है कि निम्न वर्ण मे इस प्रकार की घटनाएँ आश्चर्यजतक नहीं समभी जाती परन्तु ब्राह्मण कुल की सन्तान मे ऐसा हो तो वह एक आश्चर्य और विशिष्टता की बात बन जाती है। लेखक ने ये चरित्र ब्राह्मण रक्त से उत्पन्न दिखाये है। आखिर क्यू ? किसी अन्य वर्ण का भी दिखाया जा सकता था।

१. सोमनाथ: पु० ४३४।

६- दुर्दान्त, बर्बर, डाक् घृगास्पद एवं राक्षसी वृत्ति का महमूद एक बृद्ध वीर के सामने भुकता ही नहीं अपितु उसका दाह-सस्कार भी हिन्दू रीति से कराता है। एक स्त्री चौला के लिए अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि ईमान, घर्म भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। उस स्त्री को पूर्ण रुपेगा अपने चगुल मे फँगा लेने के बाद भी उसके रूप का प्यासा महमूद उसका स्पर्श तक नहीं करता। बाद में यह जान लेने पर भी कि यह वह स्त्री नहीं है जिसके लिये उसने यह सब कुछ किया, वह अपनी पराजय से भल्लाता नहीं अपितु शोभना को ही स्त्रीकार करता है। चरित्र के ये उत्थान-पतन इतिहास के व्यतिक्रम के मूल्य पर भी आखिर उपन्यासकार ने क्यूँ दिखाये हैं ?

उपर्युं क्त इन्ही प्रश्नो के उत्तर से ग्रब लेखक का विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार निकलता है।

### १- मानववाद की प्रतिष्ठापना

श्राचार्यं चतुरसेन ने विशुद्ध मानववादी दृष्टिकोए। श्रपनाया है। वे कहते हैं, "मैं मानववादी भी तो हूँ, मनुष्य को मै दुनिया की सबसे बड़ी इकाई समक्तता हूँ। मैं मनुष्य का पुजारी हूँ श्रौर मनुष्य मेरा देवता है। पर 'मनुष्य' 'मानवता' नहीं। मानवता का मैं पुजारी नहीं " में केवल मनुष्य का पुजारी हूँ। वह मनुष्य जो घृणित, पापी, श्रपराधी, खूनी, डाकू, हत्यारा, लुटेरा, कोढ़ी व्यमिचारी, गन्दे रोगों से श्राकान्त, मलमूत्र से लथपथ या पागल है — वह मेरा देवता है।" यह उद्धरण श्राचार्य श्री के उद्देश्य की कुंजी है। समस्या का समाधान इस कुंजी से हो जाता है।

नहुष मे श्री मैथिलिशरए। गुप्त ने एक बात बडी मार्के की कही है "देव सदा देव तथा दनुज दनुज है, जा सकते किन्तु दोनों स्रोर ही मनुज हैं।" देवता तो सदा देवता हैं, राक्षस सदा ही राक्षस है, दोनों में कोई विशेष बात नहीं विशेष बात तो मनुज में है जो देवता भी बन सकता है राक्षस भी। श्रीर मनुज का इन दोनों छोरों को छना निर्भर करता है, परिस्थिति पर, वातावरण पर । यदि मनुष्य राक्षसत्व की परिधि में प्रवेश कर गया है तो वह सदा वहाँ नहीं रहेगा, निश्चित ही उसे फिर अपने मनुज में लौट जाना है, देवत्व से भी उसे यही ग्राना है। उसके हृदय, बुद्धि, मस्तिष्क पर बाय वातावरएा के भाषात लगते है, उसका पचभूत अतिकियान्वित होता है भ्रौर वह देवत्व ग्रथवा राक्षसत्व की सीमा की श्रोर श्रग्रसर हो उठता है। श्रौर जहाज के पछी की भाँति वह फिर ग्रपने प्राकृत रूप मे लीट जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हाँ उपर्युक्त प्रतिकिया की शक्ति वैयक्तिक अवश्य हो सकती है - किसी में कम, किसी में अधिक । सब मनुष्य अपने प्राकृत रूप मे मनुष्य हैं। देवा मनुष्य है, शोमना मनुष्य है, मह मूद भी मनुष्य है। इन सबको ग्रवगुर्गों ने ग्राकान्त किया। इस काररा ये पतित हुए। ग्रब प्रश्न उठता है कि क्या हम इन्हें गड्ढ़े में ही पड़ा हुम्रा मान ले म्रथवा इस बात की म्राशा रखें कि ये इस नारकीय कुण्ड से निकलकर नहा घोकर निर्मल होकर हमारे सामने आएँगे। यह आज्ञा तो हमे रखनी ही चाहिए। जीवन से यदि आशावाद ही निकल जाये तो शेष कुछ नही बचेगा, फिर मानब क़ी कियाशीलता किस लिए होगी ? मलमूत्र कीचड़ मे सने हुए उन पात्रों की नहलाने

१. सोमनाथ (आडार) : पृ० ११।

२. श्री मेथिलीशरण गूप्त : नहुष, पुष्ठ ११ -

घुलाने का कार्य ही तो साहित्यकार करता है ग्रीर यह कार्य कम नहीं है।

श्री चतुरसेन ने भी यही कार्य किया है। श्रमीर के कलुष-सर्वस्व को घो डालने में श्राचार्य श्री ने श्रपने कोष का सम्पूर्ण साबुन खच कर डाला है। वृद्ध कमालाखानी के समक्ष गर्दन भुकाते हुए महमूद को देखकर हर पाटक की इच्छा होती है कि उसे गले से लगा ले, उसी वृद्ध क्षत्रिय का दाह सस्कार हिन्दू रीति से कराते हुए देखकर इच्छा होती है कि उसके चरण स्पर्श कर ले श्रीर श्रन्त मे शोमना के श्रांचल मे श्रांसुश्रो से तर निरीह मानव महमूद को देखकर उसकी करणा को बाँट लेने की इच्छा होती है। लगता है जैसे महमूद ने श्रपने सब पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है, वह श्रव दुर्दान्त बर्वर लुटेरा डाकू नहीं रहा है, वह फिर मानव वन गया है। यही तो हम चाहते थे कि उसे श्रपने किए का पश्चात्ताप हो उसे श्रपनी गलती महसूस हो। श्रांखों के मार्ग से महमूद के श्रन्तर का सब कलुष बहाकर लेखक ने उस कलुष को कच्छा के महारन मे दफना दिया। तो इच्छा होती है कि उसे क्षमा कर दें।

श्रस्तु- उपन्यासकार ने महमूद को भावुक, कोमल एवं श्रातुर प्रेमी के रूप में दिखाकर मानववादी तत्व के दर्शन कराए है।

### २-गांधीवाद एव ग्रार्यसमाज को पोषण

लेखक की इस रचना में गांधीवाद ग्रौर श्रार्यसमाज का मिश्रित प्रमाव स्पष्ट है। ग्रतः गांधीवाद एवं श्रार्यसमाजी मावना का प्रतिनिधित्व करना लेखक का दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है। शोभना (ब्राह्मण कन्या) का महमूद (मुसलमान) के साथ चले जाना गांधीवाद का, विधवा-विवाह के प्रति जागृत करना ग्रार्यसमाज का प्रभाव है, समाज के उन लोगो को एक तेतावनी है जो विधवा-विवाह का विरोध करते हैं। राक्षस महमूद को जब लेखक गले लगाता है तो नोग्राखाली के मुसलमानो को गले लगाते हुए गांधी जी का चित्र उभर ग्राता है। गगसर्वज्ञ में हमे स्थान-स्थान पर गांधी जी के दर्शन होते हैं।

## ३-जिट लवर्ग व्यवस्था के दुष्परिगामों का दर्शन

देवा या देवस्वामी से सम्बन्धित प्रश्न पर तब दृष्टि डालते हैं, जब इस कारण को खोजते हैं कि देवा किस कारण इतना पतित हुआ कि वह यवन धर्म मे दीक्षित हो गया। इतना ही नहीं उसने हिन्दू धर्म की ईंट से ईंट बजा देने की ठानी, तो इसका उत्तर हमें तत्कालीन वर्ण-व्यवस्था तथा ब्राह्मणों की धर्म की ठेकेदारी में दिखाई पड़ता है। इति-हास साक्षी है कि भारतवर्ष मे हिन्दू संमाज की जिंटलता ने पारस्परिक वैमनस्य को अत्यन्त उग्र रूप दिया। उस समय ब्राह्मणों के अत्याचार शूब्रो पर इतने होते थे कि उनका अन्तर चोट खाकर तडफड़ाने लगता था, उनकी रग-रग मे अपमान का विष व्याप्त हो जाता था और वे चोट खाये नाग की मॉित डसने की ताक लगाए रहते थे। प्रतिहिसा की वह ज्वाला इतनी भीषण होती थी कि वह किसी ली मूल्य पर अपने मन की अग्नि को शीतल कर लेना चाहता था। इसी चोट ने देवा को फतह मुहम्मद बना दिया और सोमनाथ के भगवा ध्वज को फाड़कर उस पर महभूद का हरा भड़ा लहराने पर भी सम्भवत. उसकी अन्तज्विला का शमन नहीं हो सका था। यह सोमनाथ के लेखक का एक और विशिष्ट उद्देश्य है।

#### ४-नारी से प्रेम, त्याग स्रोर बलिदान का चित्रग

शोभना के चिरत से सम्बन्धित प्रश्न पर मनन करने से कि क्यूँ आखिर उसके चिरत्र मे इतने उत्थान-पतन आये, निम्न उत्तर प्रस्फुटित होता है। और यह उत्तर मी लेखक का एक विशिष्ट उद्देश्य होगा। शोभना ने देवा का फतहमुहम्मद होना स्वीकार कर जिया, वह उसका शूद्र होना जानकर भी उसे प्यार करती रही, इससे उसका प्रममयो होना सिद्ध होता है। शोभना के माध्यम से लेखक ने नारी के प्रम की पराकाष्ठा दिखाई है। साथ ही शोभना ही के द्वारा देवा की गर्दन कटवाकर नारी के त्याग और बिलदान की कथा का चित्रण बडा मनोहारी हुआ है।

शोभना का अमीर को प्यार करना तथा उसके साथ गजनी चले जाना दिखाकर लेखक ने मले ही कोई सूफ-बूफ की बात की हो. या कोई ग्रद्मत विलक्षणता पैदा करदी हो परन्तु मैं इससे मनुजलोक का चरित्र नहीं मानता तह नितांत ग्रसम्भाव्य है। जिस व्यक्ति के कारए। एक नारी को अपने प्रेमी की गर्दन काटनी पड़ी हो, उसी व्यक्ति के म्रालिगन-पाश में वह भ्रावद्ध हो जायेगी ? कभी नहीं। भ्रवसर मिलने पर बदला लिए बिना स्त्री तो क्या पशु मी नहीं चुक सकता। ग्रधिक से ग्रधिक इतना कह सकते हैं कि वह उसे क्षमा तो कर सकी थी पर अपना शरीर उसे देती, यह नहीं हो सकता। इससे तो यही कहा जा सकता है कि नारी मनोविज्ञान से श्राचार्य प्रवर श्रनिभन्न थे। विलक्षण चरित्र की सृष्टि के विषय में लेखक ने कहा है कि 'नगर वघ' पर श्रमी भी मुफ्ते मोह था। श्रम्ब-पाली, सोमप्रम, बिम्बसार आदि असाघारए रेखा-चित्र हैं। परन्तु सोमनाथ में तो मुक्ते नहले पर दहला मारना था, प्रमावशाली नए चित्रो की सृष्टि करनी थी • दूसरी जिस भ्रलौकिक मूर्ति की रचना युक्ते करनी पड़ी- वह थी शोमना। वे तो भ्राचार्य जी ने विल-क्षरणता लाने के लिये शोमना को इतना मरोड़ा है कि उसका प्रारणान्त हो गया स्रोर वह हाड़-मॉस की नारी न रहकर पाषाणी बन कर रह गई। विलक्षणता के फेर में पड़कर श्राचार्यं जी महाराज ने मारतीय नारी के इस कुित्सत रूप को चित्रित कर यदि एक अप-राघ नहीं किया है तो नारी के ग्रपमान के पाप के भागी ग्रवश्य हुए हैं। '४-इतिहास की पुनरावृत्ति का उदाहरण प्रस्तुत करना

प्रस्तुत उपन्यास उस समय की स्षिट है जब रक्त की प्यासी यवन भावना भारत पर अपना प्रचड रूप दिखा रही थी। भारत मा की लाड़ लियों की लाज लूटी जा रही थी और उसी भावना के फलस्वरूप मानव गाजर मूली की भाँति काटे जा रहे थे। यही कुछ दिखाना भी लेखक का उद्देश था। लेखक कहता है, "चाहे बीसवी शताब्दी का सभ्यकाल हो, चाहे चौदहवी शताब्दी का जगली पठानों, खिलजियो और गुलामों का अन्ध युग। मुस्मिल भावना तो खून से तर है और रहेगी। जब तक इसका जड़मूल से विनाश न हो जायगा— इसकी खून की प्यास नहीं बुभेगी। यह सर्वथा मानव-विरोधिनी भावना है जो सांस्कृतिक रूप से मुस्लिम समाज में दृढ़बद्ध-मूल है।"

इस मुस्लिम माबना का तांडव नृत्य लेखक ने पंजाब में देखा और उसे आरोपित कर दिया महमूद के कारनामों में । "खून खराबी, लूटपाट, अत्याचार और बलात्कार के जो

१. सोमनाथ (आधार): पृ० ५-६। २, वही पृष्ठ ४।

दृश्य, घटनायें मेरे कानों श्रौर श्रांंकों को श्राकान्त करने लगी, उन सबको मैं श्रपने इस उपन्यास मे—ग्यारहवी शताब्दी के उस बर्बर श्राकान्त के उत्प्रातों में श्रारोपित करता चला गया।" श्रस्तु — एक सहस्र वर्ष पुरानी घटनाश्रों को चित्रित करने वाला 'सोमनाथ' पाकि-स्तान बनने के समय के नरसंहार की कथा भी कहता है।

श्रीर श्रत्युक्ति नहीं होगी, यदि कहा जाय कि 'हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ' के उपदेश से लेखक समाज को जागृत करना चाहता है, बताना चाहता है कि श्रॉखें खोलो, इतिहास से कुछ गृहएा करो। महमूद कालीन लोमहर्षक घटना के इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है, तब से लेकर श्रनगिनत बार इसकी श्रावृत्ति हुई है। पाकिस्तान के रूप में श्राष्ट्रिकि युग मे भी उसी विभीषिका के दर्शन हुए है, भविष्य के लिए सावधान हो जाश्रो श्रौर एक होकर ऐसे बर्बरो की गर्दन मरोड़ दो। गै

#### ६-संकीर्ग राष्ट्रीय भावना का खंड़न :

लेखक ने उस संकी ग्रां राष्ट्रीय भावना का खंडन किया है जो साम्प्रदायिकता के क्षेत्र मे प्रवेश कर च्की है। गंगसर्वज्ञ के रूप में लेखक ने कहा है— पुत्र इस 'मैं' शब्द को निकाल दो। इससे ही ग्रह तत्व उत्पन्न होता है। कल्पना करो कि तुम्हारी माँति ही दूसरे भी इस 'मैं' का प्रयोग करेंगे तो प्रतिस्पद्धी ग्रौर मित्रता का बीर्ज उदय होगा सामर्थ्य का समष्टि-रूप नहीं बनेगा।"

(भीमदेव)-''तो मगवन् हम कैसे कहे?"

"ऐसे कहो पुत्र कि यदि कोई ब्राततायी देव की ब्रवज्ञा करेगा तो भारत उसे कभी सहन नहीं करेगा।"

काश, कि अखंड मारत की बात भारतवासी पहले ही समक्त गये होते तो क्यों हमे अपने ही रक्त में स्नान करना पड़ता, अपनी ढपरी अपना अपना राग अलापना छोड़कर सब एक स्वर मे हुंकार उठते तो एक शत्रु तो क्या पृथ्वी तक दहल उठती। कितने आश्चर्य की बात है कि मारत के वीर सेनानी अपने ही योद्धाओं को मारकर अपनी ही भूमि को छीन कर विदेशियों को सौंप रहे थे। अपने ही हाथों स्वतन्त्रता की लहलही खेती को उजाड़ कर परतन्त्रता के वीज बो रहे थे। और राजपूतो की स्वार्थमयी नीति ने हमें लगभग डेढ़ हजार वर्षों तक परतन्त्र बनाये रक्खा।

श्राज की परिस्थित पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालना अप्रासंगिक नहीं होगा। आज जबिक हमें स्वतन्त्रता की साँस लेते हुए थोड़ा ही समय बीता है तो एक और आकान्ता ने अपना बर्बर रूप दिखाया है, चीन ने विश्वासघात का छुरा भारत के पेट में घोंपा है पर आज लगता है जैसे हम इतिहाप से सबक सीख चुके है, जैसे गंगसर्वज्ञ के रूप में कहीं गई आचार्य चतुरसेन की अखंड भारत वाली बात की गाँठ आज हम मारतवासियों ने पल्ले बाँघ ली है और आज मारत के लद्दाख के ओर उपूसी क्षेत्र के उत्तरी भाग पर चीन का आक्रमण समस्त मारत पर आक्रमण समक्षा जा रहा है। इतना ही नहीं विश्व के कोने कोने मे व्याप्त हर मारतवासी को लग रहा है जैसे उसे ललकारा गया है पर अभी कुछ दिनों पूर्व तक हम इस सबक को नहीं सीख सके थे।

इस चेतावनी का देना लेखक का एक महान् उद्द श्य है।

१. सोमनाथ (आधार) पृ० ७

#### ७-फ्रायड के यौन-सिद्धांत की संपुष्टि:

वैशाली की नगरवधू की भाँति ग्राचार्य जी ने इस उपन्यास मे भी फायड के यौन-सिद्धान्त की पृष्टि की है। शोभना ग्रौर देवस्वामी का भाई-बहन होकर भी दाम्पत्य सूत्र मे ग्राबद्ध होने को ग्राकुल दिखाना, इस बात का प्रमाण है।

### ब्राह्मण-विरोधी लेखक का दृष्टिकोएा:

श्रौर लेखक के विशिष्ट उद्देश्य के श्रन्त मे मुफ्ते श्राचार्य चतुरसेन की वह बात फिर दोहरानी है जिसे मैंने 'वैशाली की नगर वधू' में उनका ब्राह्मण विरोधी दृष्टिकोण एवं सकर-सतान की विलक्षणता दिखलाना कहा है। उनकी इन दोनों बातों की पुष्टि इस उपन्यास में भी उतनी ही प्रखरता के साथ होती है। देवा श्रथवा देवस्वामी ब्राह्मण पिता श्रौर शूद्रा माता से उत्पन्त सकर सन्तान है। ब्राह्मणों के लिए हिन्दू धर्म के लिए वह सकर कितना भयकर सिद्ध हुग्रा कि एक बार को तो इनकी जड़े ही उसने हिला दी। ब्राह्मण-विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देवा को ब्राह्मण-विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि होती है शोमना के चरित्र चित्रण से। कई स्थानों पर लेखक ने इस प्रकार का ब्याय कसा है। शोभना ने श्रमीर को रेत में से निकालकर उसके प्राण बचाये। फिर वह भोजन का प्रबन्ध करने को बती तो श्रमीर ने कहा—'नहीं बानू।' इस पर शोमना ने कहा। कैंदी हूँ, भागूँगी नहीं। लेकिन ब्राह्मण की बेटी हूँ। सुर-सागर तीर्थ में मेरे लिए भिक्षा की कमी नहीं है

'भ्रौर' वह दिग्विजयी महमूद, उस गुए गरिमायमी ब्राह्मएा-कुमारी के भ्रॉचल की छाँह मे र्वेंबर की दर्रे मे खो गया। रे

लेखक ने जानबूभकर 'ब्राह्मएा' शब्द का प्रयोग किया है। उपर्युक्त उदाहरएा में से 'ब्राह्मएा' शब्द निकाल दिया जाता तो कभी नहीं आती। फिर शोभना को किसी अन्य वर्ण की सतान होना भी दिखाया जा सकता था।

इसे समाप्त करने के पूर्व एक बात और कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा। ऐतिहासिक उपन्यासकार वर्तमान की घटनाओं को अतीत में आरोपित करता है। आचार्य चतुः सेन ने कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना को 'सोमनाथ' के देवा में आरोपित किया है। जिन्ना के बारे में प्रसिद्ध है कि वह उत्तरी भारत के एक ऐतिहासिक महापुरुष (ब्राह्मण्) के वीर्य से उत्पन्न सकर सन्तान था। इस सकरता की विलक्षण्ता के विषय में पाकिस्तान से विशाल और क्या प्रमाण दिया जा सकता है।

#### : २ . सामान्य उद्देश्य

ऐतिहासिक उपन्यास सोमनाथ मे तत्कालीन इतिहास की धार्मिक सामाजिक, राजनैतिक ग्रवस्थाग्रों का मली-मॉित दिग्दर्शन लेखक ने कराया है। उनका मन्तव्य इन घटनाग्रों के मौलिक सगठनात्मक ग्रौर विघटनात्मक उपकरणों तथा तत्वों को प्रत्यक्ष रूप से सर्व सम्मुख प्रस्तुन कर देना है। ऐसा ही लेखक ने किया है।

सोमनाथ मे जाति, सम्प्रदाय, रूढ़ियो, अन्विविश्वासो और परम्पराश्चो के दिग्द-र्शन से लेखक ने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप इस कृति पर अकित की है। इस व्यक्ति-त्व मे लेखक का अहवाद तो नहीं उसकी हुढ विचारावली का ही दर्शन मिलता है।

सोमनाथ पृ० ५३६।
 तही—पृ० ५४२।

अपार सुखसम्पदा श्रीर शक्तिसम्पन्न भारत के क्षत्रिय नृपित महमूद गजनवी के आक्रमण को न रोक सके। वह यहाँ से अपने लक्ष्य को पूरा करके लौट गया। इसका क्या कारण था? उनका रूप दिखाकर इस प्रकार की पुनरावृत्ति फिर कभी न हो यही इस उपन्यास का मौलिक श्राधार है।

#### १- राजपूत राजाग्रों की स्वार्थमयी नीति पर प्रकाश डालना :

तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति ही भ्रमीर की विजय बनी । भ्रमीर के मारत मे प्रवेश करते ही उसको मुल्तान के राजा ने सोमनाथ का मार्ग सहर्ए दे दिया । उसने भ्रन्य राजाओं को मार्ग देने के लिये प्रोत्साहित ही नहीं किया प्रत्युत स्वयं भ्रमीर का दौत्यकर्म भी किया । मुल्तान के राजा की व्यक्तिगत स्वार्थमयी दूपित मनोवृत्ति का भ्रनावरण कर उस समय की विनाशकारी राजनीति के नाटक का प्रथम दृश्य उपस्थित किया है । उस समय राजाओं की मनः स्थिति विभिन्नता के लिये ही थी । भ्रपने व्यक्तिगत सुख भौर राज्येषणा के लिए उन्होंने देश के साथ द्रोह किया । उसके इस कृत्य की पुनरावृत्ति भी भ्रनेक राजाओं ने की । उनके इस कृत्रत्य का वर्णन कर लेखक ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि किस प्रकार लघु से लघु विनाशकारी नत्व भी बड़ी से बड़ा सत्ता को किस प्रकार लुञ्ज बना सकता है। र—राजाओं का शौर्य-प्रदर्शन तथा दृषित युद्ध-नीति की भ्रालोचना करना:

उपर्युक्त देश-द्रोहियों के विपरीत घोषागढ़ के घोषावापा, सपादलक्ष के धर्मगज-देव, स्रामेर के दुर्लभराय स्रादि स्रनेक राजा ऐसे भी थे जिन्होंने प्राण्पन से उस दुर्दान्त बर्बर स्रमीर का सामना किया। इस प्रकार इन स्वाभिमानी क्षित्रियों की वीरता की स्रमिट छाप इतिहास के पृष्ठों पर स्रकित है। वह समय के जल से प्रक्षालित नहीं हो सकती। लेखक ने इन राजाक्षों की दूषित युद्ध-नीति की तीव्र स्रालोचना की है कि वे युद्ध में केवल जूफ मरना ही स्रपना धर्म समभते थे, युद्ध जीतने की लालसा उतनी प्रबल नहीं थी। इसे ही लेखक ने हिन्दुस्रों की पराजय का मुख्य कारण बताया है।

#### ३-धार्मिक ग्रन्धेविश्वास का चित्ररा

धार्मिक अन्धविश्वास और रूढियाँ अविवेकियों पर अपना प्रमुख शीघ्र स्थापित कर देती है। प्रत्येक देश और समाज इनकी असह्य यातनाओं का शिकार होता है। मारत में भी उस समय उपर्यु क्त परम्पराओं का बोलबाला था। घूप, दीप, नैवंद्य से तो देवार्चन होता ही है परन्तु इस वृत्ति की धर्मान्धता का उग्र रूप उस समय और अधिक घातक हो जाता है जब देवता की पूजा के लिए कुमारी बालिकाएँ भी देव-निर्माल्य के रूप मे मन्दिर में छोड दी जाती थी। गंगा और चौला ऐसी ही कुमारियाँ थी जिनको आजीवन देव-सम्मुख नृत्य कर अपने-अपने मुख-साधनों की तिल-तिल कर आहुति देनी पड़ी थी।

योग श्रौर मोग की लालसा परस्पर विरोधिनी होती है। सोमनाथ के मन्दिर के दर्शनार्थी इन परस्पर विरोधिनी दोनों वृत्तियों को एक साथ प्राप्त करने की कामना से ही सोमनाथ के मन्दिर में श्राकर श्रासन जमाकर बैठते थे। एक स्थान में एक ही साधना के श्रनुसार एक से ही उपकरणों से क्या ये दो योग श्रौर भोग से मानसिक श्रौर शारीरिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। एक काल में एक ही मावना से इनकी प्राप्ति करने वालों को श्रन्त में निराश होना पडता है। उनकी निराशा रक्तपात, नरसहार, लूटखसोट के वातावरण में श्रौर भी भयावही हो जाती है। श्रतः समाज की श्रन्तश्चेतना को इन ऐन्द्रजालिक विषम-ताश्रों से प्रथक रहना चाहिए। यह इस उपन्यास का एक उद्देश्य है।

### ४-धार्मिक वैमनस्य की प्रतिक्रिया के डुष्परिएगम का वित्रए --

जिस समय का यह उपन्यास है उस समय देश मे घार्मिक बैमनस्य विशेषतः शैवों, शाक्तो भ्रौर ग्रघोरी साधुग्रों मे चरम सीमा पर था। इसका सफल चित्रण उपन्यास-कार ने रुद्रभद्र भ्रौर गगसर्वज्ञ के भगड़े के रूप मे दिखाया है। इन दोनों घर्मों के बैम-नस्य की प्रतिक्रिया इस सीमा तक पहुँची कि महमूद को रुद्रभद्र ने बड़ी सहायता दी। श्रस्तु, तत्कालीन घार्मिक बैमनस्य का चित्रण दिखाना भी लेखक का एक उद्देश्य था। ५-राजगृह-कलह का चित्रण

प्रस्तुत उपन्यास मे भ्राचार्य चतुरसेन ने महमूद के भ्राक्रमण के समय भारतीय राजाभ्रो की गृह-कलह का बडा सुन्दर चित्रण उपस्थित किया है।

'सोमनाथ' के लेखक भ्राचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास-लेखन के ये ही उद्दे-इय थे।

#### निष्कर्ष

सोमनाथ म्राचार्य चतुरसेन का एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास है। 'वैशाली को नगरवधू' के निष्कर्ष के श्रन्तगंत इतिहास-रस की चर्चा करते हुए हमने उनकी दो प्रवृत्तियों की ग्रोर इगित किया था। एक तो ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए इतिहास का श्रधा- नुकरण श्रावश्यक नहीं है, उसे इतिहास-रस की अवतारणा अभीष्ट है, दूसरे इतिहास-रस के उदय का एक प्रमुख कारण है नारी-प्रणय। नारी-प्रणय के खेल दिखाकर श्राचार्य श्री ने इस उपन्यास में भी अपनी इतिहास-रस की अवतारणा का सफल प्रयोग किया है। सोमनाथ में इतिहास के स्थूल तथ्यों के दर्शन तो बहुत कम होते हैं परन्तु तत्कालीन मारत के दृश्य अवश्य ही सजीव होकर पाठक के नेत्रों के समक्ष चल-चित्र की मॉति तैरने लगते हैं। तत्कालीन भारत के धार्मिक वैमनस्य की पराकाष्ठा राजपूतों का देवी गुण, उनका अप्रतिम शौर्य, उनके जीवन का कलक—उनकी श्रापसी कलह, स्वार्थमयी नीति, धमं के नाम पर कट मरना आदि सभी ऐतिहासिक तत्व तो मुखरित हो उठते हैं इस उपन्यास में।

साहित्यकार का श्रथवा साहित्य का घर्म है सहितता. सामजस्य, संश्लेषरण—
श्रौर यह सहितता होती है दो विरोधी तत्वों में। तभी तो श्राचार्य चतुरसेन ने साहित्यकार
का निर्वाह करने के लिए इतिहास के व्यतिक्रम के मूल्य पर भी श्रमीर महमूद को राक्षस
के साय-साथ मानव भी दिखाया है। इतिहास के कुस्सित महमूद को चतुरसेन का साहित्यकार ही तो गले लगाता है, वही तो उसे मानवों की पक्ति में ला बिठाता है। इसका श्रथं
हुश्रा कि अपने इतिहास-रस की श्रवतारणा के फलस्वरूप श्राचार्य श्री ने इतिहास की चिता
न करके साहित्यकार का घर्म निभाया है। क्या इतिहास इस बात को दावे के साथ सिद्ध
कर सकता है कि लाखों नरों का सहारक महमूद मानव नही था। राक्षस को भी किसी
न किसी पर प्यार श्राता है महमूद को भी किसी न किसी पर श्रवश्य प्यार श्राता होगा,
प्यार के इस कोमलतम मानवीय तत्व की श्रोर इतिहासकार की हिष्ट नही पहुँच सकी—
जीवन का यह चिर सत्य साहित्यकार की पँनी हिष्ट से श्रोभल न रह सका श्रौर उसने इसे
श्राने इस उपन्यास 'सोमनाथ' में चित्रित कर इतिहास-रस की स्रोतस्विनी बहा दी इसे
हम इतिहास विरोधी भी तो नहीं कह सकते। महमूद का यह श्रोम-तत्व इतिहास विरोधी
तत्व नहीं कहा जा सकता, कोई श्राणी यदि श्रोम के इस तत्व से रहित मिल जाएगा, तो

प्रकृति का नियम भंग हो जाएगा, यह ग्रसम्भाव्य है।

इतिहास-रस के विषय में दूसरी बात नारी प्रणय की कही गई थी। इसके उदाहरण हम 'वैशाली की नगरवधू' में दे आए हैं। इस उपन्यास में भी हमें नारी-प्रणय से सभूत आप्लावन की उताल तरगों से युक्त ज्वार-माटे के दर्शन होते हैं। नारी-प्रणय से प्रलयकारी ज्वाला भभकी जिसने राजपूती वैभव को एक बार को मस्मीभूत कर दिया, भारत के कण्-कण की हिंड्डियों तक को कँपा दिया और समस्त देश को भस्मसात कर डालने वाली महाविनाशकारी उस भयकर ज्वाला को नारी ने ही पी डाला। सब बवंडार शान्त हो गया। अभीर को यदि चौला मिल जाती तो वह चुपचाप यहाँ से लौट जाता, परन्तु उसे चौला न मिली और चौला की प्राप्ति के लिए उनने ईंट से ईंट बजा दी। भारतीयों के देवताओं के महालयों को अपने घोड़ों की टापों से रौंद डाला। और जब उसे चौला मिल गई तो वह यहाँ से चुपचाप लौट ही नहीं गया वरन् उसने चौला (शोभना) के आँचल में मूँह छिपाकर इतने आँसू बहाए कि उसका सब कलुष धुल गया। उसमें मानव की प्रतिष्ठापना हो गई।

इस प्रकार 'सोमनाथ' में भी 'वैशाली की नगरवधू' की भाँति लेखक ने अपने इतिहास-रस का सफल प्रयोग करके दिखाया है। इस उपन्यास में हमें लेखक के इतिहास-रस का एक और दिशा में क्षेत्र-विस्तार दिखलाई पड़ता है और वह यह कि उन्होंने इतिहास की परम-परा में आबद्ध पात्रों के प्रति हमारे सकीर्ण मनोवेगों को उदार और म.नवीय बनाने की सफल चेष्टा की है जैसे कि महमूद के चरित्र में।

कथानक गल्प साहित्य का प्राण होता है। यदि कथानक दुर्बल, लचर श्रीर कौतूहल से रहित होगा तो उस कृति का श्रेष्ठ बनना ग्रसम्मव है। जैसा कि हम इस ग्रध-याय में देख आये है। सोमनाथ इस दृष्टि से बहत भाग्यशाली है। देशकाल का चित्रण इस उपन्यास मे बड़ा मनोहारी हुआ है। कैसे गजनी का घुमकेत (सोमनाथ पर) भूचाल की भॉति आ धमका, कैसे सम्पूर्ण गुजरात के प्रांग वहाँ आ जुमे, कैसे वह गगन स्पर्शी सोमनाथ महालय देखते ही देखते भूमिसात होकर, मलबे का ढेर हो गया, कैसे वहाँ की यग-यग की सचित सम्पदा उँटो ग्रौर बर्बर सैनिको के घोड़ो पर लदकर उडछ हो गई। इसका सप्राण चित्रण इस उपन्यास में मिलता है। तेरहवी शताब्दी मे व्वस्त सोमनाथ महा-लय, स्वर्ण रत्न ग्रौर नरमुंडो से परिपूर्ण, रूप यौवन से मत्त, देवदासियों की नृपूर-घ्वनि से गुजित, सोलकी भीमदेव की शमशेर से चमत्कृत और नवनीत-कामलांगी देवदासी चौला की सूषमा से भरपूर, कोल, अघोरी कापालिक और तात्रिको के जटिल भयानक प्रयोगो से म्रोतप्रोत शोभना की विलक्षणता म्रादि का सुचित्रण तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा के ग्रनुसार उपन्यास मे ऐतिहासिक तत्व, कल्पना ग्रौर उद्देश्य के श्रन्तर्गत हमने देखा। 'वैशाली की नगरवध' की भाँति इस उपन्यास मे भी ऐतिहासिक पात्र तो बहुत है पर उनके चरित्र का विकास इतिहास के अनुतार नही हो पाया है। ग्रपनी इतिहास-रस की स्रोत-स्विनी बहाने के कारण उन्होंने स्थल ऐतिहासिक तथ्यों की परवाह नहीं की है। शोमना श्रीर देवस्वामी की सृष्टि सोहेश्य है।

१. चतुरसेन साहित्य ु पृ. १०—११ पर आधारित।

पूर्णाहुति

#### उपन्यास का संक्षिप्त कथानक

इस उपन्यास का कथानक पृथ्वीराज रासो के म्राधार पर वर्षित है। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व भारत की राजधानी दिल्ली मे प्रबल प्रतापी महाराजा पृथ्वीराज का शासन था, जिनका प्रबल प्रताप दिग दिगन्त मे फैला हुम्रा था।

एक बार वसन्त पचमी के दिन रमग्गिय राज-उद्यान (उपवन) मे बसन्तोत्सव मनाया गया। महाराज पृथ्वीराज अपने रत्न-सिहासन पर विराजे, जिनके साथ उनके विशिष्ट सामन्त, किन चन्द, गुरुराम पुरोहित आदि अपने-अपने आसनों पर बैठे थे। तभी कन्नौज से आए हुए एक ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देकर कन्नौज-पित की तेरह वर्षीया पुत्री संयोगिता के अद्मुत रूप लावण्य का वर्णन करते हुए उस असावारण राजनिदनी का महाराजा पृथ्वीराज के लिए अवतीर्ण होना बताया। संयोगिता का रूप-वर्णन सुनकर महाराजा आत्म-विस्मृत हो गये।

पिता की एक मात्र दुलारी पुत्री सयोगिता ग्रपनी समवयस्का बालाग्रों के बीच तारागरोों में चन्द्रमा के समान सुशोभित होती थी। एक दिन उसने कर्नाटकी दासी से महा-राजा पृथ्वीराज के रूप-सौन्दर्य, तेज, वैमव, पराक्रम, दानशीलता, वीरता ग्रादि के गुर्गों का श्रवरा करके ग्रपने हृदय से स्वय को पृथ्वीराज के लिए ग्रापित कर दिया।

उघर कन्नौजपित ने राजसूय-यज्ञ की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी। चारों ग्रोर से आए हुए दूतों ने जयचन्द को सूचना दी—"महाराज, भारतवर्ष के हिन्दू तथा यवन राजाग्रों ने सिर भुका कर श्रीमान् का ग्रादेश स्वीकार किया है।" कन्नौजपित जयचन्द ने ग्रपने मत्री सुमन्त से ग्रपने मौसेरे माई 'दल्लीपित पृथ्वीराज के पास जाकर उन्हें दिल्ली से सोरों तक की ग्राबी भूमि प्रदान करने के लिए ग्रादेश दिया। मत्री सुमन्त ने राजा की ग्राजा मानकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।

दिल्ली पहुंचकर सुमन्त ने महाराज पृथ्वीराज से जयचन्द का संदेश कहा। साथ ही कन्नज के दतों ने जयचन्द के राजसूय-यज्ञ करने की सूचना देते हुए महाराज पृथ्वीराज से कन्नौज चलकर कन्नौज-राज द्वारा नियत किए हुए दरबान के पद पर छड़ी लेकर काम करने का ग्राज्ञा-पत्र प्रस्तुत किया। इसे सुनकर पृथ्वीराज पिजरे मे सेफ सिंह की तरह सन्न रह गए। परन्तु गोइदराय ने दूतों को संदेश दिया कि क्या जयचन्द दिल्लीपित पृथ्वीराज को नहीं जानते, जिनके रुण्ड पर मुण्ड रहते यज्ञ करने की इच्छा केबल कल्पना ही कही जा सकती है। जयचन्द ने जब यह सुना तो वह क्रोध से ममक उठा। उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा स्थापित करके यज्ञ का कार्य प्रारंम कर दिया।

जब यह समाचार पृथ्वीराज को प्राप्त हुग्रा तो वे क्रोघ से थरथर काँपने लगे

श्रीर उन्होंने श्रपने सामन्तों को बुलाकर उनसे परामर्श किया। कैमास ने प्रस्ताव किया, हमें युक्ति से काम लेना चाहिए श्रीर बालुकाराय को मार डालना चाहिए जिससे एक वर्ष का श्रशीच रहने से यह कार्य रक जायगा क्योंकि वालुकाराय जयचन्द का भाई है, सभी ने स्वीकार किया। दोनों सेनाश्रो मे घमासान युद्ध हुश्रा। कान्ह ने बालुकाराय का सिर काट दिया। इस प्रकार पृथ्वीराज विजयी हए।

उधर कन्नौज मे जब बालुकाराय की स्त्री ने जाकर जयचन्द को अपने पित के वध और नगर के विध्वस का समाचार सुनाया तो सभी मगल-कृत्य बन्द हो गए। यज्ञ की आहुतियाँ वही एक गई। जयचन्द के हृदय मे आग सी लग गई। वे लाल आखे करके बोले, "दसों दिशाओं के देवताओं में किसी की भी शरण में जाकर पृथ्वीराज मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकता। मैं पृथ्वीराज को उसके बहनोई और सहायक रामसिंह सहित बाँव न लाऊ तो में अपने पिता का पुत्र नहीं।" उन्होंने अपनी चतुरिंगणी सेना सजाने की आज्ञा दी। किन्तु महारानी जाहनवी के कथनानुसार जयचन्द ने सयोगिता के स्वयम्बर करने की तैयारी का आदेश दिया और कान्ह कमध्वज को सेना लेकर पृथ्वीराज को पकड़ लाने की आज्ञा दी।

सयोगिता ने जब सुना कि महाराज जयचन्द ने पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा द्वारपाल के स्थान पर स्थापित करके उसका अपमान किया है और उस पर कुपित हो रहें हैं तब उसने मन ही मन कहा— "जब तक इस तन-पिजर मे प्राग्प-पखेरू हैं मैं सम्भरीनाथ को छोड़ और विसी को भी न वरूंगी।" राजा ने जब यह सुना तो वे विकल हो गए। उन्होंने कोघ मे भ्राकर सयोगिता को बहुत खरी-खोटी सुनाई।

कन्नौज से एक दूत ने समाचार दिया कि जयचन्द ने सयोगिता के स्वयम्बर में महाराज पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा छड़ी लिए हुए द्वारपाल के स्थान पर स्थापित की है। जब स्वयम्बर के लिए सयोगिता जयमाला लेकर चली तब संयोगिता ने महाराज की स्वर्ण-प्रतिमा के गले मे ही जयमाला डाल दी। इससे जयचन्द कोघ से विह्वल हो गया और उस ने सयोगिता को गगा किनारे के महलो मे रहने की आज्ञा दी। सयोगिता महाराज की प्राप्ति के लिए अन्न-जल त्याग कर योग कर रही है।

इस समाचार से महाराज पृथ्वीराज अत्यन्त व्याकुल हो गए। चारो श्रोर से विपत्तियों के बादल घुमड़ते देखकर उन्होंने एक लम्बी साँस खीची जिसमे सयोगिता की स्मृति श्रोत-प्रोत थी। सामन्तों से परामर्श करने पर यह निश्चय हुआ कि चित्तौड़-अधिपति राजिष रावल समर्रीसह जी को सहायतार्थ लिखा जाए। कैमास मंत्री दस सामन्तों सहित दिल्ली की रक्षा करे। शेष योद्धाश्रों को लेकर पृथ्वीराज हाँती-दुर्ग का उद्धार करने को प्रस्थान करे।

इघर से महाराज पृथ्वीराज और उघर से रावल जी अपने छोटे माई अमरसिंह सिंहत हाँसी के मैदान मे आ डटे। खरासान खां और अमरसिंह मे घोर युद्ध हुआ और अमरसिंह वीरगित को प्राप्त हुए। घमासान युद्ध होने पर यवन-दल परास्त होकर हट गया।

बसन्त का ग्रागमन हुथा। महाराज पृथ्वीराज सयोगिता की विरहाग्नि मे विकल होने लगे। एक दिन जब रात्रि के दो पहर बीतने पर भी उन्हें निद्रा नहीं श्राई तब उन्होंने किव चन्द को बुलाकर संयोगिता की प्राप्ति और जयचन्द से अपने अपमान का बदला लेने का उगय पूछा । किवचन्द ने छद्म वेश घारण करके चलने का परामर्श दिया और यात्रा को गुप्त रखने के लिए कहा । अपनी रानियो के सहवास मे पृथ्वीराज का एक वर्ष व्यतीत हो गया । अब उन्हें फिर सयोगिता की स्मृति आने लगी ।

एक रित्र में राजा को मफलता-सूचक स्वप्न दिखाई दिया। प्रातः विधित्र्वेक शिव की पूजा के पश्चात् पृथ्वीराज ने ग्यारह सौ सवार, सौ सामन्त. छः निजी शूरमा और किवचन्द को साथ ले प्रस्थान कर दिया। मार्ग मे विभिन्न प्रकार के शकुन तथा ग्रप- शकुनो को देखकर सब सैनिक भाँति-माँति की कल्पना करने लगे। चलते-चलते कन्नौज के निकट गंगा के किनारे पहुंच गए।

जयचन्द को चन्द किव के ग्रागमन की सूचना दी गई। महाराज ने तुरन्त चन्द किव को दरबार में बुला लाने की ग्राज्ञा दीं। ग्रागे-ग्रागे चन्द किव ग्रीर पीछे खवास के वेश में पृथ्वीराज ने सभा-मवन में प्रवेश किया। चन्द ने जयचन्द के दिव्य दरबार को देख कर राजा को ग्राशीर्वाद दिया ग्रीर उनके दरबार का ग्रत्यन्त सुन्दर वर्गान किया। कर्नाट-की दासी ने पृथ्वीराज को देखते ही घूँघट निकाल लिया, फिर उसने किवचन्द के सकेत से भट घू घट खोल दिया। इससे सभी को पृथ्वीराज का दरबार में उपस्थित होने का शक हुग्रा क्योंकि कर्नाटकी दासी केवल पृथ्वीराज को ही पुरुष मानकर घूँघट निकालती थी। किवचन्द ग्रीर पृथ्वीराज ग्रापने स्थान पर चले गये। जब जयचन्द को पृथ्वीराज के होने का पूर्ण निश्चय हो गया तब उन्होंने दस लाख सेना से किव चन्द के जनबासे को घेरकर युद्ध छेड़ दिया।

पृथ्वीराज कन्नौज नगरी की शोभा निहारते हुए गंगा के किनारे पहुंचे जहाँ संयोगिता का महल था। संयोगिता की एक दानी पृथ्वीराज को महल मे ले गई, दोनो का गांधर्व विवाह हुग्रा। संयोगिता को वही छोड़ राजा रए।भूमि मे लौट श्राये। हाथ में केंगना बांधे अकेंने पृथ्वीराज को देखकर कान्ह ने पृथ्वीराज को वधू को लाने की श्राज्ञा दी। पृथ्वीराज फिर महल में जाकर सयोगिता को लाये। पृथ्वीराज और उनके वीर जयचन्द की सेना के साथ लड़ते-लडते अपनी सीमा पर श्रा पहुंचे। यह देख जयचन्द श्रपने मृत वीरों का दाह-संस्कार कर श्रपनी राजधानी लौट श्राए। उधर पृथ्वीराज संयोगिता सहित हिल्ली श्रा पहुंचे।

जयचन्द के द्वारा भेजे हुए श्री कण्ठ पुरोहित ने विवाह की सामग्री श्रौर श्रतुल दहेज लाकर निड्ढ्रराय के यहाँ सयोगिता का पृथ्वीराज से विधिवत् संस्कार कराया। विवाहोपरान्त सयोगिता काम-कला श्रुंगार से पूर्ण होकर महाराज पृथ्वीराज के चित्त-चन्द्रमा की चांदनी हो गई श्रौर संयोगिता को पाकर पृथ्वीराज संसार को भूल गए।

गजनी का शासक शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज से सात बार टक्कर ले चुका था। पृथ्वीराज ने सातों बार ही शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ कर छोड दिया था। पृथ्वीराज संयोगिता के साथ भोग विलास में लिप्त हैं, यह जानकर शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी से प्रस्थान किया और सिन्धु नदी पार कर भारत भूमि पर छावनी डाली।

चित्तौड़ के राजिं रावल समर्रासह ने जब दिल्ली की दुरवस्था सुनी तब वे

अपने पुत्र रतनिसह का राज्याभिषेक सम्पन्न करके अपनी रानी पृथा सिहत दिल्ती आ पहुंचे। किव चन्द ने सबके कहने पर एक पर्चा राजा को भेजा, जिसमे सारी परिस्थिति का चित्रण किया गया था। राजा ने तुरन्त बाहर आकर दरबार किया और रावल जी के आने के समाचार को सुनकर उनको आदर पूर्वक महलों मे ले आया।

गोरी से लोहा लेने के लिए रातो-रात दिल्ली मे सेना की तैयारियाँ हुईं ग्रौर प्रात.काल सेना ने कूच का नकारा बजाया। ग्रस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित हो महाराज ने प्रस्थान किया।

हाड़ा हम्मीर राजा का एक सामन्त था। वह राजा का विरोधी होकर काँगड़ा में बैठा था। किव चन्द के बहुत कुछ समभाने पर भी हम्मीर राजा के पास ग्राने के लिए तैयार न हुग्रा। श्रीर उसने छल से किवचन्द को मन्दिर में बन्दी बनाकर सेना-सिह्त शाह के पास प्रस्थान किया।

पृथ्वीराज श्रौर शाह दोनो की सेनाएँ श्रामने सामने हुई। पावस पुण्डीर ने हम्मीर का सिर काटकर राजा को प्रसन्न किया। घमासान युद्ध कई दिन तक चला। श्रन्त मे जिसने सात बार गजनी के शाह को पकड़-पकड कर, हँस कर छोड़ दिया था, श्राज सब तेज गवाँकर बन्दी हुआ।

दिल्ली में जब युद्ध का समाचार पहुंचा तो रानी संयोगिता ने तुरन्त प्राग्य-त्याग दिए और एक हजार राजपूत बालाएँ अग्नि-रंथ पर बैठकर अपने वीर पित्यो के निकट सूर्य-लोक मे पहुंच गई।

शाहबुद्दीन कूच करता हुआ गजनी जा पहुंचा । उसने पृथ्वीराज को बेग्गीदत्त ब्राह्मण की निगरानी मे अपने महल के दक्षिण भाग मे रक्खा । बहुत प्रयत्न करने पर भी राजा उस कठोर बन्धन से न छूट सका । एक दिन कोध मे शाह ने राजा की आँखें निकल-वा कर उसे अन्धा कर दिया ।

उधर जालघरी देवी के मन्दिर में बन्दी किवचन्द राजा के समाचार को सुनकर पट खुलने पर दिल्ली की भ्रोर चला। दिल्ली की दशा देख, भ्रपनी स्त्री से राजा के विषय में जानकारी करके. व्याकुल होता हुग्रा गजनी जा पहुंचा भ्रौर शाह से मिला।

शाह को प्रसन्न करके चन्द ने उससे पृथ्वीराज के बचपन की, एक बागा से सात घड़े फोडने की, प्रतिज्ञा को पूरा करने का वचन ले लिया। चन्द ने राजा से मिलकर उसे प्रपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तैयार कर लिया। राजा किव का हाथ पकड़कर वहाँ पहुंचा। किव के कथन से शाह ने राजा को उसकी कमान और तीर दिला दिया। किव ने राजा को लक्ष्य करके एक किवत्त कहा जिसका सकेत समभकर राजा ने शाह की आज्ञा पाकर उसकी हुंकार का अनुसरण करके बागा छोड़ा। बागा शाह के मुंह में लगकर तालू फोड़कर पार निकल गया। शाह जहाँ-का-तहाँ छट्टपटाने लगा। लोगों में हलचल मच गई। सरदार तलवार लेकर राजा की और भपटे। किव ने तुरन्त कटार निकालकर अपने पेट में मार कर राजा को दे दी। राजा ने भी गोविन्द का नाम लेकर कटार अपने पेट में भोंक ली।

्इस प्रकार पृथ्वीराज और चन्द ने साका रचकर वीर-यज्ञ की पूर्णाहुति दी।

एक दिन एक ही नक्षत्र मे जन्मे, साथ-साथ पले, खेले और सुख-दु.ख के साथी रहे, फिर एक साथ, एक ही क्षरण मे लोहे की तीखी धार का रस-पान कर ग्रमर हुए।

## तत्कालीन इतिहास की रूपरेला



'पूर्णाहृति' राजपूत-काल के उत्तराई के वभवपूर्ण इतिहास पर ग्राधारित उप-न्यास है, जिससे तत्कालीन राजपूतों के जीवन के रेखाचित्र का बोध होता है। वह समय राजपूतों की वीरता, वैभव, ग्रात्मगौरव तथा शक्ति के चरमोत्कर्ष का था। १२ वीं शताब्दी का यह युग राजनीतिक हलचल एवं घोर ग्रशान्ति का था। महमूद गजनवी सत्रह बार मारत पर ग्रात्रमण करके उसके वैभव को लूटकर ले जा चुका था। प्रसिद्ध सोमनाथ के मन्दिर को उसने सन १०२५ ई० में ध्वंस किया था। इसके पश्चात् शाहबुद्दीन गोरी ने भारत को आकान्त करना प्रारम्म किया। हर्षवर्द्धन की मृत्यु के पश्चात् कोई ऐसा शक्ति शाली शासक न हुआ जो सारे उत्तरी भारत का सगठन करके शासन करता। इस समय विभाजक-शक्तियो की इतनी अधिक प्रबलता हुई कि साधारण घटनाओ ने ही राज्यों के उत्थान और पतन का बीज बो दिया। उत्तर पश्चिम से आने वाले मुसलमानों ने घीरे-घीरे भारत पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया। इस काल का इतिहास अनेक छोटे-छोटे राज्यों के पारस्परिक संघर्ष एवं उनके उत्थान-पत्तन की एक कहानी है। ये छोटे-छोटे राज्य शिशुओ की भाँति छोटी-छोटी बातों पर भगड़ना भी खूब जानते थे। 2

#### : १: राजनीतिक दशा

बारहवीं शताब्दी के श्रन्तिम चरण मे उत्तरी भारत श्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। उत्तर-पश्चिमी भारत में पंजाब, मूल्तान श्रौर तीन विदेशी राज्य थे।

पजाब को ग्यारहवी शताब्दी में महमूद ने जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। तब से वह सन् ११६६ ई० तक गजनी के साम्राज्य का ही अभिन्न अंग रहा। महमूद के उत्तराधिकारियों के समय से पंजाब के तुर्की राज्य का पतन होने लगा। सन् ११६७ ई० से चौहानों ने अपने राज्य की सीमा का विस्तार करके पजाब पर अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया था। मुल्तान में शिया सम्प्रदाय के अनुयायी करमाथी मुसलमान राज्य करते थे। इस प्रान्त को भी महमूद ने जीत लिया था, किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त करमाथी शासकों ने फिर से अपने राज्य को स्वतंत्र बना लिया था। मुल्तान के दक्षिण में सिन्च नामक प्रदेश में सुम नामकी एक मुसलमान जाति का राज्य था। महमूद ने इन पर अपना शासन स्था-पित किया था किन्तु उसके बाद ये लोग भी स्वतंत्र हो गये। ध

शष भारत में राजपूत राजाओं का राज्य था जो स्रपने बंशों में विभक्त थे। इनके भ्रनेक छोटे-छोटे राज्य थे।

सम्राट हवंवर्द्ध न के शक्तिशाली साम्राज्य के छिन्न-मिन्न हो जाने से कन्नौज की केन्द्रीय शक्ति भी लुप्त ही गई। प्रतिहारों के राज्य के ग्रनन्तर कन्नौज में गहड़वाल वंश का राज्य स्थापित हुग्रा। गोविन्दचन्द्र के बाद उसका पुत्र विजयचन्द्र और फिर विजयचन्द्र का पुत्र जयचन्द्र सन् ११७० ई० में कन्नौज की गद्दी पर बैठा। जयचन्द्र ने कन्नौज को समृद्धिशाली बनाने में यथेष्ठ परिश्रम किया और उसे एक वैभवपूर्ण राज्य बना दिया। मुसन्तमान इतिहासकारों ने जयचन्द्र की अपने इतिहास-ग्रन्थों में ग्रत्यन्त प्रशंसा की है। चौहान-वंशी पृथ्वीराज से जयवन्द्र की घोर शत्रुता थी। संयोगिता के हरण के कारण घमासान युद्ध हुग्रा। उसने पृथ्वीराज के विरोध मे शाहबुद्दीन का साथ दिया।

गुजरात भी एक शक्तिशाली राज्य था। उसके चार महान शासकों ने गुजरात

१. श्री रतिभानुसिंह नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ० ७८।

२. बिसेन्ट ए० स्मिथ : इंपीरियल गजेटियर आफ इ डिया, भाग २. पू० ३०१।

३. डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव : दिल्ली सल्तनत, पू० ५८ । ४. वही पू० ५६ । ५. वही-पृ० ५६

६. श्री नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ० २०।

७. डा॰ आ॰ ला॰ श्रीवास्तव : दिल्ली सल्तनत, पृ॰ ६०।

को सुसंगठित एवं शक्तिशाली बना दिया; प्रथम मूलराज, दूसरे भीम, तीसरे सिद्धरा ज श्रौर चौथे कुमारपाल । ये शासक सोलकी कहे जाते हैं। विद्धराज जयिसह ने मालवा के परमार राज्य का ग्रधिकाश भाग जीत कर ग्रपने राज्य मे मिला लिया था। चित्तौड़ के गुहिन्तौता को उसने पराजित किया श्रौर नाडौल तथा काठियावाड मे गिरनार को जीतकर श्रपनी विजय को परिपूर्ण किया था। वित्ति हम महम्मद गोरी के श्राक्रमण के समय मूलराज द्वितीय इस वश का शासक था, जिसके राज्य मे केवल गुजरात श्रौर कठियावाड़ ही शेष रह गया था। इनकी शक्ति श्रौर वीरता ने बड़े-बडे राज्यो को प्रमावित किया श्रौर यवन श्राक्रमण-कारियों का इन्होंने डटकर मुकाबिला किया।

कालिंजर में चन्देल और महोबा में चेदि वश के राजपूतों का राज्य था। चन्दे-लो ने ग्यारहवी शताब्दी में गगा-यमुना दोग्राब के दिक्षिण माग पर विजय प्राप्त की। बुन्दे-लखण्ड भी उनके राज्य का ही अगथा। इस वश में मदनवर्मन प्रसिद्ध शासक हुआ था, जिसने मालवा के परमारों तथा गुजरात के सिद्धराज को पराजित किया था। आगे चलकर चन्देल भी गहडवारों द्वारा पराजित किया गया। अजमेर के पृथ्वीराज ततीय ने इस राज्य का बहुत सा भाग चौहान राज्य में मिला लिया था। मालवा के परमारों की राजधानी धार थी। इस वश में भोज एक प्रतापी और शिवतशाली राजा हुये जो योद्धा होने के साथ-साथ विद्वान और साहित्य प्रेमी भी थे। बारहवी शताब्दी में परमार वश का भी अध्यपतन हो गया। मुहम्मद गोरी के समय में इस वश का शासक महत्वहीन एव दुर्बल सामन्त था, जो गुजरात के चालुक्यों के अधीन था।

बिहार में पाल और बगाल में सेन वंश के शासक राज्य करते थे। एक समय में पाल साम्राज्य में सम्पूर्ण बगाल श्रीर बिहार सम्मिलित थे। बारहवी शताब्दी में इस वंश के राजा रामपाल ने उत्कल, किला श्रीर कामरूप को जीत लिया था। किन्तु उसकी मृत्यु के पश्चात् पाल वंश का पतन हो गया, चारो श्रीर छोटे-छोटे सामन्त स्वतत बन गये श्रीर विशाल पाल साम्राज्य संकुचित होकर छोटासा राज्य रह गया। बिहार उनके हाथों से निकल गया। केवल जत्तरी बगाल उनके राज्य में शेष रह गया। ग्यारहवी शताब्दी में सेनो ने पूर्वी मारत में श्रपनी सत्ता की नीव डाली। इस वश के एक शासक विजयसेन ने पूर्वी बगाल पर श्रिकार कर लिया। उसने कामरूप, किलग श्रीर दक्षिण-बगाल में विजय प्राप्त की। उसने एकबार मिथिला के नान्ददेव को भी पराजित किया। लक्ष्मण सेन इस वर्ष के श्रन्तिम शासक हुए।

राजपूतों का एक महत्वपूर्ण राज्य श्रजमेर के चौहानो का था, जो राजपूतों मे सबसे प्रतापी वंश माना जाता था। इनका साम्राज्य एक वर्डे क्षेत्र में बिखरा हुम्रा था। इस वंश की स्थापना एक सामन्त द्वारा हुई थी। ग्यारहनी शताब्दी मे भ्रजयपाल ने भ्रजमेर की नीव डाली। भ्रणीराज के शासन -काल मे चौहानो को कुछ समय के लिए चालुक्यों के भ्रवीन रहना पड़ा था। पिकन्तु शीघ्र ही स्वतत्र होकर उन्होंने उत्तर-पूर्वी राजपूताने पर

डा॰ ईश्वरी प्रसाद : भारतीय मध्य युग का इतिहास, पृ० १८ ।

२. डा० आ० ला० श्रीवास्तव : दिल्ली सल्तनत, पु० ५६ । ३. वही-पृ० ६९ ।

४. श्री नाहर पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ० २०।

<sup>.</sup> ४, डा० माशीर्वादीलाल श्रीव।स्तव : दिल्ली सल्तनत, पू० ६० :

विजय प्राप्त करके ग्रपनी शक्ति मे ग्रभिवृद्धि करली थी।

इस वंश का सबसे प्रतापी, शक्तिशाली, वीर, अन्तिम राजा पृथ्वीराज चौहान था। यह उत्तरी भारत का अन्तिम सम्राट माना जाता है। दिल्ली और अजमेर दोनो राज्यों का संगठन करके अनेक राज्यो पर अपना अधिकार करके पृथ्वीराज ने अपना प्रमुत्व स्थापित किया था। दिल्ली और कन्नौज की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता बढ रही थी। जयचन्द पृथ्वीराज से अपनी पराजय के कारण मन ही मन कुडता था। शाहबुद्दीन गोरी ने भारत पर राज्यनीतिक आधिपत्य जमाना प्रारम्भ कर दिया था। वह बार-बार आक्रमण कर रहा था। पजाब प्रदेश का विस्तृत भू-माग हस्तगत करके उसने उत्तरी भारत के प्रसिद्ध राजपूत राजाओ पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिए। कि कई बार वह पराजित होकर वापिस लौट गया, किन्तु पारस्परिक फूट ने उसे भारत पर राज्य करने का अवसर प्रदान किया। सन् ११६१ ई० के तराइन के प्रथम महायुद्ध मे, जयचन्द के अतिरिक्त, सब राजपूत राजाओ ने पृथ्वीराज की प्रवानता मे गोरी को परास्त किया। सन् ११६२ ई० मे तराइन के दूसरे महायुद्ध मे पृथ्वीराज जयचन्द की कूटनीति से असफल हुआ और पकड़कर मार डाला गया। राजपूतो की इस पराजय ने हिन्दू राजाओ के घुटने टिका दिए। गोरी ने धीरे-धीरे कन्नौज, बिहार, बगाल तथा कालिजर पर विजय प्राप्त करके समस्त उत्तरो भारत मे यवनो के साम्रा-जय की नीव डाल दी। पारस्परिक भगडों ने राजपूत राजाओ का विनाश कर दिया।

#### ः २ : सामाजिक दशा

राजनीतिक परिस्थितियों के पिरिशाम स्वरूप सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन प्रारम्म हुए। प्राचीन वर्णं व्यवस्था ने वर्तमान जाति-पॉति का रूप धारण कर लिया। वर्णा- क्ष्म धर्म का जो रूप हिन्दू समाज में चला श्रा रहा था वह विशृ खिलत हो गया। मध्य युग में हिन्दू समाज में श्रमेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र वर्गों की स्थिति विगडने लगी, जीविका के विभिन्न साधनो, श्रतर्जातीय विवाहो तथा मुसलमानों के सम्पर्क से श्रमेक जातियाँ उपजातियाँ उठ खड़ी हुई। डा० दशरथ शर्मा ने इसकी पृष्टि की है। जातियो या वर्णों की निश्चित सख्या कितनी थी, इसका प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। सस्कृत-साहित्य में विभिन्न प्रकार की सख्याश्रो का निरूपण हुश्रा है। श्री कार्णे के अनुसार स्मृतियों में वर्णं-मख्या में वैभिन्य पाया जाता है। प्राचीन काल में ब्राह्मण समाज का नेता था। मध्य युग में ब्राह्मण का महत्व वम हो गया, उसका स्थान क्षत्रिय-वर्ग ने ले लिया। राजाश्रो श्रौर सामन्तों की प्रधानता प्रारम्म हो गई। श्रतएव समाज में वीरता श्रौर विलास का सम्मिलत प्रचलन हुश्रा। राजपूतों में युद्ध श्रौर विवाह को प्रमुखता दी गई। श्रतेक बार स्त्री ही युद्ध का कारण वन जाती थी। श्रात्म-गौरव की भावना का राजपूतों में प्रधान्य था। उनका श्रदम्य विश्वाम श्रपनी शक्ति श्रौर तलवार पर रहता था। क्षत्रियों के

१. डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव . दिल्ली सल्तनन, गृ० ६६-६७ २. वही-पृ० ६६-७० ।

३. वही-पृ० ७१--७५

y Under such conditions the sub divisions of the Brahmans were bound to multiply.

डा० दशरथ शर्मा : अर्ली चौहान उाइनेस्टीज, पृष्ठ २४०।

५. श्री पी० बी० काणे: हिस्द्री आफ घमंशास्त्र लिट्टचर, दितीय भाग १, प० ५०

पश्चात् ब्राह्मणो का महत्व था। ब्राह्मण राजा को ईश्वर का ग्रश बतलाते थे तो राजवर्ग ब्राह्मणो को पूज्य घोषित करता था। इसके पश्चात् वैश्यो का स्थान था। देश का व्यापार प्रधाननः इनके हाथ मे था। इनके कोषो मे ग्रपार घन रहता था। ये भी वैभव-विलास का जीवन व्यतीत करते थे। शूद्र तथा साधारण जनना का जीवन ग्रत्यन्त कष्टपूर्ण था। शूद्रों का न मान था ग्रीर न उन्हें किसी प्रकार का ग्रधिकार मिला था केवल सेवा करना ही उनका ग्रधिकार था।

इस प्रकार इन चार वर्गों के श्रितिरिक्त कई ऐसी जातियाँ भी बनने लगी थी जिन्हें अन्त्यज कहा जाता था। ये लोग पेशेवार आठ श्रीएयों मे विभक्त थे— घोबी, चमार, मदारी, टोकरी और ढाल बनाने वाले, मल्लाह, घीवर, जुलाहे और चिडीमार। उग्यारहवी शताब्दी तक तो छ्त-छात की कुरीति अलबेरुनी के कथनानुसार भी नहीं बढ़ी थीं। किन्तु इसके बाद ज्यों-ज्यों मुसलमानों का सम्पर्क बढता रहा छून-छात भी बढती गई। सती की प्रथा भी समाज में खूब प्रचिलत थी। यवनों के प्रभाव से उसमे भी वृद्धि हुई थी किन्तु किसी को बलात् सती नहीं किया जाता था। मुसलमानों के आक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव पर्दा-प्रथा की अभिवृद्धि था। बाल-विवाह एवं विधवा-विवाह का प्रचलन समाज में प्रचिलत हुआ। साथ ही समाज में बहु-विवाह की प्रथा भी प्रचिलत थी।

भौतिक जीवन की दृष्टि से भारतीय समाज पर्याप्त उन्तत था। कलाकौशल, गायन-वादन, खेल-तमाशे, मेले-त्योहार ग्रादि की ग्रोर जनता की ग्रभिरुचि थी। हिन्दू त्योहारों श्रौर मेलों का बहुत महत्व था। समाज में ग्रानन्दोत्सव मनाए जाते थे। स्त्री पुरुष सभी उनमे सम्मिलित होते थे। घरों में लोग शतरज श्रौर चौपड़ ग्रादि के खेल खेलते थे। जुए का भी काकी प्रचार था परन्तु उस पर राज्य का नियन्त्रण होता था श्रौर कर वसूल किया जाता था। ऋतुश्रों के श्रनुसार वस्त्रों के पहनने की प्रथा थी। घनिक लोग बड़े-बड़े कीमती वस्त्र पहनते थे विवाह ग्रादि के ग्रवसर पर स्त्रियाँ ग्रत्यन्त सुन्दर ग्रौर मूल्य-वान वस्त्र पहनती थी। ग्राभूषणों का भी खूब प्रचार था। फूल-मालाश्रो ग्रौर गजरों की खूब प्रथा थी।

विद्वान और शिक्षित लोग अपना मनोविनोद साहित्य-चर्चा से करते थे। राजाओं के दरबार मे बिद्वानों और किवयों का आदर किया जाता था। मोजन इत्यादि में स्वच्छता का बहुत घ्यान रहता था। खाने के लिये सोने, चाँदी, पीतल और ताँबे आदि के पात्र प्रयोग में लाये जाते थे। मोजन प्रायः गेहूँ चावल आदि अनाज, फलसब्जी, घी, शक्कर मक्खन आदि का किया जाता था। सामान्य रूप से लोग शाकाहारी थे। कुछ प्रांतोमें मछली आदि खाने का भी प्रचार था। मुसलमानों के प्रभावसे राजपूतों में मांस खाने का अधिक प्रचार हो चला था। राज दरबारों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मुंचारियो, सरदारों और राजाओं में मद्य-पान का प्रचार मी होने लगा था।

व्यक्तिगत ग्रौर सामाजिक रूप से मारतवासियों का चरित्र पवित्र ग्रौर श्रोडिं रहा है। सभी विदेशी यात्रियों ने मारतवासियों की सरलता, सच्चाई, ईमानदारी ग्रादि की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। राजपूत तो सच्चाई ग्रौर ईमानदारी के नाम पर प्राणों की

१- डा॰ परमात्माशरण ः मध्यकालीन भारत, पृ. ३२। २- वही पृ. ३२।

बाजी लगा देते थे। उनकी पराजय का एक कारण यह भी था। मारतवासी अतिथि-सेवा और सत्कार करना अपना घर्म समभते थे। हिन्दू-समाज मे इसी समय से अनेक अन्धविश-वासों तथा कुरीतियों का प्रचलन होने लगा था।

ग्यारहवी शताब्दी तक समाज में स्त्रियो की ग्रवस्था सामान्यतया ग्रच्छी थी। उनका ग्रत्यन्त ग्रादर होता था। स्त्रियों को उच्च शिक्षा देने की प्रथा थी। इसके ग्रनेक उदाहरण उपलब्ध होते है। शकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करने वाली मण्डनमिश्र की पत्नी एक विद्षी महिला थी। कविराज शेखर की पत्नी ग्रवन्तिसुन्दरी, भास्कराचार्य की पूत्री लीलावती, हर्ष की बहिन राज्यश्री इत्यादि अनेक विदुषी नारियाँ हिन्दू समाज मे आदर श्रीर प्रशसा की पात्र बन चुकी थी। <sup>प्र</sup>स्त्रियों को देवी का स्वरूप माना जाता था। स्मृतिय में स्त्रियाँ भादरशीया और माननीया कही गई है। राजपूती में स्त्री-जाति की रक्षा करना सर्वश्रेष्ठ घर्म माना जाता था। किन्तु वालान्तर मे स्त्री जाति की ग्रवस्था बदल 🛺 ई । राजपूतों तथा समाज की ग्रन्य जातियों के सकीर्ए विचारों एवं परिस्थितियों के फलस्वरूप स्त्रियों के ग्रादर का भाव घटने लगा। स्त्रियों की रक्षा सम्पत्ति के समान समभी जाने लगी वे एक प्रकार से मनुष्य के मनोरंजन और कीडाओं का खिलौना बन गई। स्त्रियों के स्वतत्र व्यक्तित्व का महत्व समाप्त हो गया। वे मनुष्य के जीवन-यापन का साधन मात्र बन कर रह गई। समस्त हिन्दु जाति मे इस्लाम के प्रवेश श्रीर उसकी विजय के परिशामस वरूप जिस प्रकार अनेक क्रोतियाँ तथा नैतिक एव सामाजिक सकीर्णता एवं रूढ़ियाँ घर करने लगी उसी प्रकार स्त्रियों मे सती, बाल-विवाह, पर्दा म्रादि क़्रीतियों की वृद्धि होने लगी। र स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र घीरे-घीरे घर की चार-दीवारी मे सीमित होने लगा। मुसलमानो के भय के कारए। उनका लौकिक एव वाहय जीवन के कार्यों मे भाग लेना प्रायः बन्द होने लगा श्रीर उनका स्वतत्र विकास श्रवरुद्ध हो गया।

इस प्रकार इस युग का सामाजिकजीवन राजनीतिक उथल पुथल एवं मुसलमानों के ग्राक्रमण तथा राज्य-स्थापन से ग्रस्त-व्यस्त होने लगा। प्राचीन सामाजिक ग्रादर्श एवं संगठन शिथिल हो चला। हिन्दू समाज मे यवनो के प्रभाव से ग्रनेक नई प्रवृत्तियो का समा-रम्भ होने लगा। साथ ही हिन्दु भो पार्थक्य एव छ्ग्रा-छूत की मनोवृत्तिकी ग्रामिवद्धि हुई। ग्रपनी परम्परा तथा संस्कृति की सुरक्षा के लिए उन्होने कठोर बन्धन कर दिए ग्रौर समाज उच्च ग्रौर निम्न दो वर्गों में प्रमुख-रूप से विभाजित प्रगति बन्द हो गई। समाज में ग्रनेक उपजातियों के बन जाने के कारण हिन्दू समाज की प्राचीन पाचन-शक्ति ग्रौर सात्म्यीकरण की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। जाति के बन्धन इतने कठोर हो गए थे कि उनमें नवीन तत्वों का प्रवेश निषद्ध हो गया।

#### : ३ : धार्मिक दशा

राजनीतिक और सामाजिक जीवन के क्षेत्रों की भाँति धार्मिक जीवन के क्षेत्र में भी इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति विभिन्नीकरण एव विश्लेषण की ग्रोर थी। बौद्ध-धर्म का

१. श्री कालीशकर भटनागर: भारतीय संस्कृति का इतिहास, पू. ३१०।

२. डा० परमात्मा शरण : मध्यकालीन भारत, पृ. ३३।

३. श्री बी॰ एन॰ लूनिया : भारतीय सभ्यता तथा सस्दृति का विकास, पृ. ३०६।

ह्रास हो चुका था ग्रीर हिन्दू-धर्म जो ग्रनेक सम्प्रदायों मे विमक्त था, बौद्ध-धर्म के स्थान को ग्रहण करता जा रहा था। बृद्ध भी विष्णु के ग्रवतार मान लिए गए। बौद्ध-धर्म ग्रौर हिन्दू-धर्म मे अनेक समानताएँ हो गईं। अतः लोग बौद्ध-धर्म त्याग कर हिन्द्त्व ग्रहण करने लगे। डा० गौरीशकर हीराचन्द ग्रोभा के मतानुसार बौद्ध-धर्म के पतन के कार एो में से एक यह भी था कि 'ग्रत्यन्त प्राचीन-काल से ईश्वर पर विश्वास रखती हुई ग्रार्य-जाति का चिरकाल तक अनीश्वर्वाद को मानना बहुत कठिन था।" जैन-धर्म की भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इस युग में धार्मिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। वैदिक ग्रीर पौराणिक धर्म के विभिन्न रूपों मे बौद्ध ग्रीर जैन-धर्म के ग्रनुरूप ही अपने वास्तविक म्रादशों एवं सिद्धान्तों से पृथकता होती जा रही थी। बौद्ध महायान से वज्रयान सम्प्रदाय का विकास हुम्रा जो घीरे-धीरे सारे पूर्वी ग्रौर पश्चिमी मारत मे श्राच्छा-दित हो गया। उसके भी अनेक भेद उपभेद हुए। जिनमे सहजयान और मत्रयान आदि उल्लेखनीय है। इनका दार्शनिक विवेचन जनसाघारए के लिए एक पहेली था। साथ ही व्यावहारिक पक्ष भी समाज के लिए हितकर सिद्ध नहीं हुआ। बौद्ध-धर्म विहारों में ही केन्द्रीभूत हो गया जिसमे अन्धाविश्वास; भ्रष्टाचार, घोर मतभेद ग्रौर भिक्षुत्रो मे श्रानन्द भौर भोग-विलास की प्रवृत्ति की प्रधानता स्रादि कुप्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गई थी। फलतः उसका पतन होने लगा।

बौद्धों के अतिरिक्त वैष्णावों के पाँचरात्र, शैवों के पाशुपत, कालमुख, कापालिक, रसेश्वर म्रादि सम्प्रदायों का प्रचलन भी इस युग मे हो रहा था जिन पर बौद्ध-धर्म की विकृत प्रवृत्तियो का प्रभाव था। इस प्रकार समाज का अधिकांश भाग इन वामाचारियों का कीडा-क्षेत्र बना हुआ था। वह अपनी-अपनी रुचि और परम्परा से इन विकृत मार्गों पर चलकर समाज मे वासना और विनाशक प्रवृत्तियों का उद्मव कर रहे थे। इन सब वामाचार सम्प्रदायों में गुरू के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति सम्भव समभी जाती थी। बीच-बीच मे सामाजिक श्रीर दार्शनिक नेताश्रो द्वारा इन वामपंथी सिद्धों श्रीर योगियों के चंगूल से भोली-माली जनता को छुडाने के प्रयास भी होते रहे। नाथों ने उपासना की तात्रिक पद्धति ग्रपनाकर भी उसमे योग की प्रतिष्ठा की ग्रीर संयम ग्रीर ग्राचार को महत्ता दी। जिस प्रकार शैव-धर्म के प्रचार मे नयनार साधुय्रों को श्रीय दिया जाता है वैसे ही वैष्णव धर्म के प्रचार में ग्रालवार साधुत्रों को । चालुक्य होयसाल तथा गुप्त राजवंशो ने वैष्णव सम्प्रदाय को विशेष रूप से सरक्षरा प्रदान किया था। किन्तु राजपूतों के अधिकतर राजवंश शैव मतानुयायी थे । शैवमत उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल था किन्तु वैष्ण्व सम्प्रदाय के म्रन्तर्गत म्रहिसावाद की वृत्ति से उनका मेल न खा सकता था। म्रतएव राजपूत काल मे विभिन्न हिन्दू सप्रदायों के अन्तर्गत शैवमत का प्राबल्य उत्तरी भारतवर्ष मे विशेष रूप से रहा था। कालान्तर में राजपूतो की शक्ति के विनाश के पश्चात् उत्तरी भारत मे वैष्ण्व-धर्म का प्रचलन हुन्ना । शंकर, रामानुज, निम्बार्क स्नादि स्नाचार्यों ने स्रपने-स्नपने दार्शनिक

৭. डा गौरीशकर हीराचन्द ओझा : मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृष्ठ ७ ।

२. श्री नाहर : पूर्व मध्यकालीन भारत, पृष्ठ ३७ ।

सिद्धान्तो को ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् श्रौर गीता के श्राघार पर पुष्ट किया। रामानुज श्रादि ने लोक-व्यवहार के लिए शिव श्रौर नारायगा की उपासना चलायी। साथ ही हिन्दुश्रो मे श्राचार-विचार-त्रत-पूजा श्रादि की जैनो की भाँति वृद्धि होने लगी। श्रागे चलकर धर्म के इस व्यवहार पक्ष से भिक्त भावना का सरल रूप विकसित हुग्रा। वैष्ण्य धर्म मे श्रन्य श्रव-तारों की श्रपेक्षा राम तथा कृष्ण श्रौर उनमे भी कृष्ण को विशेष प्रधानता दी गई। राजा लक्ष्मग्रसेन के राजकिव जयदेव ने श्रपने गीत गोविन्द (बारहवी शताब्दी) मे राधा-कृष्ण के प्रभेम की कहानी श्रत्यन्त मधुर शैली में गाई। कुछ समय के पश्चात् कृष्ण श्रौर राम की भिक्त की विशाल धारा का देश मे तीव्रता के साथ प्रचलन हुग्रा।

श्रन्त मे मुख्यतः दो बातो का उल्लेख करना है जो उस काल के समाज में हिष्ट-गोचर होती थी। एक तो श्रन्धविश्वास जो सुशिक्षित व्यक्तियों तक में पाया जाता था दूसरे सहनशीलता, जो इतर घर्मों के प्रति समादार से संभूत होती थी। पुरातन प्रवन्ध-संग्रह में समन्वय की भावना प्रदर्शित करने वाले इसके प्रमाग्ग है। र

#### : ४ : ग्राधिक दशा

भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध देश माना जाता था। खानों और खेतों से उत्पन्न होने वाली संपत्ति अनेक पीढियों से जमा होती आ रही थी। किन्तु मारतवर्ष की जनता का व्ययसाय प्रायः कृषि था। राजा और सामन्तगण कृषकों के रक्षण-पोषण तथा सुभीते की ओर विशेष घ्यान देते थे। सिश्च के लिए तालाव, कुएँ और नहरो का निर्माण किया जाता था। प्रत्येक नगर अथवा ग्राम मे तालाव या कुण्ड अवश्य होता था। राजा लोग बड़ी-बड़ी भीले प्रजा के लिए बनवाते थे। बड़े-बड़े बाँशे द्वारा पहाड़ो के बीच की भूमि को भील के रूप मे परिणत कर दिया जाता था। इस प्रकार की बहुत सी भीले राजपूताने मे अब भी वर्तमान है। ग्रामीण जनता गेहूँ, जो, चना, सन, गन्ना आदि की खेती करती थी। कुषक-गण अपनी अधिकृत भूमि की मालगुजारी देते थे जो ग्यारहवी शाताब्दी तक उपज के छठे भाग के रूप में राज्य को दी जाती थी किन्तु बारहवी शताब्दी में सिक्कों के प्रचलन से नकद मालगुजारी दी जाने लगी थी। बुनाई आदि के कियाएँ भी अपित वैज्ञानिक उग की होती थी। देश में मिन्न-भिन्न प्रकार के फलों की भी बहुतायत थी। श्री कालीशकर मटनागर लिखते हैं कि 'कृषि-उत्पादन की विविधता और परिणाम ही ने तारत को विदेशों में समृद्ध देश प्रख्यात कर रखा था।" रें

भारतवर्ष के अन्य व्यवसायों में उद्योग-घन्घो का स्थान सदैव ही ऊँचा रहा है। जिनमे वस्त्रोद्योग का स्थान प्रथम है। रेशमी, सूती, ऊनी और सनई के विभिन्न प्रकार के एवं अति महीन तथा सुन्दर बुनाई के वस्त्र देश के प्रत्येक भाग मे बनाये जाते थे। मलमल

१. डा० परमात्माशरण: मध्यकालीन भारत, पृ. ३०।

२. श्रोतन्य: सौगतो धर्म, कर्तां व्य: पुनराहंत. । वैदिको व्यवहंतन्व्यो ध्यातन्यः परमः शिवः ॥ पुरातन प्रबन्ध-संग्रह, पृ. २० ।

३. डा० परमात्माशरण : मध्यकालीन भारत, पू. ३८।

४. श्री नाहर: पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ. ३१ ।

थ. श्री कालीशंकर भटनागर : भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृ. ३१४।

तथा रेशमी वस्तों की विदेशों में भी बड़ी प्रसिद्धि थी। देश में घातुओं का व्यवसाय मी अत्यन्त उन्नत था। भारतीय लोग कच्चे लोहें को गलाकर उत्तम प्रकार का फौलाद बनाना जानते थे। कुतुबमीनार के पास वाला लोहें का विशाल स्तम्भ इतना मारी बताया जाता है कि आजकल भी कोई कारखाना ऐसा स्तम्भ नहीं बना सकता। पन्द्रह सौ वर्ष पुराना होने पर भी इस पर खुली हवा और वर्षा के कारण जग का निशान मात्र भी नहीं है। विश्वमूल्य सोने और चाँदी जैसी घातुओं के पात्र और रत्नजटित आमूषण भी बनाए जाते थे। भारतवासियों को आमूषण पहनने का बहुत शीक था। साथ ही हाथी दाँत, काँच सीप आदि की चूडियाँ तथा अन्य वस्तुएँ भी अत्यन्त सुन्दर बनाई जाती थी।

भारत के ग्रतदेशीय ग्रीर ग्रतर्राष्ट्रीय दोनो व्यापार उन्नत ग्रवस्था मे थे। बड़े- बड़े नगर व्यापार के केन्द्र थे जिनमे ग्रनेक घनाढ्य व्यापारी रहते थे। देश में निदयो ग्रीर राजमार्गों से नावो तथा बैलगाड़ियों से समान ग्राता जाता था। उज्नैन ग्रीर कन्नौज भारत के ग्रति प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र थे। बाहरी देशों से थल-मार्ग ग्रीर समुद्र-मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। निर्यात की वस्तुग्रों मे — मसाले, कीमती रत्न, रेशमी ग्रीर सूती वस्त्र हाथी दाँत, नील इत्यादि प्रमुख थी। भारत का व्यापारिक सम्बन्ध पिक्चम में समस्त योश्य तथा पूर्व में जावा सुमात्रा, चीन ग्रादि देशों से था। मारत में ग्रायात की मुख्य वस्तुएँ — मसाले, सोना, चाँदी. ताँवा, सीसा, टीन, लोहा, रेशमी, कपड़े, मेंने, घोड़े ग्रादि थी। तारीख-ए-फिरोजशाही के ग्रनुसार वस्तुग्रों के मूल्य ग्रत्यिक सस्ते थे। गेहूँ का माव साढ़े सात जीतल का एक मन था। जीतल वर्तमान काल के लगभग दो नए पैसे के बरा-बर ग्रीर मन लगभग तेरह किलों के बराबर होता था)। इसका ग्रथं हुग्रा कि उस समय गेहूँ लगभग सात ग्राने प्रतिमन था।

सारांश यह है कि आधिक हुष्टि से इस युग में मारत एक सुसम्पन्न एवं समृद्ध देश था। घन-घान्य की चोरी लूटपाट नहीं होती थी। उन्तत-कृषि, उद्योग-घन्यो, आत-रिक और विदेशी व्यापार ने भारत को घन-घान्य से परिपूर्ण कर दिया था। समृद्धि की पुष्टि इस युग के विशाल मन्दिर, उनकी अतुल सम्पत्ति, अरब यात्रियों के द्वारा यहाँ के शासकों के राजसी ठाट बाट के वर्णन और महमूद गजननी की लूट खसोट की अतुल घन-राशि करती है। तत्कालीन सभी मन्दिरों के शिखर स्वर्ण-मण्डित होते थे। सोमनाथ के मन्दिर के घण्टे की जजीर दो सौ मन के ठोस सोने से बनी बताई जाती है। अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की आधिक दशा अति उत्तम थी जिसके आक-र्षण ने विदेशियों को भारत में आमित्रत किया था। तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता का

१. डा॰ परमात्माश्वरण : मध्यकालीन भारत, प्. १८ ।

२. श्री कालीशंकर भटनागर : भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृ० ३१६ :

३. श्री इलियट एण्ड डाउसन : हिस्ट्री आफ इण्डिया एज टोल्ड बाई इट्स आन हिस्टोरियन्स, तृतीय भाग, पृ. १६२ ।

४. घनमस्तीति वाणिज्यं किचिदस्तीति कर्षणम्।

सेवा ना किंचिदस्तीति नाहमस्मीति साहसम् ॥ शागंधर पद्धति : संख्या १४४६।

५. श्री एस० आर० शर्मा: भारत मे मुस्लिम शासन का इतिहास, पृ. ४१।

६. श्री कालीशकर भटनागर . भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृ. ३१६।

मारत की आर्थिक दशा पर अधिक कुप्रभाव नहीं पड़ा था और जहाँ उच्च वर्गों के लोगं धनवान, वैभवशाली एवं विलासी थे। ब्याज की दर बहुत ऊंची थी। वस्बई गजेटियर के अनुसार सूद की दर तीस प्रतिशत तक थी। फिर भी मध्यम वर्ग और जन साधारण भी खशहाल स्थिति मे थे।

उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व

ऐतिहासिक उपन्यास शुद्ध इतिहास नहीं हो सकते। कुछ ऐसी सीमा रेखाएँ होती है जो ऐतिहासिक उपन्यास को इतिहास से कुछ मिन्न कर देती है। इतिहास और ऐतिहासिक उपन्यासकार के दृष्टिकोएा में पर्याप्त अन्तर होता है। इतिहास और ऐतिहासिक उन्त्यास में बहुत कुछ समानताएँ होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ होती है। इतिहास में किसी विशेष काल की घटी घटनाओं का यथार्थ रूप में क्योरा और तत्सम्बन्धी पात्रों का एक लेखा-मात्र होता है किन्तु ऐतिहासिक उपन्यासों में उन घटनाओं और पात्रों को कल्पना के द्वारा रमणीय एवं आकर्षक बनाया जाता है। कल्पना ऐसी की जाती है जिससे सीमा का अतिक्रमण न हो सके और जो न तो इतिहास की आत्मा को क्षति पहुँचा सके और न घटनाओं के स्वरूप और कम को अस्त-व्यस्त कर सके। ऐतिहासिक उपन्यासकार इतिहास की भूमि में अपना महल निर्मित करता है। वह भूमि-परिवर्तन महीं कर सकता। एक का लक्ष्य ही शुद्ध सत्य के निकट जाना है दूसरे का सत्य के साथ शिवं सुन्दरं की प्राप्ति भी। अतएव ऐतिहासिक उपन्यासो में ऐतिहासिक तत्व को खोजने का अभिप्राय उन प्रमुख घटनाओं और तथ्यो का निरूपण करना है जिनके माध्यम से लेखक ने अपने उपन्यास की सृष्ट का है।

श्राचार्यं चतुरसेन का 'पूर्णांहुति' उपन्यास राजपूत-कालीन इतिहास पर श्राघारित है। लेखक के कथानुसार उपन्यास का श्राघार महाकवि चन्दबरदायी-कृत 'पृथ्वीराजरासो' है। पृथ्वीराजरासो को श्राघकतर विद्वानों ने श्रप्रामािएक ही स्वीकार किया है। श्रप्रामािएकता के सबसे श्रिषक प्रमार्ग डा० श्रोक्ता ने प्रस्तुत किये हैं। 'पूर्णांहुति' उपन्यास के श्राघार-ग्रन्थ 'पृथ्वीराजरासो' को विद्वान चाहे पूर्ण प्रामािएक न माने किन्तु फिर भी उसके चित नायक की प्रामािएकता में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। श्रमण्य 'पूर्णांहुति' की श्रिषकतर घटनाएँ भले ही इतिहास की कसौटी पर खरी न उतरती ही किन्तु इतना निश्चत रूप से कहा जा सकता है कि उसकी कुछ घटनाश्रों एवं तथ्यों को इतिहास भी स्वीकार करता है। 'पूर्णांहुति' का कथानक महाराजा पृथ्वीराज के उत्तर-कालीन जीवन से सन्बन्ध रखता है जिसमे उनके जीवन की महत्वपूर्ण एवं इतिहास को परिवर्तन की श्रोर ले जाने वाली प्रमुख घटनाश्रों का भी लेखक ने श्रपनी साहित्यक एवं काव्यात्मक शैली में वर्णन किया है। 'पूर्णांहुति' के श्रन्तगंत जिन ऐतिहासिक तथ्यो एवं घटनाश्रों का वर्णन-साम्य मिलता है उनका ही निरूपण इतिहास को दृष्टि में रख कर किया गया है।

१. बम्बई गजेटियर, भाग १, पृ. ४७४।

२. श्री शिवकुमार मिश्र : वृन्दावनलाल वर्मा : उपन्यास और कला. पृ. २२८।

३. पूर्णाहुति : 'दो शब्द' ।

४. डॉ॰ गौरीशकर हाराचन्द ओझा: ओझा निबन्ध सग्रह, पृ. ७८-१२८ ।

## १---महाराजा पृथ्वीराज ग्रौर कन्नौजपित राजा जथचन्द की प्रतिद्वद्विता

पीछे राजनीतिक परिस्थितियों में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि दिल्ली ग्रीर ग्रममेर मे महाराजा पृथ्वीरांज जो चौहान-वंशी थे तथा कन्नौज मे राजा जय-चन्द जो गहडवाल-वश के राजा राज्य करते थे। दोनों मे एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वन्द्विता वर्तमान थी। पहले से ही गहडवालो का चौहानो से बैर चला स्राता था कयोकि बीसलदेव के समय से ही चौहान-वश और दिल्ली का महत्व बढता ग्रुरू हो गया था। साथ ही पृथ्वीराज ने दिल्ली मे अपना किला बनवाया और कन्नौज के गहडवालो को जो कुछ समय पूर्व भारत के सर्वश्रेष्ठ एव शक्तिशाली शासक तथा अन्य राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गिने जाते थे, नीचा दिखाकर भारतीय राजनीति का नेतृत्व उनके हाथ से छीन लिया। उन समय भारतवर्ष में स्वाधीनता तथा देश के गौरव की रक्षा एव वीरता तथा शक्ति की हृष्टि से महाराजा पृथ्वीराज श्रत्यन्त प्रसिद्ध हो गये थे। उनकी कीर्ति से जयचन्द को ईष्या होना स्वामाविक था । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जयचन्द दिल्ली-पति पृथ्वीराज से मन ,ही मन शत्रुता रखता था। इतिहासकारो ने इस परम्परागत शत्रुता के अनेक कारए। बताए है किन्तु पृथ्वीराज द्वारा सयोगित के अपहररा से दोनो वशो की शत्रुता और बढ गई थी जो अपनी चरम सीमा पर यहाँ तक पहुच गई कि सन् ११६३ ई० मे जब शहाबुद्दीन गौरी ने चौहानो पर चढाई की तो अपनी पारस्परिक शत्रुता के परिगाम स्वरूप ही जयचन्द ने देश के शत्रु शहाबुद्दीन का साथ दिया ग्रौर सदैव के लिए ग्रपयश प्राप्त किया।

दिल्लीपित पृथ्वीराज की कीर्ति और शक्ति के निरन्तर विकास तथा कई बार शहाबुद्दीन गोरी को पराजित करने के कारण अर्जित यश से जयचन्द मन-ही-मन कुढता था। फरिश्ता के अनुसार डेढ़ सौ सामन्त पृथ्वीराज की अधीनता में लड़े। उसकी सेना में तीन लाख घोड़े और तीन हजार हाथी थे। टड महोदय के आघार पर डा॰ ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि पृथ्वीराज के सिहासनारूढ़ होने पर जयचन्द ने न केवल उसका प्रमुत्व स्वीकार करने से ही मना किया प्रत्युत इस गौरवशाली राज्य पर अपना भी समानाधिकार जताया और पाटन अन्हिलवाड़ के नरेशो तथा मडोर के परिहारों ने भी जयचन्द के प्रमुत्व का जोरदार समर्थन किया। इतना ही नही पाटन तथा कन्नौज के शासको ने तातार सैनिकों को स्थान देकर भी मारी भूल की थी जिससे गजनी के शासक को उनके आन्तरिक भगड़ों से पूरा-पूरा लाम उठाने का अवसर प्राप्त हो गया। जयचन्द यह अवश्य चाहता रहा होगा कि पृथ्वीराज को दबाकर अपने राज्य की सीमाओं को विस्तारित करदे और इसी जोश में उसने पृथ्वीराज के अधिकार को चुनौती दी हो। आलोच्य उपन्यास में इस तथ्य का वर्णन मिलता है जो थोड़ा सा परिवर्तित रूप में कहा गया है। राजसूय-यज्ञ के अवसर पर अपने

डा० राजबली पाण्डेय . भारतीय इतिहास की मृमिका. पृ. २८४।

२. डा॰ परमात्मा शरण . मध्यकालीन भारत, प्. ७४।

३. डा॰ राजबली पाण्डेय : भारतीय इतिहास की भूमिका, पृ. २८४-२८४ ।

४. वही, पृ. २८६।

५. ब्रिग्स तारीख ए- फरिश्ता : जिल्द १, पृ. १७५।

६. श्री नाहर: पुव मध्यकालीन भारत, पु. ११४।

मत्री को ग्रादेश देते हुए महाराज जयचन्द कहते हैं - "हे सुमन्त, मेरे पिता ने समस्त देश पर विजय प्राप्त करके दिग्विजयी पद प्राप्त किया था, इसिल इस समय समस्त हिन्दू राज्यों मे समर्थ मेरे मौसेरे माई पृथ्वीराज के पास दिल्ली मे स्वयं जाकर भ्रौर दूत भेजकर कहला दो कि वह दिल्ली से लगाकर सोरों तक की ग्राधी भूमि मुफ्ते दे दे। उनसे यह भी इहला दो कि यद्यपि मातृपक्ष से हम तुम दोनो भाई बराबर है, परन्तु कमुष्वज वश का राज्य ग्रनादि है। चौहानो की ग्रादि राजधानी सभर है, इसिलए तुम ग्रजमेर मे राज्य करते रहो पर हमाये सार्वमौम राजसत्ता के विचार से ग्रौर भाईचारे के हिसाब से दिल्ली की ग्राधी भूमि हमे दे दो।"

उपन्यासकार के इस कवन से तीन ऐतिहासिक तथ्यों की स्पष्ट पुष्टि होती है। प्रथम जयचन्द द्वारा राजा पृथ्वीराज के दिल्ली-प्रदेश पर समानाधिकार का दावा, द्वितीय – तत्कालीन हिन्दू राजाओं मे पृथ्वीराज को सबसे समर्थ राजा स्वीकार करना तथा तृतीय – पृथ्वीराज के राज्यविस्तार से ईप्या करना। इन सब कारगो एव परिस्थितियों के परि-गामस्वरूप जयच द और पृथ्वीराज की प्रतिद्वन्द्विता एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसने न केवल दोनो राज्यों को ही समान्त कर दिया वरन् सम्पूर्ण देश को चिरकाल के लिए पराधीनता के गर्त में ढकेल दिया था।

### २- जयचन्द का राज-सूय-यज्ञ

कन्नौज के राजा जयचन्द को भी तत्कालीन युग का एक शक्तिशाली एवं प्रभा-वशाली राजा माना गया है। वह विजयी, परम वैमवशाली एवं दानी कहा गया है। पृथ्वी-राज के बढते हुए साम्राज्म एवं कीर्ति से उसे द्वेष था। ग्रपने प्रभावकी व्यापकता एवं राज्य के विस्तार के लिए उसने ग्रपने राज्य को पूर्वमें गया तक विस्तृत कर लिया था। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने एवं ग्रपमानित करने के लिये उसने देविगिरि के यादवों, गुजरात के सोल-कियो एवं तुर्कों को कई बार परास्त करके ग्रापनी बिजयों के उपलक्ष्य में राजसूय-यज्ञ का दिधान किया था, जिसमें पृथ्वीराज के ग्रितिस्त सभी छोटे बढ़े राजाग्रों को सादर निमित्रत किया गया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज का ग्रपमान करने के लिए जयचन्द ने द्वारपाल के स्थान पर उसकी मूर्ति स्थापित कराई थी। इस तथ्य से सभी इतिहासकार सहमत नहीं है। किन्तु बहुत से इतिहासकार यह कहते है कि राजसूय-यज्ञ के ग्रवसर पर ही जयचन्द ने ग्रपनी पुत्री सयोगिता का स्वयम्बर रचा था ग्रीर सयोगिता ने पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में जयमाला डाल दी थी जिससे जयचन्द ग्रिषक कुपित हो गया था।

#### ३-पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का श्रवहररा

दिल्लीपित पृथ्वीराज द्वारा कन्नौज के राजा जयचन्द की पुत्री संयोगिता को नाटकीय ढग से भगाने की कहानी का हिन्दुस्तान की सबसे अधिक लोकप्रिय गाथाओं मे एक स्थान माना जाता है। इस घटना को ऐतिहासिक तथ्य के रूप से स्वीकार करने मे यद्यपि इतिहासकारों में मतभेद है किन्तु अधिकाश इतिहासकों के विचार से इस चटना को सत्य

१. पूर्णाहुति पृ. १५

२, डा० राजवली पाण्डेय : भारतीय इतिहास की भृमिका, प्. २८४। ३- वही, पृ. २८४।

४. श्री एसः आर० शर्मा: भारत मे मुस्लिम शासन का इतिहास, पृ. ६।

माना गया है श्रौर इसे ही पृथ्वीराज से जयचन्द के घोर विरोध एव शत्रुता का प्रधान कारण स्वीकार किया गया है, जिसके कारण जयचन्द को गोरी द्वारा दामाद के पराजित किए जाने पर प्रसन्नता हुई थी श्रौर उसने उसंयुद्ध में कोई माग नहीं लिया था । राजसूय यज्ञ के श्रवसर पर सयोगिता का स्वयम्वर रचाया गया था। पृथ्वीराज की प्रतिमा को जयमाला डलाने पर पृथ्वीराज स्वय उपस्थित होकर सयोगिता का अपहरण कर बलपूर्वक युद्ध करते हुए सुरक्षित दिल्ली पहुँच गए थे। डा० राजवली पाण्डेय लिखते है कि ''स्वयम्वर के अवसर पर सयोगिता हरण ने जयचन्द को पृथ्वीराज का कट्टर शत्रु बना दिया।' राजस्य यज्ञ एवं सयोगिता हरण की घटना श्रो का पूर्णाहुति में सविस्तार वर्णन मिलता है जो ह खक ने वाल्पनिक सौंदर्य का पूट देकर श्रतिराजित रूप में लिखा है।

### ४ - पृथ्वीराज द्वारा मुहम्मद गोरी की पराजय

जिस समय राजा पृथ्वीराज सम्पूर्ण उत्तरी भारत में सर्वशक्तिमान तथा सर्व-प्रसिद्ध शासक बनकर श्रासपास के राजाश्रो को परास्त कर विजय-दर्प मे श्रपने चारगो की प्रशस्ति सून रहा था तथा ग्रपने रनिवास में सौंदर्य का मूल्यांकन कर रहा था, तब मुहम्मद गोरी पजाब पर विजय प्राप्त करके लाहौर को केन्द्र बनाकर पृथ्वीराज पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। भारत के सिंह द्वार की यवनों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिये चौहानो द्वारा भटिडा तक अपने राज्य के सीमान्त नगरों की सुदृढ़ किले बन्दी करली गई थी। पृथ्वीराज की थोडी सी गफलत से मुहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण ११८६ ई० में मटिडा पर किया और उसे घेर लिया। तब तक पृथ्वीराज चौकन्ने हो चुके थे। उन्होने विज्ञाल सेना के साथ मर्टिडा की स्रोर प्रस्थान कर दिया। ११६१ ई० मे तराइन के मैदान मे पृथ्वीराज ग्रौर गोरी की सेनाग्रो की मुठभेड हुई। ४ जयचन्द के ग्रतिरिक्त ग्रन्य राजपूत राजाग्रों ने पृथ्वीराज की सहायता की । पृथ्वीराज की सेना ने सुल्तान पर भयंकर प्रहार किये और उसे बुरी तरह हराया। शहाबुद्दीन गोरी घायल हुआ और कठिनाई से अपनी जान लेकर भागा। <sup>६</sup> राजपूत सेना ने सरहिन्द के दुर्ग पर भी आक्रमरण कर दिया। तेरह मास के घेरे के पश्चात् किसी प्रकार सन्बि हुई ग्रौर मिंटडा पुनः राजपूतों के ग्रघीन हो गया। शहाब्दीन को अपनी इस पराजय से बहुत अधिक सन्ताप हुआ। अपने अपमान और पराजय का बदला लेने के लिए वह निष्चेष्ट और निश्चित नहीं बैठा। वह भारत पर फिर से भ्राक्रमए की तैयारी करने लगा। हम्मीर महाकाव्य के भ्रनुसार भी इतिहासकारो ने लिखा है कि पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन को कई बार हरा कर छोड़ दिया था। पह ऐतिहा-

१. श्री एंस० आर० शर्मा: भारत मे मृस्लिम शासन का इतिहास, पृ० ७२।

२. डा॰ राजवली पाण्डेय: भारतीय इतिहास की भूमिका, पृ० २८६।

३. पूर्णाहुति-पृ० २१-२७, ६२-१२२।

४. डा० आ० ला० : श्रीवास्तव दिल्ली सल्तनत. पू० ६८ ।

५. श्री नाहर : पूर्वं मध्यकालीन भारत, पृ० ११४।

६. डा० राजबली पाण्डेय : भारतीय इतिहास की भूमिका, पृ० २८६ ।

७. श्री नाहर: पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ० ११६।

त. राजबली पाण्डेय : भारतीय इतिहास की भूमिका, पृ० २५६।

सिक सत्य है कि मुहम्मद या शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज के हाथ से पराजित होना पड़ा था। उस युद्ध मे वह बुरी तरह घायल होकर मागा था और लाहौर मे अपने घावों का इलाज कराकर गजनी लौट गया था। उपन्यासकार ने इस तथ्य का वर्गान अपने ढंग से किया है—"दिल्ली और अजमेर का सयुक्त राज्य सबसे प्रवल था। दिल्ली के अधिपति पृथ्वीराज ने अपने शौर्य की घाक जमा दी थी। परन्तु उसके गर्व ने उसे अन्यों से संगठित नहीं होने दिया। यदि उत्तर मारत के राजा पृथ्वीराज से सिम्मिलत होकर मुसलमानों से लोहा लेते तो कूर और भयकर रक्त-लेलुप गींघ पश्चिम के पहाड़ों से आकार मारत को रक्त और तलवार की भेट न दे पाते। मुहम्मद गोरी ने दिल्लीपित चौहान से सात बार टक्कर ली। हर बार उसकी सैन्य सख्या बढती गई। हर बार पृथ्वीराज के सामन्त उसे पकड़कर बॉध लाते और पृथ्वीराज उसे हर बार हँसकर छोड़ देता था।" धारी ने स्वार प्रार्थ सामन्त उसे

इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वीराज ने भ्राक्रमराकारी मुहम्मद को करारी हार दी थी मले ही वह एक बार पराजित हुआ हो। उपन्यासकार की 'श्रितिरंजित शैली में उसका सात बार हराया जाना' लिखा है किन्तु यह भी सम्भव हो सकता है कि सीमान्त पर पृथ्वीराज के सैनिकों द्वारा गोरी के सैनिकों को कई बार पराजित किया गया होगा। अतएव वह भी गोरी की पराजय ही माननी चाहिए।

### ४-मुहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज की पराजय

मारतीय इतिहास मे एक महान् परिवर्तन करने वाला मुहम्मद गोरी का ११६२ ई० का भारत पर आक्रमरा है। अपनी पहली हार से चोट खाया हुआ मुल्तान कभी मुख की नीद नहीं सोया। पराजय का बदला लेने के लिए उसने भीषरा तैयारियाँ की और एक लाख बीस हजार सैनिक लेकर वह फिर से मारतवर्ष पर चढ़ आया। पृथ्वीराज ने अन्य राजपूत राजाओं को फिर से सहायता के लिए बुलाया। डा० राजबली पाण्डेय के कथनानुसार "इस बार कन्नौज के राजा जयचन्द ने सघ मे सिम्मिलत होना ही अस्वीकार न किया किन्तु तुर्कों को पृथ्वीराज पर आक्रमरा के लिए निमंत्ररा भी दिया।" इसका काररा स्पष्ट था कि जयचन्द अपने शत्रु पृथ्वीराज को किसी प्रकार आक्रमराकारियों द्वारा घ्वंसित कराना चाहता था। श्री नाहर के विचार से किसी भी मुस्लिम इतिहासकार ने इस निमत्ररा का उल्लेख नहीं किया है। अनेक आधुनिक इतिहासकारों के विचारानुसार मुहम्मद गोरी का पृथ्वीराज पर द्वितीय आक्रमरा सामरिक प्रतिक्रिया का प्रतिफल बतायां जाता है, जयचन्द का आमृत्ररा नहीं।" प

कहा जाता है कि लाहौर पहुँचकर गौरी ने एक कूटनीतिज्ञ चाल चली और अपने एक दूत को पृथ्वीराज के पास भेजकर अपनी अधीनता स्वीकार करने को कहा।

श. गौ० ही० ओझा : राजभूताने का इतिहास (पहली जिल्द), पृ. २७० ।

२. पूर्णाहुति-पृ. १३२।

३. डा. परमात्माशरण : मध्यकालीन भारत, पृ. ७६।

४. डा. राजबली पाण्डेय . भारतीय इतिहास की भृमिका, प. २८६।

श्री नाहर पूर्व मध्यकालीन भारत, पृ. ११६।
 ६. वही—पृ. ११६।

७. डा. आ० ला० श्रीवास्तव . दिल्दी सल्तनत, पृ. ६१ ।

ग्रपनी तैयारियों की पृति एवं सेना के विश्राम के लिए उसने पृथ्वीराज को घोखे मे डालने के लिये चाल चली थी। किन्तू चौहान नरेश पृथ्वीराज उसकी चाल मे नही स्राया। उसने अपनी सेना के साथ तुरन्त ही भटिडा की श्रोर प्रस्थान कर दिया। सुल्तान का जो दूत पृथ्वीराज के दरबार मे भ्राया था 'पूर्णाहुति' मे उमे शाह का सेनापित कहा गया है। पथ्वीराज की सेना में ग्रगिशात पैदल, तीन लाख ग्रश्वारोही, तथा तीन हजार हाथी थे। इस विशाल सेना को लेकर १थ्बीराज ने मूहम्मद की सेना से टक्कर ली। राजपूनो की तलवारो ग्रौर बर्छों की मार से शत्र -सेना ग्राहत हो गई ग्रौर ग्रागे बढने से रोक दी गई। तव महम्मद ने युद्ध-नीति से अपनी सेना को पाँच भागों मे विभक्त किया। चार को उसने राजपतो पर चारो स्रोर से स्नाकमण करने को भेजा सौर एक को रिजर्व रक्खा। राजपतों ने अत्यन्त वीरता से युद्ध किया किन्तु मुहम्मद की युद्ध-नीति के आगे वे जब चारों ओर के प्रहारों को भी लते हुए थक गए तब सच्या के समय सुल्तान ने अपनी रिजर्व टकडी के द्वारा राजपतो पर म्राक्रमण कर दिया । शाह की चतुराई के सामने राजपतों की वीरता म्रोर शौर्य व्यर्थ रहे । उनकी हार हुई । पृथ्वीराज बन्दी बना लिया गया ग्रौर मार डाला गया ।2 इस पराजय पर एस० ग्रार० शर्मा ने विचार प्रगट करते हुये स्मिथ के कथन-- ११६२ के तराइन के दूसरे युद्ध को निर्णायक कहा जा सकता है, क्योंकि इससे हिन्दूस्तान ने मुस्लिम श्राक्रमण की श्रन्तिम विजय स्निश्चित हो गई । इसके बाद मुसलमानो को जो श्रनेक विजय प्राप्त हुई वे तो हिन्दुन्नो के सगठित मोर्चे की उस महान पराजय का परिगाममात्र थी जो उन्हें दिल्ली के उत्तर में स्थित ऐतिहासिक रएा-क्षेत्र में भूगतनी पड़ी।" का संसर्थन किया है। डा॰ ईश्वरी प्रसाद ने राजपूतों की पराजय की गम्भीरता का उल्लेख करते हए लिखा है कि—इस पराजय के फलस्वरूप भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग मे ऐसी निराज्ञा छा गई कि ग्रब मुसलमानो के ग्राकमाणो का प्रतिरोध करने के लिए राजपुत नरेशो को एक ध्वजा के नीचे एकत्र कर लेने का दुर्दमनीय उत्साह रखने वाला कोई भो राजपूत योद्धा नहीं रह गया। श्रत. मुसलमानों का कार्य बहुत सरल हो गया "

'पूर्णाहुति' उपन्यास में सिन्निहित उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं के भ्रतिरिक्त इतिहास के अन्य तत्वों का भी समावेश है। वास्तिवक घटनाओं एवं तथ्यों के साथ-साथ तत्कालीन पात्रों की सत्यता तथा स्थिति एवं देशकाल के विभिन्न वातावरण का चित्रण भी इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व कहें जा सकते हैं जिनके आघार पर उस युग की सांस्कृतिक, सामाजिक एव घार्मिक प्रवृत्तियों का बोध होता है। 'पूर्णाहुति' में पृथ्वीराज, जयचन्द, शहाबुद्दीन गोरी, संयोगिता आदि पात्र तो सभी इतिहास-लेखकों ने पूर्ण्रेष्ट्रप से स्वीकार किए हैं। कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनको कुछ इतिहासकारों ने स्वीकार किया है यथा चन्द बरदाई और कान्ह आदि। कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनका होना निश्चित हैं किन्तु इतिहासकारों तथा उपन्यासकार ने उनके नाम पृथ्क-पृथक कहे हैं। इतिहासकारों ने पृथ्वीराज के भाई का नाम गोविन्दराय लिखा है तो उपन्यासकार ने गोइन्दराय। पृथ्वीराज के

१. पूर्णीहुति-पृ. १४७। २. डा. परमात्माशरण : मध्यकालीन भारत, पृ. ६०।

रे. श्री एस० बारे० शर्मा भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास, पू. ७१—७२। ४. डा. ईश्वरी प्रसाद: भारतीय मध्ययुग का इतिहास पू १३४।

५. डा एस० आर० शर्मा : भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास, प. ७५

सेनापित का नाम इतिहास में खांडेराव श्रीर उपन्यास में चामुडराव लिखा गया है। नामों के थोड़ा उलट-फर से पात्रो की सत्यता मे शका की जा सकती।

देशकाल का चित्रण भी इतिहास का हा तत्व है। 'पूर्णाहुति' मे राजपूतकाल की सभी प्रवृत्तियों का चित्रण मिलता है। राजपूतों की युद्धप्रियता, प्रृंगारिक मनोवृत्ति, पारस्गरिक वैमनस्य, धर्म-प्रियता ग्रादि ग्रनेक विशेषताग्रों तथा दुर्बलताग्रों का पता चलता है। लेखक के मतानुसार भी यह उपन्यास तत्कालीन राजपूतो के जीवन के रेखाचित्र के रूप में विणान किया गया है। ग्राचार्य स्यामसुन्दर दास के मतानुसार कुछ उपन्यास तो स्वयं ऐतिहासिक घटनाग्रो से ही सम्बन्ध रखते है पर कुछ ऐसे भी होते है जिनके कथानक का इतिहास से बहुत थोड़ा सम्बन्ध होता है ग्रीर जिनमे किसी ऐतिहासिक काल के सामाजिक ग्रथवा ग्रीर किसी प्रकार के जीवन का चित्र रहता है। ग्राचार्य चतुरसेन का 'पूर्णाहुति' ऐसा ही उपन्यास है जिसकी कथावस्तु की रचना ऐतिहासिक घटनाग्रो के ग्राघार पर ही की गई है पर उसमें उस समय के ग्राचार विचार, रीति रिवाज ग्रीर राजनीतिक परिस्थित तथा राजपूतो की प्रवृत्तियों का पूरा-पूरा दिग्रांन कराया गया है ग्रतएव उसे ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी मे ही रक्खा जाएगा।

उपन्यास में कल्पना

साहित्य में कल्पना का एक ग्रनिवार्य स्थान माना गया है। य उपन्यास साहित्य का ही एक ग्रंग है फलतः वह भी कल्पना के माध्यम से ही ग्रपना विस्तार करता है। उपन्यासकार कल्पना के रंग से ग्रानी कथा को ग्रधिक रोचक बना सकता है। डा० श्याम-सुन्दर दास के विचारानुसार "ग्रारम्भ में उपन्यासकार को यह स्वतंत्रता तो रहती है कि वह ग्रपने मनोनुकूल, कला की सुविधानुसार, काल्पनिक कथा का निर्माण करे, परन्तु जब वह कथा के साथ ग्रागे बढ़ता है तब ग्रनिवार्य-रूप से घटना, प्रिरिस्थित-चक्र ग्रीर व्यापारों की एक प्रखला बना लेता है ग्रीर मनुष्य जीवन की सभी वास्तविकताएँ उस पर ग्रपना ग्रधिकार जमा लेती हैं। तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, ग्रपनी ही निर्माण की हुई ग्रीप-त्यासिक सृष्टि के नियंत्रण में ग्रा जाता है।" तात्पर्य यह है कि साधार्ण उपन्यासो में कल्पना का मूलाधार लेकर चलने वाला उपन्यासकार भी ग्रनगंल कल्पना करने में स्वाधीन नहीं रह जाता फिर ऐतिहासिक उपन्यासो में कल्पना करने का ग्रधिकार होते हुए भी उपन्यासकार को कुछ सीमा-रेखाग्रों में बड़ी सतर्कता के साथ रहना पड़ता है। यद्यपि ऐति-हासिक उपन्यास में लेखक घटनाग्रों, पात्रों ग्रादि से कल्पना के पुट को ग्रहण करता है किन्तु उसमें उसे देशकाल की परिस्थितियों, सम्मावनाग्रों तथा तथ्यों को तत्कालीन रूप-रेखाग्रों के ग्रनुरूप ही निर्मित करना होगा। ऐतिहासिक उपन्यास में हमे ऐसा समाज ग्रीर उसके

१. डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव : दिल्ली सल्तनत, पृ. ७०।

२. पूर्णाहुति-पृ. १४७। ३. वही-'दो शब्द'।

४. आचार्यं श्यामसुन्दर दास : साहित्यालोचन, पृ. २११।

श्री शरच्चन्द्र पण्डित : साहित्य विमर्श, पृ० १७ ।

६. डा० श्यामसुन्दर दास: साहित्यालोचन. पृ० १७६।

व्यक्तियों का चित्रए करना पड़ता है, जो सदा के लिए विलुप्त हो चुका है। किन्तु उसने पद-चिह्न कुछ जरूर छोड़े है, जो उनके साथ मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकते। अश्री त्रिभुवनिसह ने लिखा है कि—"ऐतिहासिकता का रग चढ़ाकर पात्रों एव कथानकों की कल्पना करने की उपन्यासकार को वहीं तक छूट है, जहाँ तक ऐतिहासिक सगित का निर्वाह होता रहे। अ

ऐतिहासिक उपन्यासकार का यह कर्त व्य है कि वह ऐतिहासिक घटनाम्रो की नीरसता पर अपनी विधायिनी कल्पना-शिक्त के द्वारा उसमे सरसता का सचार करे एवं इतिहास के विविध स्रोतो से नाना प्रकार की घटनाम्रो का चयन करके उनको ऐसे सजीव रूप मे चित्रित करे, जिससे ऐतिहासिक होने पर भी उसमे इतिवृत्त की नीरसता न रहकर रस-पूर्णता की अनुभूति होने लगे। "काल्पनिक-कथा का सकेत उस कथा से है जो कल्पना की सहायता से अधिक मार्मिक, सुचरित और ग्राह्म बना दी गई हो, जिसमे सुन्दर चयन शिक्त की सहायता से जीवन के किसी उद्दिष्ट अश की रोचक रूपरेखा खीची गई हो और जो पूर्णता की हृष्टि से आकाश मे चन्द्रमा की माँति चमक उठे।" 'पूर्णाहुति'नामक उपन्यास मे लेखक ने ऐतिहासिक घटनाम्रो का सहारा लेकर अपनी कल्पना-शिक्त से तदनुसार चरित्र एवं वस्तु मे विकास किया है। यह उपन्यास पूर्णं रूप से चन्द किन-कृत पृथ्वीराज-रासो पर आधारित है, ' जो किन की अनेक कल्पनाम्रों के आधार पर रचा गया है। इस उपन्यास मे इतिहास का घरातल अवस्य ग्रहण किया गया है किन्तु लेखक ने अपनी मित के अनुसार अनेक घटनाम्रो और पात्रों की काल्पनिक सृष्टि की है, जिसमे सम्भावनाम्रों का अभाव नहीं कहा जा सकता। ऐतिहासिक उपन्यासो मे जिस कल्पना-कौशल की अपेक्षा है वह 'पूर्णाहुति' मे पूर्णं रूप से सन्निहित है।

रचना-विधान की दृष्टि से उपन्यासकार घटना ग्रौर पात्रों मे ही श्रपनी कल्पना का सर्वाधिक उपयोग कर सकता है। 'पूर्णाहुति' मे ग्रनेक काल्पनिक घटनाएँ तथा पात्रो की सृष्टि की गई है। प्रमुख काल्पनिक घटनाग्रो का ब्योरा निम्न प्रकार से दिया जा सकता है, जिनके द्वारा उपन्यास की कथावस्तु का विकास हुआ है ग्रौर उसमे सरसता तथा रोचकता ग्राई है।

### १--पृथ्वीराज के दरबार में ब्राह्मण द्वारा संयोगिता के रूप का वर्णन :

दिल्लीपित महाराजा पृथ्वीराज बन्तोत्सव मना रहे थे ग्रीर ग्रपने सभी सरदार तथा सामन्तो सहित राज-दरबार मे बैठे थे, तब कन्नौज से ग्राए हुए ब्राह्मण ने कन्नौज में होने वाले राजसूय यज्ञ तथा राजकुमारी सयोगिता के स्वयम्बर होने का समाचार दिया। साथ ही संयोगिता की उत्पत्ति महाराज पृथ्वीराज के लिये बताकर उसका नखिशख सौंदर्य इस प्रकार प्रस्तुत किया:—

'उस चन्द्र-वदनी, मृगलोचनी बाला के उज्ज्वल ललाट पर श्याम भू-भाग ऐसा

वालोचना—१९५२, उपन्यास अ क— राँहुंल संक्रित्यायन का लेख, पू० १७०।

२. तिभुवनसिंह : हिन्दी उपन्यास और यथांथैवांद, पृ० १४९।

३. डा० सूर्यकान्त : साहित्य मीमासा, पूर १९०।

४, पूर्णाहुति - दो शब्द'।

सुशोमित होता है, मानों गंगा की धारा में मुजंग तैर रहे है। उसकी कीर के समान नासिका, ग्रनार के समान दन्त-पक्ति, पतली-सी कमर, श्रीफल से उरोज ग्रौर चम्पा के समान सुन्दर ग्रंग-रंग ग्रजब छटा दिखाते है... ।"

ऐसी कल्पना से उपन्यास में कवित्व एवं भावुकता का प्राधान्य हो गया है। स्रत-एव उपन्यास के स्थान पर काव्य जैसा रस स्रनुभव होने लगता है।

#### २-पाठिका मदन ब्राह मर्गी का संयोगिता को विनय-मंगल का पाठ पढ़ाना :

दासी कर्नाटकी के मुख से चौहानराज की वीरता तथा सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुग्व हुई राजकुमारी संयोगिता को मदन ब्राह्मणी ने विनय-मगल का पाठ पढाते हुए पित को विनय से ही वश में किये जाने का उपाय बताया और कहा "ज्यों-ज्यों विनय का अभ्यास बढता जायगा, दाम्पत्य सुख भी बढता जायगा। विनय के जल से स्नेन की बेल को सींच, उसमे अमृत-फल उत्पन्न होगा। विनय से बढकर वशीकरण और नहीं है। हे प्यारी पुत्री इस विनय-मंगल को गाँठ बाँव, इससे तेरा कल्याण होगा।" इस कल्पना से घटना-क्रम के विकास के साथ नैतिक भावनाओं का भी सुन्दर तथा शिव-पूर्ण सामंजस्य दिखाया गया है।

#### ३ - कन्नौज जाने के लिये पृथ्वीराज का ग्रपनी रानियों से पूछने जाना :

संयोगिता का ग्रपहरए। करने के लिये राजा पृथ्वीराज ने कन्नौज जाने की तैयारी की ग्रौर ग्रपनी रानियों के महल म उनसे परामर्श करने गए कि वही राजा ने छहों ऋतुओं को व्यतीत कर दिया। लेखक ने रासो के ग्रनुष्टा ही षट् ऋतुओं का रानियों द्वारा सुन्दर चित्रए। कराया है। लेखक की यह कल्पना भी ग्रालकारिक एवं रसपूर्ण है, जिससे उपन्यास में रोचकता का संचार हो गया है।

## ४--पृथ्वीराज का चन्द कवि का खवास बनकर जयवन्द के दरबार में जाता:

चन्द के परामशं से महाराज पृथ्वीराज उसके खवास के रूप में कन्नौजपित जय-चन्द के दरबार में पहुचते है। जहाँ कर्नाटकी दासी के घूँघट निकालने से पृथ्वीराज के दरबार में होने की शका जयचन्द को होती है। किव चन्द की कुशलता से बात बन जाती है। किव का स्वागत होता है और सम्मान पूर्वक उसके निवास की ट्रेंब्यवस्था कर दी जाती है। किन्तु राजा पृथ्वीराज की उपस्थिति का समाचार जब जयचन्द किव चन्द से फिर पूछता है तब वह स्वीकार कर लेता है। बात की बात में लाखों सैनिकों से किव चन्द का जनवासा घर जाता है और घनघोर युद्ध होता है।

## ५ - पृथ्वीराज का संयोगिता से साक्षात्कार और गांघर्व विवाह :

युद्ध प्रारम्म हो जाने पर भी राजा पृथ्वीराज कन्नौज नगरी की सैर करने चल देते हैं। उस अद्मृत नगरी कन्नौज में अमगा करते हुए वे गंगा-किनारे राज-महल में भाँकती हुई संयोगिता को देखकर चिकत हो गए। पृथ्वीराज ने देखा — "गज पर सिह, सिंह पर पर्वत, पर्वत पर अमर, भ्रमर पर चन्द्रमा, चन्द्रमा पर सुघा, सुघा पर मृग और मृग पर दो चाप चढाए हुए कामदेव विराजमान हैं।" उपन्यासकार की यह कल्पना भी

१. पूर्णाहुति—पृ० ७। २. वही—पृ० १३। ३. पृथ्वीराज रासो (चतुर्थं भाग) चन्दबरदाई,पृ० ४६७ से ५८७।

४. पूर्णाहुति-पु॰ दद।

किव चन्द की ही कल्पना है। सिखयो द्वारा राजमहल में सयोगिता का गांधर्व-विवाह राजा पृथ्वीराज से सम्पन्न किया जाता है। गठबन्घन जोड़कर राजा युद्ध-स्थल पर लौट आते है। कथावस्तु की सरसता में इस कल्पना से भी श्रिभवृद्धि हुई है।

## ६-जयचन्द श्रौर पृथ्वीराज का युद्ध तथा जयचन्द का संयोगिता के प्रति वात्सल्य :

जयचन्द की विशाल सेना पृथ्वीराज के वीरो पर टूट पड़ती है। दोनो श्रोर के बीर सामन्त और सरदार अपने प्राणो की बाजी लगाकर अपने-अपने स्वामियों के लिए अपनी-अपरी वीरता दिखा रहे हैं। वीर रस की अत्यन्त सुन्दर कल्पना यहाँ की गई है। कान्ह के आदेश से पृथ्वीराज वधू-सयोगिता को अपने साथ ल आए। कई दिन के घमा-सान युद्ध में अनेक वीर सामन्त मारे गए। पृथ्वीराज चलते-चलते अपने राज्य की सीमा में आ गए तब पीछा करते हुए जयचन्द जब पृथ्वीराज को पकड़ने चले तब उनकी निगाह पिता की ओर करुण नेत्रों से ताकती हुई सयोगिता पर पड़ी जिसके बाल बिखरे थे, होठ सूख रहे थे। तब कन्नौजपित यह कहकर कन्नौज लौट गए "हे कन्नौज के यज्ञ को बिगा-इने वाले और मेरी प्राण-प्रिय पुत्री को हरने वाले पृथ्वीराज, दिल्ली का राज्य, अपनी प्रतिष्ठा और लाज आज तुभे दान देकर मैं कन्नोज लौट जाता हूँ।"2

### ७-हम्मीर का चन्द किव को बन्द करना:

सयोगिता के प्रेम-पाश ने फॅसकर राजा विलास मे जीवन व्यतीत करने लगा। दरबार और सामन्त अस्त व्यस्त हो गये। शक्ति क्षीण होने लगी। एकता नष्ट हो गई। ऐसे समय से मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। रावल समरसिह यह समा- विचार सुनकर दिल्ली आए और पृथ्वीराज सिहत सभी सामन्तों से मंत्रणा की। किव चन्द राजा का पत्र लेकर काँगड़ा में हम्मीर से मिला जिसने छल से किव को मन्दिर में बन्द कर दिया और सेना-सिहत शाह के पास चला गया। मुहम्मद गोरी ने उसे अपना मुसा-हिब बना लिया। उधर चन्द किव कुछ दिन के लिए देश की गतिविधि से अपरिचित रह कर व्याकुल होते हुए पड़े रहे।

#### ६-पृथ्वीराज का बन्दी बनना तथा अन्या बनाया जाना:

सभी इतिहासकारों ने पृथ्वीराज का युद्ध मे मारा जाना ही लिखा है। किन्तु रासोकार के अनुसार उपन्यासकार ने भी उसका बन्दी बनकर गजनी ले जाना लिखा है जहाँ जाकर पृथ्वीराज को शाह की आज्ञा पर अन्धा बना दिया गया। शहाबुद्दीन जब राजा पृथ्वीराज को कई दिन मोजन न करने पर उसे समक्षानं लगा तब राजा ने कोध के नेकों

१. कुं जर उप्पर सिंघ, सिंघ उप्पर दुय पव्वय पव्वय उप्पर भ्रग, भ्रग उप्पर सिंस सुम्मय ॥ सिंस उप्पर इक कीर, फीर उप्पर मृग दिट्ठो । मृग उप्पर कोदड, सघ कद्रप्य बयट्ठों ॥ ५८,३६८॥ पृथ्वीराज रासो (चतुर्डं भाग), पृ० ७१६ २. पूर्णाहृति : पृ. १२२ ।

३. डा॰ राजबली पाण्डेय: भारतीय इतिहास की मूमिका, पृ. २८६। श्री एस॰ आर॰ शर्मा: भारत मे मृस्लिम शासन का इतिहास, पृ. ७१। डा॰ परमात्मा शरण: मध्यकालीन भारत, पृ. ५०।

से शाह को देखा। इससे कुपित होकर गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकाल देने की आजा दे दी। फलतः भाग्यहीन राजा तड़प कर रह गया। इस कल्पना से चरित नायक की आरे सहानुभूति और करुगा के भाव को जागृत करने में सफलता प्राप्त की है।

#### ६-कवि चन्द की चाल भ्रौर शाह की मृत्युः

मन्दिर के पट खुलने पर किव चन्द को होश आया और वह मुक्त हुआ। उसे दिल्ली की दुर्दशा और राजा के बन्दी होने के समाचार भी मिले। वह गाँव, नदी, नाले, जगल, पहाड़ पार करता भूख-प्यास सहन करता अन्ततः गजनी आ पहुँचा। शाह की आज्ञा से वह भीम खत्री का अतिथि बना। अपनी नीति और चतुरता से चन्द ने शहाबुद्दीन से तीर चलाने की आज्ञा प्राप्त करली। भरे दरबार मे चन्द ने सावधान कहकर किच्त पढ़ राजा को शाह के मार डालने का सकेत किया। बात की बात ने शाह की तीसरी हुँकार के साथ ही पृथ्वीराज का बागा मुहम्मद गोरी के प्राग्तो को ले गया। दरबार मे हलचल मच गई। चन्द और राजा ने कटार से आत्मघात कर लिया। इस प्रकार पृथ्वीराज और चन्द ने साका रच कर वीर यज्ञ की पृश्वीहित दी।

इस काल्पनिक घटना ने नायक पृथ्वीराज के गौरव की एव क्षत्रियत्व की रक्षा की है। पृथ्वीराज रासो के अनुरूप ही इस घटना का संगठन किया गया है।

इस प्रकार उक्त सभी प्रमुख कल्पनाओं के द्वारा उपन्यास के ऐतिहासिक यथाथं में किसी प्रकार की बाद्या नहीं पहुँच सकी है। उपन्यास की ऐतिहासिक रूपरेखाओं के समानान्तर ही इन कल्पनाओं में तत्कालीन इतिहास की ही प्रवृत्तियों एवं तथ्यों था पूर्णं आभास मिलता है। किसी प्रकार की अस्वाभाविकता, अरुचिरता अथवा असम्बद्धता नहीं होने पाई है। वस्तुतः ऐतिहासिक उपन्यास की सीमा के अन्तर्गंत ही इन कल्पनाओं का सृजन तथा सगटन स्वाभाविक एवं सरस बन गया है।

जिस प्रकार काल्पनिक घटनाग्रो से ऐतिहासिक उपन्यास के इतिवृत्त का विकास किया जाता है उसी प्रकार काल्पनिक पात्रो द्वारा भी उपन्यास के कलेवर मे श्रमिवृद्धि की जाती है। ऐतिहासिक पात्रो के श्रतिरिक्त काल्पनिक पात्रो मे प्रमुख पात्रों का निम्न रूप से विभाजन किया जा सकता है:—

#### १- पृथ्वीराज से सम्बन्धित पात्र:

इतिहास मे पृथ्वीराज तथा उसके दरबार से सम्बन्ध रखने वाले पात्रो मे गोइं-दराय श्रीर चामुण्डराय जिसे इतिहास में खाण्डेराव लिखा है, का ही उल्लेख हुआ है। कुछ इतिहाकारों ने चन्द का स्थायित्व भी स्वीकार किया है। प्रसिद्ध विद्वान इतिहासज्ञ डा० ग्रीभा तो चन्द को पृथ्वीराज का समकालीन किय स्वीकार ही नहीं करते। इनके ग्रितिरक्त रासो के ग्राघार पर ही पूर्णाहुति में पृथ्वीराज के काका कान्ह चौहान, गुसराय पूरोहित, चद पुण्डीर, निडढुर, सलखप्रमार ग्रादि पृथ्वीराज के दरवार में रहने वाले तथा

१. श्री एस० आर० शर्मा: भारत मे मुस्लिम शासन का इतिहास, पृ. ७१।

२. डा० आ० ला० श्रीवास्तव दिल्ली सल्तनत, पृ. ७०।

३. डा॰ राजबली पाण्डेय: भारतीय इतिहास की भूमिका, पृ. २८६।

४. डा० गौ० ही० लोझा: ओझा निबन्य संप्रह, पृ. ११२। ५. पूर्णाहु ति: पू. ५।

श्चनलेश खींची, मदनसिंह नरवाहन, नर्गसिंह, समरसी, मट्ट मग, मोरी, देवकरन, साजुखा-सुर, भीन पुण्डार, जैतप्रमार, बग्गरी श्चादि हाँसी दुर्ग के रक्षक एवं जैतराव, हरसिंह, प्रसगराय भाला, विभराज चौहान, परमाल, बाडरराय, पज्जन कछवाहा रामराय बङ्गूजर, हाडा हमीर, रावत राम शूर, चालुक्यराय युद्ध में वीरता दिखाने वाले श्वनेक शूरवीर सामन्तों. राजाश्चों श्चौर दरवारियों की कल्पना की गई है। इन सभी पात्रो के नामकरण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इनमें तत्कालीन नाम-परम्परा का पालन किया गया है जिससे वे कृत्रिम नहीं लगते।

#### २- जयचन्द से सम्बन्धित पात्र:

जयचन्द के श्रितिरिक्त उसके सभी सम्बन्धित पात्रों में संयोगिया को छोड़कर कल्पना ही की गई है, जिनमें मत्री सुमन्त, जयचन्द का माई बालुकाराय, हेमजकुमार, कर्नाटकी दासी, रानी जाहनवी, दलपित रावरा, चन्दपुण्डीर, पहाड़राव तुग्नर, मानराय कछवाहा, सालखा लीर केहरीराय भोरिय, मीर कमाम, जमाम खाँ, वाघसिंह वघेला, मेघ-सिंह ग्रादि ग्रनेक पात्रो की कल्पना की गई है। समी पात्र काल्पनिक होकर भी श्रसम्भा-वित से प्रतीत नहीं होते।

### ३- शहाबुद्दीन से सम्बन्धित पात्र

शहाबुद्दीन को छोड़कर उससे सम्बन्धित अनेक पात्र पूर्णाहृति में आए है। प्रमुख रूप से कमाल खाँ, खानखाना तातार खाँ, रुस्तम खाँ, हाजी खाँ, फीरोज खाँ आदि जिनकी अधीनता में शाह सेना लेकर बढा आ रहा था तथा चिमन खां, समी खाँ महमूद गाजी, काजी हुजाब, हुसेन, सादी मातेक, अलोमा खाँ, हाहुलीराय तथा हम्मीर आदि बहुत से सरदार जो सेना के साथ , पात्रों की कल्पना की गई है। इन पात्रों में हिन्दू और मुसलमान दोनो ही है। शहाबुद्दीन की सेना मे जयचन्द की सेना की माँति दोनों जातियों के सैनिक और सरदार रहते थे।

इस प्रकार पात्रों के निर्माण में जो कल्पना की गई है उसमे किसी प्रकार की श्रस्वाभाविकता का श्रामास नहीं मिलता। वस्तुतः पात्रों की सृष्टि करने में तदनुरूपता श्रनिवार्य मानी गई है जो पूर्णरूप से उपन्यास मे दृष्टिगोचर होती है।

१. पूर्णांहुति : पृ० ३२ ।

## उपन्यास का घटना-विश्लेषण

### १---इतिहास-संकेतित

- १/2 कर्नाटकी दासी का संयोगिता के समक्ष पृथ्वीराज की वीरता का बखान करना, संयोगिता का पृथ्वीराज से शादी करने का प्रश् करना।
- २/6 बालुकाराय की मृत्यु को सुनकर जयचन्द का कोघ मे ग्राना श्रीर पृथ्वीराज से युद्ध के लिए ग्रपनी सेना की तैयारी की श्राज्ञा देना, रानी जाह्नवी का संयोगिता के स्वयम्बर का सुभाव देना, जयचन्द का यह जानकर कि संयोगिता ने पृथ्वीराज से पाणिग्रहण का निश्चय किया है, संयोगिता को समभाने का प्रयास विफल होना ग्रीर बुरा भला कहना तथा सयोगिता का पृथ्वीराज की प्रतिमा को जयमाल पहनाना।
- ३/7 हॉसी-युद्ध की पृथ्वीराज को सूचना मिलना, उनका दुर्ग के उद्धार के लिए सेना सहित कूच करना, रावल के छोटे भाई ग्रमरिसह का युद्ध मे मारा जाना, पृथ्वी-राज की जीत।
- ४/12 जयचन्द की सेना और 'पृथ्वीराज की सेना के मध्य युद्ध, पृथ्वीराज का गगा के किनारे जाना और सयोगिता के साथ गान्धर्व विवाह होना और वापिस युद्ध भूमि मे लौट ग्राना, काका कान्ह की ग्राज्ञा से पुनः अपने सामन्तो सहित जाकर सयोगिता को लाना, युद्ध करते-करते पृथ्वीराज का अपने राज्य की सीमा पर ग्रा जाना, कन्नौजपित का वापिस लौटना, पृथ्वीराज श्रौर सयोगिता का दिल्ली पहुंचना।
- ४/17 पृथ्वीराज की पराजय सुनकर सयोगिता का प्रारा त्यागना तथा अन्य रानियों का सती होना।

#### २ - किंग्त किन्तु इतिहास-ग्रविरोधी

- १/1 बसतपचमी के दिन कन्नौज के ब्राह्मण का आना और पृथ्वीराज के समक्ष सयोगिता के रूप का बखान करना।
- २/3 सूमन्त मंत्री के मना करने पर भी जयचन्द का राजसूय-यज्ञ की तैयारी करना।
- ३/5 कन्नोजपति का राजसूथ-यज्ञ प्रारम्म करना, पृथ्वीराज की स्वर्ण-प्रतिमा द्वार पर छड़ी लेकर खड़ी करना, पृथ्वीराज का यह सुनकर खोखन्दपुर पर चढाई करना तथा जयचन्द के माई बालुकाराय का मारा जाना।
- ४/9 पृथ्वीराज का अपने विश्वस्त साथियों के साथ गुप्तरूप से कन्नौज की ओर प्रस्थान, मार्ग मे अनेक श्रच्छे बुरे ककुनों का आमास एवं कन्नौज पहुंचना।
- ५/10 पृथ्वीराज का चन्दकिव के खवास के रूप मे जयचन्द के दरबार मे प्रवेश करना, कर्नाटकी दासी का पृथ्वीराज को खवास के रूप मे दरबार मे देखकर घूँघट निकालना, चन्द का इशारे से दासी को घूंघट खोलने को कहना, तथा उसका घूँघट खोलना।
- ६/11 किव चन्द को रानी जाह्नवी के द्वारा भेट दिया जाना, राजा जयचन्द को अपने चर द्वारा पृथ्वीराज की उपस्थिति की सूचना मिलना जयचन्द का चन्द को विदाई

देने उसके डेरे पर जाना, पृथ्वीराज का जयचन्द को पान देते समय उसकी हथेली पर जोर से ग्रंगूठा गाड़ देना तथा जयचन्द का उसे पृथ्वीराज होने का विश्वास होना, जयचन्द का कि चन्द को ग्रपने दरबार मे बुलाकर वास्तविकता पूछना ग्रोर चन्द का पृथ्वीराज की उपस्थिति के लिए हाँ करना।

- ७/: 3 जयचन्द के पुरोहित का दिल्ली स्राकर सयोगिता का पृथ्वीराज के साथ विधि-विधान से विवाह करना।
- द/14 दिल्ली के घर्मायन कायस्थ शाह के गोइन्दे द्वारा शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने को लिखना, गोरी का सेना सहित सिन्धु नदी पार कर मारत भूमि पर छावनी डालना।
- १/15 चन्द किव की प्रेरिणा से पृथ्वीराज का सयोगिता में श्रासिक का कम होना तथा पून राजकार्य को सब्यवस्थित करना।
- १०/16 पृथ्वीराज का चन्द किव को हाडा हम्मीर के पास गोरी के विरुद्ध अपनी सेना के साथ मिलने को कहलाने भेजना, हम्मीर का चन्द किव को कैद करना, हम्मीर का गोरी से मिलना तथा सतलुज नदी के पास पृथ्वीराज और गोरी की सेना मे युद्ध, गोरी का पृथ्वीराज को बन्दी बनाकर गजनी ले जाना।
- ११/18 शाहबुद्दीन गोरी का पृथ्वीराज की ग्रॉखे निकलवा लेना।

#### ३ - कल्पनातिशायी

- १/4 पृथ्वीराज का उद्यान में जाना, गन्धर्वराज की मण्डली का नृत्य, गायन देखना तथा संयोगिता की प्राप्त करने के लिए गन्धर्वराज से सिद्धि-मन्त्र लेना।
- २/8 पृथ्वीराज का सयोगिता का हरए। करने के लिए अपनी रानियो से पूछने जाना तथा उनके द्वारा पृथ्वीराज को एक वर्ष के लिए रोक लेना।
- ३/19 चन्द किव का जालन्धरी देवी के मिन्दर से छूटकर शाह के पास गजनी जाना, चाल से शाह को मरे दरबार में पृथ्वीराज के द्वारा तीर का निशाना देखने को राजी कर लेना, शाह का तीन हुंकार पर पृथ्वीराज का गोरी के मुँह में बारा मारना एवं गोरी की मृत्यु, चन्द किव का जूडे से कटार निकालकर अपने पेट में घोंपना और कटार पृथ्वीराज को देना, पृथ्वीराज का अपना प्रागान्त करना न

नोट:-घटना-संख्याओं के दो कम हैं (१) देवनागरी-ग्रक ग्रपने वर्ग की घटनाभों के कम-द्योतक हैं (२) रोमन श्रंक उपन्यास की सकम घटनाओं के द्योतक है।)

# पूर्णाहुति के घटना-विश्लेषण का रेखाचित्र



#### घटना-विश्लेषएा के रेखाचित्र की व्याख्या

#### रेखाचित्र के ग्रनुसार

पूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ इतिहास-सकेतित घटनाएँ कल्पित किन्तु इतिहास-स्रविरोधी घटनाएँ कल्पनातिशायी घटनाएँ

0=00.00%

**4=** २६.३२%

**११** = ₹७.5€%

३= १५ ७६%

कुल घटनाएँ

?E=?00.00%

उपन्यास में इतिहास प्रस्तुत करने वाले तत्व  $= \circ \circ \circ \% + 7$ ६ ३२% = 7६.३२% उपन्यास में रमग्गीयता प्रस्तुत करने वाले तत्व = \$0.5% + \$2.5% = \$3.5%.

= 200.00%

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपन्यास को रोचक बनाने वाला अथवा रमणी-यता लाने वाला अंश ७३ ६८% है। अतः रस दृष्टि से यह उपन्यास पूर्ण सफल है। सूत्र रूप मे कहा जा सकता है कि पूर्णाहुति इतिहास के स्थूल-तथ्यों पर कम प्रकाश डालता है, यह अंश केवल २६.३२% है। अतः पूर्णाहुति इतिहास के सूक्ष्म सत्यों पर प्रकाश डालने वाला एक रोचक उपन्यास है।

# उपन्यास का पात्र-विश्लेषण

#### १. पूर्ण ऐतिहासिक :

१/1 पृथ्वीराज । २/ जयचन्द । ३/3 शहाबुद्दीन गोरी । ४/4 गोइन्दराय ।  $\frac{1}{2}$  किव चन्द ।  $\frac{1}{2}$  संयोगिता ।

#### २. इतिहास-संकेतित:

१/5 निडढ़रराय । २/7 गुरूराय । ३/10 चामुण्डराय । ४/15 सुमन्त ।  $\frac{1}{4}$  काका कान्ह । ६/17 बालुकाराय । ७/19 कैमास ।  $\frac{1}{4}$  ६ इच्छनी । ६/27 पुण्डीरनी । १०/28 इन्द्रावती । ११/29 कूरमी । १२/30 हम्मीरनी । १३/32 जाह्नवी । १४/37 राजकुमार रेगुसी ।

#### ३. कल्पित-इतिहास-ग्रविरोधी:

१/6 सलख प्रमार । २/9 चन्दपुण्डीर । ३/11 लखन बबेला । ४/13 कर्नाटकी दासी ।  $\frac{1}{4}$  मदन ब्राह्मणी ।  $\frac{1}{4}$  खुरासान खाँ ।  $\frac{1}{4}$  ।  $\frac{1}{4}$  सदन ब्राह्मणी ।  $\frac{1}{4}$  खुरासान खाँ ।  $\frac{1}{4}$  ।  $\frac{1}{4}$  ते प्रमार ।  $\frac{1}{4}$  ।  $\frac{1}{4}$  ते प्रमार ।  $\frac{1}{4}$  ते प्रमार रघुवंशी १२/33 लंगरीराय । १३/34 रावण । १४/35 श्री कण्ठ । १५/36 घर्मायन कायस्थ । १६/38 हाड़ा हम्मीर । १७/39 पावस पुण्डीर । १८/40 वेणीदत्त । १६/41 हुजान खाँ । २०/42 मीम खत्री । २१/43 मीरा खां ।

#### ४. कल्पनातिशायी

१/24 रावल समरसिंह । २/25 ग्रमरसिंह ।

# पूर्णाहुति के पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र



#### पात्र-विक्लेषरा के रेखा चित्र की व्याख्या

### रेखाचित्र के ग्रनुसार

| पूर्ण ऐतिहासिक पात्र               | १०=२३.२५%   |
|------------------------------------|-------------|
| इतिहास-संकेतिक पात्र               | १०=२३:२५%   |
| कल्पित किन्तु इतिहास-अविरोधी पात्र | ??=85.28%   |
| कल्पनातिशायी पात्र                 | २=४.६६%     |
| कुल पात्र                          | χ== 600.00% |

उपन्यास मे इतिहास प्रस्तुत करने वाले तत्व =२३·२५% +२३·२५ =४६·५०% उपन्यास में रमग्गीयता प्रस्तुत करने वाले तत्व=४८·६४% +४·६६% =५३·५०%

= 800.00%

उपर्युंक्त विवर्ण से स्पष्ट है कि उपन्यास के ४६.५०% पात्र ऐतिहासिक है। परन्तु घटना विश्लेषण की नुलना से पता चलता है कि ऐतिहासिक घटनाएँ २६.३२% हैं। फलतः यह उपन्यास भी इतिहास के अनुरूप पात्रों का चरित्र-चित्रण प्रस्तुत करने मे असफल रहा है।

## पूर्णाहुति की घटनाओं भ्रौर पात्रों का भ्रनुपात

घटनाश्रों में ऐतिहासिक तत्व = २६·३२% पात्रों में ऐतिहासिक तत्व = ४६·५०%

कुल ऐतिहासिक तत्व = ७२.५२% ÷ २=३६.४१%

घटनाम्रों मे रमग्गीयता तत्व = ७३ ६८% पात्रों में रमग्गीयता तत्व = ५३ ५०%

कुल रमग्रीयता तत्व = १२७ १८% ÷२ = ६३ ५६%

'पूर्णांहुति' में इतिवृत्तात्मक प्रस्तुत करने वाले ग्रंश = ३६ ४१% 'पूर्णांहुति' मैं रमणीयता प्रस्तुत करने वाले ग्रंश = ६३ ५९%

कुल अंश = १००,००%

सिद्ध हुआ कि उपन्थास रोचक है, इतिहास कम प्रस्तुत करता है।

### लेखक का उद्देश्य

साहित्य की भाँति उपन्यास का भी महत्वपूर्ण उद्देश्य जीवन की व्याख्या होता है। यद्यपि उपन्यास के द्वारा मनोरंजन होना भी उसका एक अनिवार्य लक्ष्य माना जाता है किन्तु उसके साथ ही उसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी दृष्टिपात किया जाता है। वस्तुत: उपन्यास एक ऐसा साहित्यांग है जिसमें जीवन की अभिव्यंजना अन्य साहित्यांगों की अपेक्षा अधिक मात्रा में हो सकती है। ऐतिहासिक उपन्यास का उद्देश्य किसी भी युग की वस्तिवकता को समभ लेना ही सच्चा ऐतिहासिक यथार्थ कहा जा सकता है। यह आवस्यक नहीं है कि ऐतिहासिक उपन्यास शुद्ध इतिहास के इतिवृत्त एवं घटनाओं को यथा-तथ्य रूप में चित्रित करे। ऐतिहासिक उपन्यासकार तो देशकाल के अनुरूप अति कुशलता से युग का प्रतिविम्ब उपस्थित करता है जिसके आधार पर तत्कालीन युग की विभिन्न प्रवृत्तियों का हमें रंजन के साथ-साथ ज्ञान भी हो सके।

'पूर्गाहुति' उपन्यास का मूलाघार पृथ्वीराज रासो का कथानक ही है। केवल कथानक ही नहीं अपितु भाषा, भाव और वर्णन शैंली भी लेखक ने रासो से ही गृहग्र की है। अप्रत्य उपन्यास का जक्ष्य रासो के वीर और श्रुंगार रस की सरस घारा का अपनी शैंली में उद्घाटन करना है। लेखक ने स्वय लिखा है कि "पाठक इस छोटी सी पुस्तक को ऐतिहासिक भावना से नहीं तत्कालीन राजपूतों के रेखाचित्र की माँति देखें और इसका रसास्वादन करें। अप्रत्यास में हिल्ट से विचार करें तो विदित होता है कि लेखक का यह उद्देश्य उसके सम्पूर्ण उपन्यास में स्थल-स्थल पर स्वतः ही अभिव्यक्त होता चलता है। सामन्त-कालीन राजपूतों की सभी प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों के चित्रण करने में उपन्यास पूर्ण सफल कहा जा सकता है। इस उपन्यास के द्वारा तत्कालीन राजपूत राजाओं की राज-नीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक सभी प्रवृत्तियों का बोघ होता है। उनकी युद्ध प्रियता,

१. डा॰ श्यामसुन्दर दास : साहित्यालोचन, पृष्ठ २१४।

२. डा॰ सोमनाथ गुप्त : आलोचना और उसके सिद्धान्त, पृष्ठ १६४।

३. डा० तिभुवन सिंह : हिन्दी उपन्थास और यथार्थवाद, पृष्ठ १४१।

४. पूर्णाहृति : 'दो शब्द' । ४. पूर्णाहृति : 'दो शब्द' ।

वीरता, ग्रान पर मर मिटने की प्रवृत्ति, स्वयम्वर प्रथा, वीरत्व एवं प्रृंगारत्व की मनोवृत्ति, धर्मपरायण्ता, पारस्परिक वैमनस्य, सगठन का ग्रभाव ग्रादि सभी गुण एव दोषो की स्थित्यों का ग्रामास हो जाता है। लेखक ने ग्रपनी कुशलता से बड़े स्पष्ट रूप से इन्हें दिखाने का प्रयास किया है। डा॰ सूर्यकान्त के विचारानुसार "इतिहास के किसी एक युग को फिर से सजीव ग्रौर सरस बनाकर पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में ही ऐतिहासिक उपन्यासकार की इतिकर्त्त व्यता है। ग्रे ग्रत्याय उपन्यासकार द्वारा विणित युग-विशेष में घटित होने वाली घटनाग्रो ग्रादि के वर्णन में सत्यता होनी चाहिए किन्तु इससे भी ग्रधिक ग्रपेक्षित बात यह है कि उसकी रचना में उस युग-विशेष में प्रचित्त रीतिरिवाज, ग्राचार-विचार तथा लोगो का रहन-सहन -जिन्हें किसी युग की ग्रात्मा ग्रथवा मापदण्ड कहा जाता है—ग्रादि का सच्चा—सच्चा प्रतिफलन होना चाहिए। इस दृष्टि से पूर्णाहृति' में हमें उद्देश की पर्याप्त सफलता लक्षित होती है।

ग्रधिकाश कलाकार उपन्यास के उद्देश्य को मनोरजन से ऊंचा बताते है। यह माना जा सकता है कि समाज सुधार, राजनीतिक परिवर्तन या किसी प्रकार का नंतिक प्रचार, उपन्यास के उच्च उद्देश्यों में स्वीकार न किए जाएँ किन्तु यह निश्चित है कि मनुष्य-चरित्र के भीतर डूबकर जीवन के नए-नए स्तर खोलना उपन्यासकार के लिए उपयुक्त ग्रौर वास्तविक उद्देश्य होगा। ऐतिहासिक उपन्यास के उद्देश्य में भी यह तथ्य स्थमावतः निहित है, भले ही उसका कथावस्तु के ग्राधार-पात्र ग्रतीतकालीन ग्रथवा इतिहास के निकटतर हो। पूर्णाहित में भानव-चरित्र के वीरता-पूर्ण तथा प्रेमपूर्ण जीवन से सम्बन्ध रखने वाले तथ्यों को उद्घाटित करने का उद्देश्य ग्रतिनिमत है।

ऐतिहासिक उपन्यासकार का उद्देश्य तथ्यों पर ग्रधिक ध्यान देना होता है। वह कभी तो ग्रतीत ग्रौर कभी-कभी प्राचीन किसी चरित्र-विशेष के चित्राकन के लिए उपन्यास-रचना करता है। इन दोनो ही स्थितियों मे वह इतिहास का ग्राश्रय लेता है किन्तु उपन्यास चू कि इतिहास नही है ग्रतएव इतिहास का ग्राधार लेने पर भी उपन्यासकार को कल्पना का सह।रा लेना पड़ता है जिससे वह ग्रपने उद्देश्य के ग्रनुरूप वस्तु ग्रौर पात्र मे परिवर्तन कर सकता है। 'पूर्णांहुति' के लेखक ने ग्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तु ग्रौर पात्रों मे पर्याप्त परिवर्तन किया है किन्तु उससे कथा की सरसता तथा स्वामाविकता मे बाधा नहीं पड़ती। ऐतिहासिक उपन्यासकार के उद्देश्यों मे यह भी निहित होता है कि वह उसमे किसी प्राचीनकाल के जीवन का पूर्ण ग्रौर विस्तृत वर्णन कर सके जिससे पाठकों के सामन उस काल का जीता जागता चित्र उपस्थित हो जाय। भले ही उपन्यासकार को तथ्यों घटनाग्रों ग्रौर पात्रों मे सुविवानुसार परिवर्तन करना पड़े। डा॰ श्यामसुन्दर दास के शब्दों मे "ऐतिहासिक उपन्यासों के पाठक तो उसी लेखक का सबसे ग्रधिक ग्रादर करते है जो किसी विशिष्ट ग्रतीतकाल का बिल्कुल सच्चा जीता जागता, ग्रौर साथ ही मनोरंजक वर्णन कर सके ते ग्रालोच्य उपन्यास मे ग्रुग-दर्शन की दृष्टि से निश्चित ही लेखक को सफलता मिली है।

१. डा० सूयकान्त : साहित्यमीमासा, पृष्ठ २१४।

२. डा॰ रामरतन भटनागर : साहित्य समीक्षा, पृष्ठ १६४।

ऐतिहासिक उग्न्यासों में जिनमें इतिहास का इतिवृत्त तो रहता ही है उपन्यास-कार की कल्पना भी चार चाँद लगा देती है। इनका लक्ष्य देशकाल का चित्रण होता है। शुद्ध बौद्धिक घरातल पर इतिहास की सूक्ष्म घटनाग्रो तथा तथ्यों की ग्राशा करना मानों ऐतिहासिक उपन्यास के महत्व ग्रीर लक्ष्य को न समभने की ग्रन्पज्ञता ही है। वस्तुतः 'पूर्णाहुति' उपन्यास ग्रपने चरित-नायक के शौर्य ग्रीर श्रुंगारपूर्ण जीवनगाथा की ग्रिमिध्यिक्त में सफल हुन्ना है, जिसमे उसके युग की राजपूती मनोवृत्तियो तथा प्रवृत्तियो का बो होता है।

#### निष्कर्ष

जैसा कि पहले कहा गया है कि आचार्य चतुरसेन का 'पूर्णाहृति' उपन्यास महा-कवि चन्द बरदायी के पृथ्वीराज रासो पर श्राघारित है। ग्राचार्य श्री के पहले दो ग्रालोच्य उपन्यासों की माँति यह उपन्यास भी ऐतिहासिकता के श्रिविक निकट नही है। यह कल्पना के छोरो को ग्रधिक स्पर्श करता है। इस उपन्यास मे भी नारी-प्रणय से उदभुत राष्ट्र विप्लव होता है और मैरव नरसहार की भेरी बजती है। संयोगिता इसको एक अच्छी गति देती है, उसी के कारए। एक बवण्डर आया जो कन्नौज और दिल्ली के वैभवो को भस्पसात कर गया, मयं कर नरसहार हुन्ना । इतिहास-रस की वैसी ही स्रोतस्विनी यहाँ भी प्रवाहित होती है। पृथ्वीराज चौहान के समय की राजपूती जीवन उद्घाटित होकर पाठको का मत्रमुख करता है। तत्कालीन राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक चेतना की स्पष्ट उद्-भावना इस उपन्यास में प्रतिलक्षित होती है। यहाँ भी हमे इतिहास-रस के पोषक तत्व उसी मात्रा मे दिखाई पड़ते है। पृथ्वीराज चौहान के समय का रहन-सहन, खानपीन, वेश-भूषा, राजपुती शौर्य राजपूती राजाम्रो की बिलासी प्रवृत्ति, पर म्रान पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, ग्रापसी कलह ग्रादि का स्पष्ट चित्रए इस उपन्यास मे हुग्रा है । इस उपन्यास में स्थुल ऐतिहासिक तत्वों के दर्शन तो बहुत कम होते है पर सूक्ष्म ऐतिहासिक सत्यो पर निखार ग्राया है। वह काल सजीव होकर पाठको के सम्मुख ग्रा बैठा है श्रीर पाठक का उस युग से तादात्म्य होता है। फलतः यह उपन्यास पहले दो उपन्यासों की माँति श्राचार्य श्री की इतिहास-रस की सलिला को गति देता है।

इस अध्याय से स्पष्ट हुआ कि ऐतिहासिक घटनाएँ तो काफी है परन्तु पूर्ण ऐतिहासिक घटना एक भी नही है। घटनांश तो पूर्ण ऐतिहासिक मिलते है परन्तु एक भी पूरी घटना पूर्ण ऐतिहासिक नहीं है।

# सह्यादि की चट्टानें

#### उपन्यास का सक्षिप्त कथानक

एक दिन एक अधिरी रात में शिवाजी और घाँघू जी चले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें घायल अल्पवस्यक बालक ताना जी पड़ा मिला। दोनों ने उसके घावों कों मरहम-पट्टी की। अपने घायल होने का कारण बताते हुए ताना जी ने कहा कि मै अपनी बहिन को विदा कराके ले जा रहा था। ५०० यवन सैनिकों ने हम पर आक्रमण किया और मेरे आठों साथियों को मारकर बहिन का अपहरण कर ले गए।

शिवाजी जीजाबाई के द्वितीय पुत्र थे। इनका जन्म जुन्नर शहर के पास शिव-नेर के पहाडी किले मे सन् १६२७ मे हुग्रा। जीजाबाई ग्रौर उनके शिशु पुत्र को मुसलमानों ने कब्जें मे कर लिया। तब ६ वर्ष के ृशिवाजी मुसलमानों के भय से इघर-उघर छिपते-फिरते थे। सन् १६३६ तक शिवाजी ग्रपने पिता का मुख तक न देख सके।

पित की उपेक्षा का जीजाबाई के मन पर भारी प्रभाव पड़ा और उनकी वृत्ति अन्तें मुखी होकर धार्मिक हो गई। एकाकीपन ने शिवाजी को माता के अधिक निकट ला दिया और वे माता को देवी के समान पूजने लगे। इस उपेक्षा और एकाकी जीवन ने शिवाजी को स्वावलम्बी, दबंग और स्वतंत्र विचारक बना दिया। शिवाजी ने मालवे तरुणों को चुनकर एक छोटी सी टोली बनाई और उनके साथ सह्याद्रि की चोटियों, घाटियों और जगलों में चक्कर काटना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उनका दैनिक जीवन कठोर और सिह-ष्णु हो गया। धर्म-भावना के साथ चरित्र की दृढता ने उनमे स्वातंत्र्य प्रेम की स्थापना की और उनमे विदेशियों के हाथ से महाराष्ट्र का उद्धार करने की भावना पनपती गई।

तभी बचपन मे शिवाजी को शाह जी की आज्ञा से बीजापुर दरबार मे उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने शाह को साधारण सलाम किया, न मुजरा किया न कोर्निस। शाही अदब मंग हो गया। दरवारी अदब से कोर्निस न करने का कारण बताते हुए शिवाजी ने शाह से कहा, 'मैं जैसे पिताजी को सलाम मुजरा करता हूँ, वैसे ही आपको की है, पिता के समान समक्त कर।" शाह यह जबाब सुनकर हँस पड़े। शाह ने कहा कि उसने मा बदौ-लत को अपना बाप कहा है अतः हम उसकी एक शादी करेंगे और हम खुद बाप की एक रसम अदा करेंगे। बीजापुर में शिवाजी का नया विवाह हुआ।

१६४६ में दादा जी कोंग्रादेव की मृत्यु हो जाने पर शिवाजी ने अपनी स्वतंत्रता की हुंकार मरी और तो रग्रा का किला लेकर पहली विजय प्राप्त की। तोरग्रा से ५ मील दूर पहाड़ी की एक चोटी पर राजगढ़ नाम का एक नया किला बनवाया और उसे अपना केन्द्र-स्थान निश्चित किया। कुछ दिन बाद बीजापुर का कोण्डाना किला भी कब्जे मे कर

लिया और शाह जी की पश्चिमी जागीर के उन सभी मागों को ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया जिनकी देखमाल दादा कोंगुदेव करते थे।

बीजापुर दरबार को शिवाजी की हरकतें बुरी लगी। शाह ने शाहजी से भी कहा। पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि शिवाजी ने सब कुछ मेरी इच्छा के विरुद्ध किया है, मैं उसका उत्तरदायी नहीं हूँ। शिवाजी किले पर किले लेते रहे। ग्रादिलशाह एक दम ग्रापे से बाहर हो गया। उसने शिवाजी को दंड देने को एक मार्रा सेना भेजी।

बीजापुर की सेना तोरए दुर्ग पर आक्रमए। करने वाली थी। शिवाजी के पास इस आक्रमए। का सामना करने की सामग्री न थी, सैनिकों को देने के लिये भोजन भी नहीं था। उसी समय एक फांसीसी उनसे मुलाकात करने आया! उसने कहा कि मेरे पास तोपें, बन्दूकों आदि की काफी युद्ध-सामग्री है। शिवाजी ने उससे सारी युद्ध-सामग्री खरीद ली।

तभी किसी ने म्राकर सूचना दी कि बीजापुर के शाह का एक मारी खजाना १ हजार सैनिकों की रक्षा में चला जा रहा है। केवल १ सौ सैनिकों की रक्षा में से शाही खजाने को लूट कर चढ़ी रकाब शिवाजी ने कंगोरी, टोंगट कोट, भोरपा, कादरी भौर लोह-गढ़ को भी कब्जे में कर लिया।

इन खबरों को सुनकर ग्रादिलशाह तिलमिला उठा। उसने शाह जी को तर-कीब से कैंद कर लेने की ग्राज्ञा दी। वाजी घोरपाँडे ने शाह जी को दावत पर बुलाया ग्रौर कद कर लिया। उन्हें एक ग्रंघे कुएँ में डाल दिया गया। कुएँ का मुह बन्द कर दिया गया। केवल एक सूराख छोड़ दिया। शिवाजी से कहला दिया कि यदि वह ग्रपनी हरकतें बन्द नहीं करेगा तो वह सूराख भी बन्द कर दिया जाएगा ग्रौर शाह जी को जिन्दा दफना दिया जाएगा। इस समाचार से शिवाजी को बड़ी चिन्ता हुई। परन्तु शिवाजी की बुद्धि कठिनाई में बड़ा काम करती थी। उन्होंने शाहजहाँ से सम्पर्क स्थापित करके शाह जी को छुड़ा लिया।

स्रादिलशाह भीतर ही भीतर घुटकर रह गया। उसने शिवाजी को मरवा डालने का षङ्यन्त्र रचा। शिवाजी को जीता या मरा लाकर शाह के हुजूर में पेश करने का बीड़ा एक मराठा सरदार बाजी शामराव ने उठाया। शिवाजी को इसका पता चल गया। शिवाजी ने इस पर स्राक्रमरा किया पर वह जावली के राजा चन्द्रराव मोरे की सहायता से बचकर निकल भागा। मोरे गुप्त रूप से बाजी शामराव के पङ्यन्त्र में शामिल था। शिवाजी ने चन्द्रराव मोरे को मरवा डाला स्रौर \*\* केवल छः घंटे में जावली के दुर्ग पर स्रिध-कार कर लिया।

वीजापुर का नया शासक अभी बच्चा ही था। उसकी माँ बड़ी साहिबा के नाम से सब काम-काज देखती थी। उसने सोचा कि इस अवसर पर अपने उठते हुए शत्रु शिवा-जी को खत्म कर दिया जाय। उसने अफजल खाँ को भेजा। प्रसिद्ध सेनापित अफजल खाँ की सेना के नाम से शिवाजी के माथे में चिन्ता की रेखाएँ उभर आई। परन्तु शिवाजी ने अपनी बुद्धि से अफजल खाँ का वघ कर दिया। इस घटना को सुनकर आलमगीर का कले-जा भी काँप गया।

अफजलखाँ के मरने और उसकी सेना के संहार द्वारा प्राप्त विजय से उन्मत्त

मराठे अब दक्षिणी कोंकण और कोल्हापुर जिलों मे जा घृसे। मराठों ने पन्हाला के प्रसिद्ध हुगं पर कब्जा कर लिया तथा बीजापुरी सना को खदेड़ते हुए दुगं पर दुगं अधिकार मे करते हुए शिवाजी की वह सेना बीजापुर की ग्रोर बढ़ने लगी। विजय प्राप्त करती हुई शिवाजी की सेना दी जापुर की सीमा में जा घुसी। बीजापुर मे अफजलखाँ का मातम छाया हुआ था। शिवाजी का सामना करने के लिये एक बड़ी सेना भेजी गई। शिवाजी तेजी से पीछे लौटे और पन्हाला दुर्ग में आश्रय लिया। सिद्दी जौहर के १५ हजार सवारों ने पन्हाला दुर्ग को घेर लिया और पास की पहाडी पर मोर्चा बाँघ कर तोपों से आग उगलना प्रारम्भ कर दिया। किले को घेरे पाँच महीने हो गए। शिवाजी के पास बहुत कम सेना और रसद थी। बाजी प्रमू ने सिद्दी के पास सिघ का प्रस्ताव भेजा। युद्ध बन्द हो गया। दूतों का आना जाना अभी जारी था कि शिवाजी अवसर देखकर दुर्ग से भग निकले। शिवाजी के अतिरिक्त उनके शेष सब साथी वहीं कट मरे।

शिवाजी की तूफानी हलचलों से घबराकर ग्रौरगजेब ने ग्रपने मामा शाइस्ताखां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर मेजा। बीजापुर के ग्रादिलशाह के साथ योजना बनाकर शाइस्ताखाँ ने शिवाजी पर ग्राकमण किया पर उसे बहुत हानि उठानी पड़ी। युद्ध-सामग्री ग्रौर हथियार ग्रादि छोड मुगल सेना माग गई। शाइस्ताखाँ ने बडी चतुराई से पूना मे ग्रपने निवास का प्रबन्ध किया। पर शिवाजी ने बडी सूक्त- बूक्त के साथ उस पर ग्राकमण करने की योजना बनाई। शिवाजी ग्रौर उनके १६ साथी एक बारात के बाजे वालो के साथ मिलकर मीतर प्रवेश कर गये। शिवाजी शाइस्ताखाँ पर क्रपटे। तलवार के ग्राधात से उसका एक ग्रगूठा कटा। इन घटना मे शिवाजी की मामूली सी हानि हुई पर मुगलो को काफी क्षति तहुंची। शाइस्ताखाँ घवराकर दिल्ली भाग गया। ग्रौरंगजेब ने उसे सुनकर ग्रपनी दाढी नोंच ली ग्रौर शाइस्ताखाँ पर बहुत बिगड़ा। ग्रब दक्षिण की सूबेदारी शाहजादा मुग्र- जजम को दे दी ग्रौर शाइस्ताखाँ को बंगाल भेज दिया गया।

जिस समय ग्र<sup>1</sup>रंगाबाद मे सूबेदारी की यह श्रदला-बदली हो रही थी, शिवाजी ने ग्रपने दो हजार चुने हुये मराठे याद्धाग्रो को लेकर सूरत को लूटा। परन्तु लौटकर उन्होंने सुना कि शाह जी का स्वर्गवास हो गया है। जीजाबाई सती होने को तैयार हुई तो शिवाजी ने उन्हें रोक दिया।

जयसिंह ने पुरन्दर के किले को घेर लिया और बज्जगढ़ के किले पर आक्रमए। करके उसे जीत लिया। पुरन्दर का किलेदार मुरारजी बाजीप्रमु बड़ा वीर था। वह शाही सेना के राथ लड़ते लड़ते युद्ध-भूमि में ज़म्म मरा। पुरन्दर के किले में मराठा अधि-कारियों के बहुत से परिवार बसे हुये थे। उन की समाप्ति के भय से शिवाजी ने जयसिंह के पास संवि-प्रस्ताव भेजा।

जयसिंह ने यथोचित सम्मान से शिवाजी का स्वागत किया और शिवाजी से संधि कर ली।

पुरन्दर की सिंघ के अनुसार शिवाजी को औरंगजेब के दरबार मे आगरा जाना पड़ा। अपने स्वागतार्थ किसी विशिष्टि व्यक्ति को न आया देखकर शिवाजी बड़े कुद्ध हुए श्रीर जब उन्हे दरवार मे पाँच हजारी मनसबदारों की पिक्त में खड़ा किया गया तो उनके कोध की सीमा न रही। श्रीरगजेब ने उन्हें कैंद कर लिया।

तानाजी ने शिवाजी को कैंद से मुक्ति दिलाने में बड़ी सहाप्रता दी। छद्मवेश घारण करके वे उनसे मिलते रहे और कैंद से निकल मागने में शिवाजी की सहायता करते रहे। शिवाजी मिठाई के टोकरे में बैठकर निकल भागे और ताबड़तोड़ दक्षिण जा पहुंचे।

दक्षिरण ग्राने पर माता की इच्छा से शिवाजी ने सिंहगढ़-विजय की ठानी। ताना जी ने सिंहगढ़ को जीतने का बीड़ा उठाया। सिंहगढ़ तो जीत लिया गया, परन्तु ताना जी वीरगति को प्राप्त हुए।

तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा

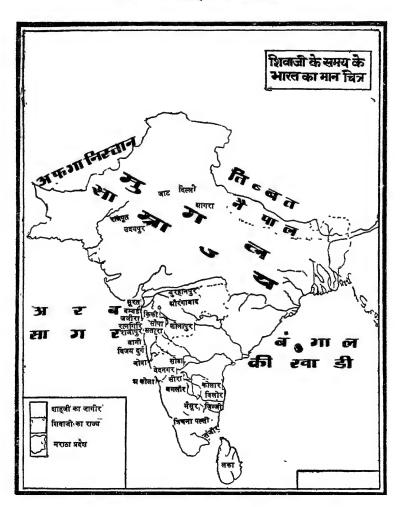

ऐतिहासिक उपन्यास 'सह्याद्रि की चट्टाने' शिवाजी से सम्बन्धित है। शिवाजी भौरगजेब-कालीन थे। ऐतिहासिक उपन्यास 'म्रलमगीर' ग्रौरगजेब से सम्बन्धित है। भ्रतः इन दोनो उपन्यासो से सम्बन्धित ग्रध्यायो मे 'तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा' एकसी ही रहेगी। इसीलिए इस अध्याय मे तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा के सम्बन्ध मे सक्षेप मे कुछ विशिष्ट बातों पर विचार करेगे। तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा का विस्तृत वर्णन हम अगले अध्याय मे देगे। यहाँ हम मराठा इतिहास से सम्बन्धित कुछ बातो पर विचार करते है। इस अध्याय की सामग्री केवल दो पुस्तको से ली गई है—मराठो का उत्थान ग्रौर पतन, लेखक श्रीगोपाल दामोदर तामसकर अर्ौर भारत का वृहद् इतिहास लेखक श्रीनेत्र पाण्डेय, कारण कि इस विषय मे इतिहासकार एक मत है।

### : १ : मराठा इतिहास की विशेषताएं

दो दृष्टिकोगों से मराठों के इतिहास का अनुशीलन किया जाता है। पाश्चात्य देश के इतिहासकारों ने मरहठों को लुटेरा तथा डाकू बतलाया है। परन्तु अधिकाश भार-तीय इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। उनके अनुसार लुटेरे और साहित्यिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे साम्राज्य के निर्माण करने में सफल नहीं हो सबते जो पीढियों तक चलता रहता है। मराठा सघ न केवल अपने विरोधियों के विनाश को देखकर मुस्कराया वरन जितनी ही अधिक भयानक ऑधियों तथा आपत्तियों का उसे सामना करना पड़ा, उतना अधिक बल उसमें आता गया। जब हम मरहठों के इतिहास को इस दृष्टिकोण से देखने है, तब उसका नैतिक महत्व बहुत बढ जाता है और इसमें हमें निम्नलिखित विशेषताएँ दृष्टिनगोचर होने लगती है:—

#### विलुप्त स्वतंत्रता की पुन.स्थापना :

जिस स्वतंत्रता को राजपूत अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी सुरक्षित न रख सके थे, उसके पुनः प्राप्त करने और हिन्दू-गौरव को पुनः स्थापित करने का श्रीय मरहठों को ही प्राप्त है। लगभग ५० वर्षों तक दिल्ली में सम्राटों के बनाने तथा बिगाड़ने का कार्य मरह) करते रहे। बंगाल तथा मद्रास के समुद्र-तट को छोड़कर शेष भारत पर मरहठों की सत्ता तथा उनका प्रभूत्व स्थापित हो गया था।

#### २--राष्ट्रीयता का विकास

मरहठो की शक्ति का उत्कर्ष भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक है। मरहठा-सत्ता की स्थापना केवल एक साहसी व्यक्ति द्वारा नहीं की गई थी वरन यह सम्पूर्ण जनता की कान्ति का परिगाम था जो भाषा, जाति, धर्म तथा साहित्य की एकता के सूत्र में बंधी थी। मारतवर्ष में मुस्लिम सत्ता के स्थापित हो जाने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन का यह प्रथम प्रयास था। इस राष्ट्रीय आन्दोलन में सभी वर्गों के लोगों ने सहयोग प्रदान किया परन्तु सबसे अधिक सहयोग इस काम में ग्रामवासियों का था। महाराष्ट्र के नेताओं के पीछे जनता की महान शक्ति थी जिससे वे दिल्ली में हिन्दू पादशाही के स्थापित करने के स्वप्न देखने लगे। अतएव रानाडे ने ठीक ही कहा है कि टीपू तथा हैदरअली का इतिहास वैय-

१. श्रीगोपाल दामोदर तामसकर . मराठो का उत्थान और पतन.

२. श्रीनेत्र पाण्डेय : भारत का वृहद् इतिहास, भाग २,

क्तिक इतिहास है परन्तु शिवाजी का इतिहास मरहठों का इतिहास है। ३–सामाजिक तथा धार्मिक कान्ति

महाराष्ट्र मे न केवल राजनैतिक ऋान्ति का जन्म हुग्रा था वरन् राजनैतिक, ऋान्ति के ग्रारम्भ होने के पूर्व ही सम्पूर्ण महाराष्ट्र मे धार्मिक तथा सामाजिक ऋान्ति की लहर फैल गई थी। इस सामाजिक तथा धार्मिक-ऋान्ति ने सम्पूर्ण जनता मे स्फूर्ति उत्पन्न कर दी ग्रीर राजनैतिक ऋान्ति मे शक्ति तथा जीवन का सचार कर दिया। यह धार्मिक ऋान्ति किसी विशेष वर्ग ग्रथवा सम्प्रदाय की ऋान्ति न थी वरन् एक सार्वजनिक ऋान्ति थी जिसके ग्रधिकांश साधु महात्मा निम्न वर्ग के थे। ब्राह्मणों का ग्रान्दोलन न होने के कारण इस ऋान्ति में धार्मिक कट्टरता का सर्वथा ग्रमाव था। तुकाराम, रामदास, बावन पडित, एकनाथ ग्रादि महात्माग्रो ने मरहठो मे नवजीवन तथा नवस्फूर्ति उत्पन्न कर दी। इससे लोगों में स्वतंत्रता, स्वावलम्बन तथा ग्रात्मामिमान के माग जागृत होने लगे।

४-संघ स्थापना

महाराष्ट्र के इतिहास की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि वह इतिहास संघ राज्यो का इतिहाम है।

५-चार महान ग्रापत्तियाँ

मराठों के इतिहास में चार महान ग्रापत्तियों के काल ग्राते हैं जिनका मंक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है:—

१-० प्रथम ग्रापत्ति-काल वह था जब ग्रौरंवजेब ने शिवा गी ग्रौर उसके पुत्र को ग्रागरा मे कैंद कर लिया था।

२-० दूसरा ग्रापत्ति-काल वह था जब शम्माजी कैंद कर लिया गया था श्रौर राजाराम को दक्षिए मे शरए लेनी पड़ी।

३-० तीसरा ग्रामित-काल वह था जब युद्ध मे श्रहमदशाह् श्रब्दाली ने मराठों की सेना को नष्ट-भृष्ट कर दिया था।

४-० चौथा ग्रापत्ति-काल वह था जब नारायगाराव पेशवा का वघ कर दिया गया था ग्रौर मन्त्रियो ने राघोवा को हटाकर शासन का कार्य ग्रपने हाथों में ले लिया था।

महाराष्ट्रं संघ के लिए यह बड़े श्रेय की बात है कि इन चारो श्रापित्यों के समय वह राष्ट्र को विनाश से बचा सका। जितनी ही श्रिष्ठक गम्भीर स्थिति तथा भयानक श्रापित्या होती थी उतनी ही श्रिष्ठक मराठा संघ मे शक्ति, धैर्य तथा साहस उत्पन्न हो जाता था।

महाराष्ट्र-देश के राजनैतिक इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालने पर एक श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। सर्वप्रथम उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजसत्ता महाराष्ट्र देश पर स्थापित करली थी। फिर अशोक ने भी महाराष्ट्र पर शासन किया। इसके बाद लगभग ३०० वर्षों तक आन्ध्र तथा सतवाहन राजाओं ने महाराष्ट्र पर शासन किया। चौथी तथा पाँचवी शताब्दी ईसवी में गुप्त सम्राटों ने महाराष्ट्र मे अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। छठी शताब्दी ईस्व के आरम्भ में चालुक्य वश की सत्ता का महाराष्ट्र में उद्भव हुआ। इसके पश्चात् महा-

राष्ट्र में लगभग २२५ वर्षों तक राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया। इसके पश्चात् उत्तरकालीन चालुक्यों ने फिर राष्ट्रकूटो को पराजित करके महाराष्ट्र में २०० वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद ११८७ ई० तक यादव वश ने महाराष्ट्र मे शासन किया। फिर मुसलमानो की राज-सस्था स्थापित हुई। सर्वप्रथम श्रलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम राज-संस्था स्थापित की। श्रीर फिर कमशः तुगलक वंश, बहमनी राज्य, श्रकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ श्रीर श्रीरगजेब ने शासन किया।

#### : २: स्वराज्य के लिए संघर्ष के कारएा

#### १ प्राकृतिक सुविधाएँ

मराठा प्रदेश को कुछ ऐसी स्थित तथा जलवायु की सुविघाएँ प्राप्त हैं जो देश के ग्रन्य भागों को उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र प्रदेश की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यह दो ग्रोर से पर्वंत मालाग्रों से घिरा है। सहयाद्रि पर्वंत की श्रें शियाँ उत्तर से दक्षिरा को ग्रोर सतपुड़ा तथा विन्ध्याचल की श्रें शियाँ पूर्व से पश्चिम की ग्रोर जाती है। इन पर्वंतों पर स्थित दुर्गों का महाराष्ट्र के राजनैतिक इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रहा है। पर्वंतीय प्रदेश होने के काररा इसकी जलवायु भी बड़ी ग्रच्छी है। भूमि ग्रनुपजाऊ है। ग्रतः यहाँ के निवासियों को ग्रपनी जीविका के लिए सघर्ष करना पड़ता है। फलतः इस प्रदेश के लोग बड़े परिश्रमी, वीर तथा साहसी होते है। ग्रतएव स्वतंत्रता तथा स्वराज्य की स्थापना के लिए इस प्रदेश में सघर्ष होना स्वाभाविक ही था।

#### २-जातीय विशेषता

उत्तर भारत मे आयों का इतना श्रिषक प्रभाव रहा है कि आयों का व्यक्तित्व बिल्कुल कुंठित हो गया। परन्तु दक्षिएा में द्रविडों का प्रभुत्व बना रहा और उसका विकास मन्द नही पड़ा। महाराष्ट्र मे सभी जातियों का समन्वय हुआ है और संभी का विकास हुआ है। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति और स्वराज्य की स्थापना का संघर्ष स्वाभाविक है।

#### ३-संस्थाओं का योग

महाराष्ट्र मे ग्राम संस्थाओं का प्रमुख स्थान रहा है। ये संस्थाएँ विदेशी प्रभावों से सुरक्षित रही है। ग्राम पचायतों का इस प्रदेश में विशेष स्थान रहा है। ग्रतः स्वायत्त शासन की भावना महाराष्ट्र में सदैव विद्यमान रही है।

#### ४-धार्मिक क्रान्ति

१५ वी तथा १६ वी शताब्दियों में सम्पूर्ण मारत में धर्म-सुधार का एक प्रबल आन्दोलन चला था जिसे मिनत आन्दोलन कहते हैं। इस आन्दोलन से मरहठे बड़े प्रमानित हुए। महागोनिन्द रानाडें के निचार से यह आन्दोलन साधारण जनता का काम था न कि समाज के उच्च वर्ग के लोगों का। इस आन्दोलन में सभी वर्गो (प्राय. निम्न वर्गों) के लोग सम्मिलित थे। इन सन्तों ने धर्म के बाह्याडम्बरों का खड़न कर चरित्र की शुद्धता तथा शनित पर जोर दिया था। और छ्याछूत तथा जाति-व्यवस्था का निरोध कर ब्राह्मणों के प्रमृत्व को अनावश्यक ठहराया। इस प्रकार लोकतन्त्रात्कम धर्म की स्थापना कर इन महात्माओं ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बाँधा और उनमें राष्ट्रीयता की मानना जागृत की। इस प्रकार शिवाजी द्वारा राजनैतिक एकता स्थापित किए जाने के पूर्व सत्रहव

शताब्दी में महाराष्ट्र में भाषा, धर्म तथा जीवन की अपूर्व एकता स्थापित हो चुकी था। ५- दक्षिगा में हिन्दुओं के प्रभाव की प्रबलता

यद्यपि दक्षिण भारत पर मुसलमानों ने अपनी राजनैतिक सत्ता स्थापित करली थी तो भी दक्षिण के हिन्दुओं के ऊपर उनका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा जितना उत्तर मारत मे पड़ा था। महाराष्ट्र के लोगों के आचार व्यवहारों में तथा उनकी भाषा मे मुस्लिम विजय के कारण कोई परिवर्तन न हुआ और न महाराष्ट्र में मुसलमानों की सख्या ही बढी। दक्षिण की राजनीति मे मरहठों के प्रभाव का प्राबल्य था और दक्षिण के मुसलमानों की वास्तविक शक्ति मरहठों के ही हाथ में थी। गोलकुंडा, बीजापुर आदि राज्यों के समस्त पर्वतीय दुर्ग मरहठा जागीरदारों के हाथ में थे जो नाम-मात्र के लिए इन सुल्तानों के अधीन थे।

#### ६ -- नई ग्रापत्ति

इस नई आपित का तूफान उत्तर की ओर से आया था। मुगल सम्राटो ने एक बार फिर नर्मदा तथा ताप्ती निदियों के दक्षिए। में अपनी सत्ता के स्थापित करने का प्रयास आरम्भ किया। औरगजेब की धर्मान्ध तथा असिहब्स्य नीति ने आपित को और अधिक गम्भीर बना दिया। इस मीष्या आपित का सामना करने के लिए मरहठों की बिखरी हुई शिक्त को सगठित करके इसमे नवजीवन तथा स्फूर्ति का सचार करना था। इस श्लाधनीय कार्य को करने का श्रीय शिवाजी को प्राप्त है।"

#### : ३ : स्वराज्य-स्थापना का प्रारम्भ

#### १-स्वराज्य स्थापना का प्रारम्भिक कार्य

प्रारम्भ मे शिवाजी ने छुट-पुट हमलो से कुछ किले हस्तगत किये। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के समय तक शिवाजी के उदय में कोई विशेष बात नहीं भलकी। कदा-चित् इस समय तक दादा जी कोण्डदेव का ही प्रभाव कार्य कर रहा था। दादा जी कोण्डदेव की मृत्यु के ४, ७ महीने के मीतर ही शिवाजी ने कोण्डाना नाम का किला लिया और उसका नाम सिहगढ रखा। परन्तु शिवाजी को शीघ्र ही यह किला शाह जी की कैंद से मुक्ति की एक शर्त के कारएा बीजापुर को वापस देना पड़ा । इस प्रकार धीरे-घीरे शिवाजी की हिम्मत भ्रौर ताकत दोनों बढ़ने लगी। निजामशाही के नष्ट होने पर कोकरण का उत्तरी भाग बी जारुर के राजा को मिला। आदिलशाह ने उसे मुल्ला ग्रहमद नामक सरदार को जागीर मे दे दिया। उस समय म्रादिलशाह बहुत दिनों तक बीमार रहा, इसलिए वहाँ कुछ गड़बड़ पैदा हुई । इसके कारएा मुल्ला ग्रहमद को श्रादिलशाह ने बीजापुर मे बुला लिया । सूबेदार के कोकरण मे न रहने के कारएा वहाँ का बंदोबस्त कुछ ढीला पड़ गया। इस मौके का शिबाजी ने लाम उठाया । कोंकरा से बीजापुर को जो खजाना जा रहा था उस पर शिवाजी ने भ्रचानक हमला किया, भ्रौर उसे भ्रपने कब्जे में करके राजगढ ले लिया। शीघ्र ही कांगारी, तिकोना, लोहगढ वगैरह किले भी उसने ले लिये श्रौर इस प्रकार उत्तर मावल को उसने अपने कब्जे मे कर लिया। उधर आवाजी सोनदेव ने फौज लेकर कल्याण-भाग पर हमला कर दिया और किलो-समेत उसे अपने अधिकार मे कर लिया।

१. श्रीनेत पाडेय . भारत का वृहत् इतिहास, पृ० ३४६-३६१ ।

#### २--शिवाजी द्वारा किले लेना

जजीरा के कई सरदारों ने पहले ही शिवाजी को यह सदेश भेजा था कि वह यदि कोकरण मे आएँ तो हम तले और घोसाला नामक किले लेने मे मदद करेगे। कल्याण लेने पर शिवाजी वहाँ गया और उन किलो को ले लिया। इसी चढाई के समय जजीरा के सिद्दी का रायरी नामक पर्वत शिवाजी ने अपने कब्जे मे कर लिया। यहाँ पर उसने लिगाना नाम का मजबूत किला बनवाया, जो आगे चलकर रायगढ़ के नाम से मशहूर हुआ।

### ३-दक्षिए। कोंकरण पर चढ़ाई

दक्षिए। कोंकरा पर समुद्री किनारा जंजीरा के सिद्दि के ग्रधिकार मे था। वहाँ राजापुर नामक एक समृद्ध शहर था। ग्रतः इसने राजापुर पर भी चढाई करदी ग्रौर उसे लेकर इस माग मे ग्रपना ग्रधिकार कर लिया। इस चढ़ाई से विजय-दुर्ग, सुवर्ग-दुर्ग, रत्नागिरि ग्रादि स्थान उसके कब्जे में ग्राए।

इस प्रकार इस थोड़ से काल मे उसने महाराष्ट्र का बहुत सा माग अपने कब्जे में कर लिया। जो-जो माग उसके कब्जे मे आते, उनका बन्दोबस्त भी वह तुरन्त करता था। उसका प्रमाव चारों ओर जम गया और दूसरे लोग उसकी नौकरी में आने लगे। गोमा जी नाइक नामक अपने एक कर्मचारी की सलाह पर शिवाजी ने मुसलमानो को मी अपनी नौकरी मे रखा। ये मुसलमान बीजापुर के थे।

#### ४-विजयनगर की स्थिति

विजयनगर के राजवश का श्रीराजरग नामक राजा महत्वाकांक्षी था। उसकी इच्छा थी कि राक्षस-तागड़ी के युद्ध के बाद ग्रंपने घराने का जो ऐश्वर्यं नष्ट हुग्रा उसे फिर से स्थागित करूँ। इस विचार से उसने जिंजी, तंजीर ग्रौर मदुरा के राजाग्रो पर चढाई करके उन्हें रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया। पाल जिंजी ग्रौर मदुरा के राजाग्रो ने उसका ग्राधिपत्य न मानने की इच्छा से कुतुबशाह की मदद माँगी। इस पर कुतुबशाह ने श्री रंग के राज्य पर चढाई कर दी। तब उसने माण्डलिकों से सहायता माँगी। वहाँ से मुस्तफा खाँ नामक सेनापित गोलकुं डा वालों से लडकर जिंजी का घेरा उठवाने के लिए मेंजा गया, किन्तु उसने गोलकुं डा वालों से लडाई के बजाए सन्धि कर ली। इस समय शाहजी ग्रौर प्रधान सेनापित मुस्तफा खाँ मे मदभेद हुग्रा। इस मतभेद का कारण साफ-साफ नहीं जान पड़ता, तथापि सम्भाव्य कारण यही दीख पड़ता है कि मुस्तफा खाँ ने जो विश्वासघात का बर्ताव किया उसमे वह स्वयं शामिल नहीं होना चाहता था। इसलिए जिंजी के घेरे में शामिल होने से उसने इंकार कर दिया। मुस्तफा खाँ को तो यह शका हुई कि शाहजी कही विषद्ध पक्ष से न मिल जाए। इसलिए उसने ग्रादिलशाह से उसे कैद करने की ग्राज्ञा माँगी ग्रौर एक दिन बड़े सवेरे उसे कैद कर भी लिया। घोरपड़े नामक एक मराठा सरदार ने इसमे मुख्य माग लिया था।

पिता के कैंद होने की खबर पाकर सम्माजी ने बगलौर मे श्रौर शिवाजी ने पुरन्दर मे श्रपनी-श्रपनी जागीरो की रक्षा करने का विचार किया। सम्माजी पर मुस्तफा खाँ ने फराद खाँ, तानाजी डुरे श्रौर विट्टल गोपाल नामक सरदार भेजे श्रौर बड़ी मारी

फौज फतेह लॉ के सेनापितत्व मे शिवाजी की जागीर पर चड़ आई। (इन लड़ाईयों मे शिवाजी की विजय हुई)।

श्रादिलशाह ने शाहजी को मुक्त करने का विचार कुछ शर्तो पर किया। उस की मुख्य शर्त यह थी कि शिवाजी सिहगढ़ किले को श्रौर सम्भाजी वगलौर को उसे वापस दे दिया श्रौर शाहजी की मुक्ति हो गई। कुछ लोगो का मत है कि शिवाजी ने इस समय मुगल बादशाह शाहजहाँ की नौकरी मे जाने का डर दिखा कर शाह जी की मुक्ति करवाई।

इस घटना के बाद चार वर्षों तक शिवाजी के कार्य का कुछ पता नहीं लगता। सन् १६५३ में कर्नाटक में बहुत से भगड़े उठ खड़े हुए और उनका बन्दोबस्त करने के लिए ग्रादिलशाह ने शाहजी को भेज दिया। इसलिए ग्रब शिवाजी ग्रपना कार्यारम्म करने के लिए स्वतन्त्र हो गया। पहला भगड़ा जो उठ खडा हुग्रा। वह जावली के मोरे से था। शिवाजी ने ग्राक्रमण करके जावली पर विजय प्राप्त की और चन्द्ररात्र मोरे का वध किया।

#### ५-शिवाजी और ग्रौरंगजेब का प्रथम सम्बन्ध

उत्तर की ग्रोर शिवाजी की जागीर से मुगलो का राज्य मिला हुन्ना था श्रौर इस समय ग्रौरगजेव दक्षिए। का सूबेदार था। किसी न किसी वहाने गोलकु डा ग्रौर बीजा-पुर से भगड़ा करके वह उन राज्यों से लड़ाई छेड़ना ग्रौर उन्हें जीतकर मुगल-साम्राज्य में मिलाना चाहता था। कर्नाटक ग्रौर शाहजी ग्रौर मीरजुमला के कई भगड़े पहले ही हो चुके थे। इसलिए शिवाजी को यह चिन्ता हुई कि मैं किस नीति का श्रवलम्बन करूँ। शिवाजी जी ने ग्रपने प्रदेश का बन्दोबस्त किया ग्रौर ग्रौरगजेव के मन का पता लेना चाहा। इस विचार से उसने ग्रौरंगजेव के पास ग्रपना दूत भेजा। ग्रौरगजेव ने उससे कहा कि शिवाजी यदि हमारे कामों में शामिल होगा तो उसका फायदा ही होगा। मौका देखकर शिवाजी ने ग्रौरगजेव से बातचीत जारी रखी। उधर बीजापुर दरबार से भी वह पत्र-व्यव-हार करने लगा।

#### ६-बीजापुर के कार्य में ग्रौरंगजेब का हस्तक्षेप

इघर इसी प्रकार शिवाजी को भी बीजापुर के विरुद्ध शिकायत करनी पड़ी। ये दोनो पक्ष (मुगल ग्रौर बीजापुर) चाहते थे शिवाजी कि हम से मिले। ग्रन्त में शिवाजी ने बीजापुर से ही मिलने का निश्चय किया ग्रौर मुगलों के राज्य पर चढ़ाई कर दी। यह सुनकर श्रौरंगजेब गुस्से से लाल हो गया श्रौर उसने अपने सरदारों को सख्त हुक्म दिया कि शिवाजी, उसके प्रदेश श्रौर लोगों को बिल्कुल नष्ट कर दो। इसके श्रनुसार मुगलों ने शिवाजी का पीछा करना शुरू कर दिया। शिवाजी मुगलाई से निकलकर पूना श्राया। यहाँ भी मुगल सेना श्राने वाली थी। परन्तु देव श्रनुकूल था। वर्षा के कारण निदयाँ पानी से उमड़ पड़ी थी। इसलिए मुगल सेनापित को श्रपनी सरहद पर चुपचाप खड़े रहना पड़ा।

#### द-बीजापुर ग्रौर मुगलों की लड़ाई

इसके ग्रितिरिक्त ग्रीरंगजेब को एक दूसरे काम में बहुत निराश होना पड़ा, यद्यपि उसे बीजापुर के साथ लड़ाई मे ग्रच्छी विजय मिली थी, पर बीजापुर के सरदारों ने सीघे शाहजहाँ से पत्र-व्यवहार किया। वहाँ दारा के हाथ में सब कुछ था, वह नहीं चाहता था कि ग्रीरंगजेब प्रसिद्धि को प्राप्त हो, ग्रतः उसने बादशाह के नाम से चिट्ठी भिजवाई कि बीजापुर से तूरन्त युद्ध बन्द करदो ग्रीर सिंघ करलो।

#### ६-शिवाजी पर नई ग्रापत्ति श्रोर उसका निवारण

इस प्रकार बीजापुर के राज्य को नष्ट करने के काम में निराश होकर श्रौरंग-जेब बेदर को वापस चला गया। श्रव वह शिवाजी को उसके कार्यों के लिए भूरपूर दण्ड देने को स्वतन्त्र हो गया। श्रौर बरसात के समाप्त होते ही उसने पूना सूपा पर चढाई करने का निश्चय किया। इससे शिवाजो बडी भारी कठिनाई मे पड़ा। उसे सूभता न था कि क्या किया जाए। परन्तु दिल्ली में शाहजहाँ के सख्त बीमार होने की खबर दक्षिगा मे पहुँचते ही सारी बाते बदल गई।

पिता की बीमारी की खबर पहुँचने पर दक्षिए की अपेक्षा उत्तर की ओर और गेजेब को अधिक ध्यान देना पड़ा इसलिए शिवाजी से अब वह नरम बातें करने लगा। शिवाजी ने भी मौका देखकर उससे जितना ऐंठते बने उतना ऐंठने का विचार किया और नम्रता का पत्र-व्यवहार रखा। परन्तु और गेजेब कुछ कम चालाक न था। इधर तो शिवाजी को लिख दिया कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं कर दूँगा और उधर बीजापुर दरबार को लिख दिया कि शिवाजी को निकाल बाहर करो। इतना काम करके वह उत्तर की ओर अपने माइयो से गही लेने के लिए भगड़ने को चला गया।

# १०-शिवाजी की कर्नाटक पर चढ़ाई और अफजल खां का वध

बीजापुर वालों ने जो संघि कर ली थी उससे शिवाजी संकट में पड़ गया। ग्रीरंगजेब के चले जाने पर बीजापुर से भगड़ा करने के लिए अब वह स्वतन्त्र हो गया। शिवाजी ने कर्नाटक पर चढ़ाई करदी और कृष्णा नदी तक लूट मार मचा दी। तब बीजा-पुर दरबार ने शिवाजी को नष्ट करने के लिए अफजल खाँ को मेजा। अफजल खाँ ने कुछ डाट डटप का और कुछ मेलजोल का संदेश भेजा। शिवाजी को यह मालूम था कि अफजल खाँ बीजापुर मे उसे यहाँ से पकड़कर ले जाने की प्रतिज्ञा करके आया है। जब वह संघि की बातें करने लगा तो उस में उसे घोखेबाजी दीख पड़ना स्वामाविक था। इसके लिए शिवाजी ने तरकीब से काम लिया। अपने को डरा हुआ दिखाया और एकाँत में मिलने का प्रस्ताव रखा। खाँ को अपनी शक्ति पर पूरा मरोस था। वास्तव में वह था भी दैत्य के

समान शक्तिशाली । अफजल खाँ ने निश्चय कर लिया था कि शिवाजी ने मुफ पर विश्वास किया है। इस सिलिसिले में दोस्ती का बहाना करके मैं इसके पेट मे गुप्त कटारी घूसेड दूँगा और शिवाजी ने उसका यह काट पहचान लिया था। और शिवाजी जिरह बख्तर आदि पहनकर गए। मेट मे खाँ ने शिवाजी पर वार किया, वार खाली गया, तभी शिवा जी ने वधनखे से उसका पेट चीर कर उसकी आँते बाहर निकाली। खाँ का सिर काटकर शिवाजी के साथी प्रतापगढ़ किले में पहुँचे। खाँ की मृत्यु देखकर बीजापुर की सेना डर गई। शिवाजी की सेना ने उसको बहुत हानि पहुँचाई।

# ११-शिवाजी पर बीजापुर की दूसरी चढ़ाई

इस खबर से ग्रादिलशाह बड़ा दुखी हुग्रा। उसने रूस्तमजमाँ को सेनापित बना कर फिर से मराठों पर सेना भेजी। इसी बीच शिवाजी की सेना ने कई ग्रीर किले ले लिये। बीजापुर की सेना में ग्रफजल खाँ का पुत्र ग्रफजल खाँ मी ग्रपने पिता का बदला लेने के लिए गया। शिवा जी के नेताजी पालकर नामक सेनापित ने फाजलखाँ पर जो जोरों का हमला किया तो वह मैदान से भाग गया। मराठो की विजय हुई।

#### १२-बीजापुर की मुगलों द्वारा सहायता एवं बाजी प्रभु का पराक्रम

इस विजय के पश्चात् शिवाजी ने कुछ और स्थान ले लिए। अब तो बीजापुर वाले बहुत घबरा गए। इस कारणा उन्होंने दिल्ली से मदद मांगी। पर उसके लिए समय की आवश्यकता थी। तब तक शिवाजी को रोक रखना बीजापुर वालो के लिए आवश्यक जान पड़ा। उघर और गजेब ने शाइस्ता खाँ को सेनापित बनाकर बड़ी भारी सेना शिवाजी के विरुद्ध भेजी। इस सेना ने मन्दिरों, मठों को नष्ट कर डाला, गाँवों को तहस-नहस कर डाला। इसी बीजापुर की सेना ने शिवाजी को पन्हाला के दुर्ग मे, दुर्ग का घेरा डालकर रोक लिया। एक दिन रात को शिवाजी कुछ सैनिको सहित इस घेरे से बचकर निकल आया और विशालगढ़ किले की ओर जाने लगा। यह खबर पाते ही बीजापुर की सेना ने शिवाजी का पीछा किया। शिवाजी ने अने वीर सरदार बाजी प्रमु से कहा कि तुम इस सेना को रोको, हम किले मे पहुँचते ही तोप दागेंगे। जब तक तोप दागी गई तब तक बीजापुरी सेना ने तीन हमले किए, बाजी प्रमु ने बड़ी वीरता से उन्हे पीछे घकेला और अन्त मे बाजी प्रमु मारा गया।

# १३-शिवाजी ग्रौर बीजापुर के बीच संधि

फाजल खाँ वगैरह को दुर्गम घाटी में आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। वे वापस चले गए शिवाजी ने देखा कि मुभे दो शत्रु ओ से लड़ना होगा इसलिए उन्होंने पन्हाला का किला शत्र को सौंप दिया। शिवाजी ने समय देखकर बीजापुर वालो से संघि कर ली। बीजापुर ने शिवाजी की सब शर्तें मंजूर की।

#### १४-मुगलों से प्रथम युद्ध (शाइस्ता खां पर हमला)

भ्रव शिवाजी को शाइस्ता खाँ की भ्रार घ्यान देने का भ्रवसर मिला। शाइस्ता खाँ पूना में भ्राराम से रह रहा था। शिवाजी एक बारात के साथ मिलकर शहर में प्रवेश कर गए भ्रौर मघ्य रात्रि के समय शाइस्ता खाँ के डेरे पर हमला कर दिया। रमजान के दिन थे, इसलिए दिन भर के रौजे, के बाद लोग खूब खा पीकर सो रहे थे। शिवाजी ने भ्राक मर्ग बोल दिया। शाइस्ता खाँ हड़बडा कर उटा ग्रौर खिड़की से कूद गया। शिवाजी की तलवार से उसकी तीन ग्र गुलियाँ कट गईं। कुछ दासियों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। शाइस्ता खाँ का लडका ग्रब्दुन फतेह खाँ तुरन्त ग्रपने पिता की मदद को दौडा श्राया परन्तु इस गडबड मे मराठों ने उसका काम तमाम कर दिया। ग्रौर फिर ग्रपने साथियों को ले शिवाजी सुरक्षित लौटा ग्राया। शाइस्ता खाँ ग्रब शिवाजी से काफी घबरा गया। ग्रतः वह ग्रौरगाबाद लौट गया। इस बात पर ग्रौर गजेब ग्रपने मामू पर बिगडा ग्रीर उसे ग्रपमानित करके बगाल भेज दिया।

#### १४-मुरार बाजी का पराक्रम एवं पुरन्दर की संधि

इसके बाद सन् १६६४ मे शिवाजी ने सूरत पर हमला किया। वहाँ ६ दिन तक कर वसूल करता रहा। यह सब द्रव्य लेकर वह रायगढ को सुरक्षित वापस आ गया। अब और गजेब ने मिर्जा राजा जयिसह और दिलेरखाँ को शिवाजी के विरुद्ध एक भारी सेना लेकर रवाना किया। पुरन्दर के किले का अधिकारी मुरार बाजी था। मुगल सेना और उसकी सेना (मराठा सेना) में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। मुरार बाजी ने बडा परा-क्रम दिखाया और अन्त मे वह मारा गया। परन्तु किला मुगल नहीं ले सके।

श्रव शिवाजी को यह स्पष्ट दीख पड़ा कि पुरन्दर मुगलो के हाथ मे गए बिना न रहेगा श्रौर वे एक के बाद एक मेरे किले ले लेगे। ग्रतः उसने मुगलो से मेल करने का निश्चय किया। श्रौर शिवाजी श्रौर मगलों के बीच सिंघ हो गई।

### १६ - शिवाजी का श्रागरा को प्रयास, केंद्र और मुक्ति

पुरन्दर की सिंघ होने पर जयसिंह ने बीजापुर के राज्य पर चढाई की और शिवाजी को ग्रपनी मदद के लिये बुलाया। वादे के मुताबिक शिवाजी ने जयसिह की मदद की । श्रीरगजेब इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ । उसने शिवाजी को ग्रागरा श्राने का निमं-त्रए। दिया। पर जाने के पहले उसने किलो का ग्रच्छा प्रवन्य किया ग्रीर ग्रपने राज्य का सारा कारोबार मोरोपंत पेशवा. अन्ना जी दत्तो सचिव और नीलो सोनदेव मुजुमदार नाम के तीन अधिकारियो के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद शम्माजी, कुछ विश्वास पात्र साथी तथा एक हजार सैनिक अपने साथ लेकर औरगाबाद गया। दो महीने मे शिवाजी आगरे पहुचा। श्रीरगजेब के पच सवें जन्म दिवस का जश्न मनाया जा रहा था। शिवाजी ने दरबार मे पहुंचकर श्रौरगजेब को भेट दी। श्रौरगजेब ने उसे जसवन्तिसह से नीचा दर्जा दिया इस पर शिवाजी कोघ से आग बबूला हो गये। (जसवन्तसिंह शिवाजी से हार खा चुका था)। शिवाजी को रामसिंह उसके डेरे पर ले गया। शिवाजी के चारो स्रोर कडा पहरा बिठा दिया गया । शिवाजी की प्रार्थना पर उसकी सारी सेना दक्षिए। भेज दी गई । शिवाजी को वापस जाने की आज्ञा नही दी गई। अब शिवाजी ने कहलवा दिया कि मे बीमार हूँ। और फिर एक दिन शाम को शिवाजी और शम्मा जी पिटारे में बैठकर पहरे से बाहर निकल ग्राए। हीरोजी फर्जन्द शिवाजी के पलग पर कपडे ब्रोढकर कुछ देर तक पडा रहा। फिर वह उठकर बाहर श्राया ग्रौर पहरे दारो को उसने कह दिया कि महाराज ग्राज ज्यादा बीमार है, मैं दवाई लाने बाहर जाता है तुममे से कोई भीतर न जाना। यह कहकर वह दक्षिए। की तरफ चल दिया। दूसरे दिन शिवाजी के गायब होने की सूचना मिली। दक्षिण की म्रोर

जाएँगे तो पकडे जाएँगे, इस विचार से पहले शिवाजी उत्तर की तरफ मथुरा गया। शम्मा जी को वही एक के पास छोड़ स्वय वैरागी का वेश बनाकर शिवाजी प्रयाग, गया म्रादि स्थानो से होता हुम्रा रायगढ पहुँचा।

#### १७ - शिवाजी ग्रौर ग्रौरंगजेब की संवि

शिवाजी श्रौर श्रौरगजेव की फिर सिंघ हुई ! इसमे शिवाजी को राजा की पदवी दी गई। दो वर्षों तक मामना शान्त रहा यह समय उसने राज्य की व्यवस्था करने में लगाया।

यह सिव बहुत दिनो तक न रही। इघर शिवाजी मुगल साम्राज्य में लूटमार कर ही रहा था, उघर औरंगजेब भी अपने छनकपट के दाव पेंच खेल रहा था। शिवाजी को मुगलों से युद्ध करने का और उन्हें दिए हुए किले वापस लेने का निश्चय करना ही पड़ा।

#### १८-- सिंहगढ़ विजय

विये हुए किलों मे पुरन्दर और सिहगढ नाम के किले महत्वपूर्ण थे। उन्हें खोने की बात शिवाजी और उसकी माता के हृदय मे चुभी हुई थी। अतएव इन किलों के लेने से ही इस युद्ध का कार्य प्रारम्भ करने का विचार शिवाजी ने किया। सिहंगढ लेने का काम अपने बाल मित्र तानाजी मालसुरे को दिया। वह अपने भाई सूर्याजी तथा एक हजार चुने हुए मावले लेकर एक रात्रि के अधेरे मे सिहगढ़ के नीचे पहुंच गया। मुसलमान बना हुआ उदयमानु नामका शूर राठौर सरदार वहाँ का किलेदार था। दोनों पक्षों मे घमासान युद्ध हुआ। उसमें ५० मावले तथा ५०० राजपूत मारे गए। तानाजी और उदयमानु भी मारे गए। सिहगढ़ का किला शिवाजी के हाय लगा।

#### १६- राज्याभिषेक श्रौर सन्त

६ जून १६७४ को शिवाजी का राज्याभिषेक हुया। इसके पश्चात् शिवाजी ने पुर्तगालियो पर चढाई की तथा फलटगा पर कब्जा किया, बेलोर तथा जिजी पर विजय प्राप्त की कर्नाटक के कुछ माग अपने कब्जे में किये, तुंगभद्रा और कृष्णा के दोग्राव पर कब्जा किया।

मुगलों ने बीजापुर पर श्राकमण किया पर शिवाजी ने बीजापुर को बचा लिया। बीजापर की रक्षा का काम शिवाजी के जीवन का श्रान्तिम काम था। इसके बाद थोड़े दिनों की बीमारी के बाद वह शीघ्र ही मर गया। शिवाजी ने श्रपना कार्य केवल १८ वर्ष की श्रवस्था मे प्रारम्म किया था। तब से मृत्यु-पर्यन्त उसे कभी भी विश्वान्ति नहीं मिली। वह सदैव लड़ाई भगड़ों में लगा रहा। इस कारण कोई श्राश्चर्य नहीं कि केवल ६० वर्ष की श्रवस्था मे, केवल सात दिन के ज्वर से बाद, गुड़वी रोग से, उसका श्रन्त हो गया।

ग्रीर वस्तुत: शिवाजी के ग्रन्त के साथ ही मराठों के राज्य का भी ग्रन्त समक्तना चाहिए क्योंकि बाद मे तो केवल उनके पुत्र शम्माजी जैसे विलासी ग्रीर ग्रालसी व्यक्ति राज्य के उत्तराधिकारी हुए।

# उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व

श्राचार्य श्री चतुरसेन शास्त्री का १५६ पृष्ठों का यह उपन्यास पूर्णतः ऐतिहा-सिक है। इसमे विश्वित लगमग समी घटनाएँ इतिहास की कसौटी पर खरी उतरतीं हैं। तिथियाँ भी इतिहास से अनुसार सही हैं उपन्यास मे विश्वित घटनाम्रों का विवरण-क्रम तिथि के अनुसार निम्न प्रकार है।

#### १- शाहजी भोंसले का परिचय

उपन्यासकार ने शाहजी भोसले के विषय मे बताया है— " एक घराना मोंसले का था जो पूना प्रान्त के ग्रन्तर्गत पाटस ताल्लुके मे रहता था ग्रीर वहाँ के दो गांवों की पटेली भी करता था। " इसी घराने मे एक पुरुष हुए, जिनका नाम मल्लूजी था। " इस समय निजामशाही में सबसे प्रमुख मराठा घराना सामन्त लखूजी जादोराव का था। "

मल्लूजी मोंसले का बडा पुत्र शाहजी था। शाह जी का ब्याह जादोराव की कन्या जीजाबाई से हुआ।" व

शाह जी का उपर्युक्त परिचय इतिहास-सिद्ध है। इतिहास के अनुसार 'भोंसा जी नाम के एक पुरुष से ये लोग भोसले कहलाने लगे। सम्माजी के लडके वापजी भोसले—बापजी के मालोजी ओर बिठोजी नामक दो लडके थे। \*\*\*\* ग्रारम्भ मे दोनों भाई लख् जी जाधाराव नामक एक सरदार के पास बारगीर बनकर रहने लगे। \*\*\*\* जगपालराव निम्बालकर ने अपनी बहिन दीपावाई का विवाह उससे (मालो जी से) कर दिया। उसके पहला लड़का हुआ और उसका नाम \*\* \*\*\* शाहजी रखा गया। शाह जी का विवाह जाधवराव की लड़की जीजाबाई से हुआ। "\*\*

### २ - शाहजी श्रौर जीजाबाई के विवाह की बात पक्की होना।

उपन्यास में जीजाबाई से शाहजी के विवाह का सयोग बडे मनोरजक ढग में विया है। यह इतिहास-प्रसिद्ध घटना है। घटना इस प्रकार है — एक बार वे (मल्लूजी) अपने पुत्र शाह जी को लेकर जादोराय के घर गए। जादोराय और मल्लू जी पुराने मित्र थे। तब बालिका जीजाबाई आकर शाह जी के पास बैठ गई। जादोराय ने हँसकर कहा — 'श्रच्छी जोड़ी है।' उसने लड़की से पूछा— 'क्या तू शाह जी से ब्याह करेगी?' यह सुनकर मल्लू जी उठकर खड़ा हो गया और कहा, 'देखो भाई, सबके सामने जादोराय ने अपनी कन्या का वाग्दान मेरे पुत्र शाहजी के साथ कर दि या है। अब जीजाबाई शाहजी की हुई।'' इसी प्रकार इस घटना का उल्लेख प्रसिद्ध इतिहासकार ग्रांट डफ ने किया है।' सुगुल इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा

१६२७ मे जहाँगीर मर गया, १६२० मे शाहजहाँ बादशाह हुम्रा। प्रशाहजहाँ का सेनापित खानजहाँ, शाहजहाँ से प्रसन्न न था। वह निजामशाह की शरएा मे पहुंचा। सेना पित को पकड़ने के लिये शाहजहाँ ने सेना भेजी। शाह जी मोसले ने हिन्दू सरदारों को लेकर शाही सेना को खदेड़ दिया। इससे कुद्ध होकर शाहजहाँ ने खुद एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण पर चढाई की। मन्ततः खानजहाँ माग खड़ा हुम्रा। इसी समय मिलक भ्रम्बर की मी मृत्यु हो गई। तब शाहजी ने भी भ्रपनी सेवाएँ शाहजहाँ को अपित करदी। परग्तु वह निजामशाह के शुभिचन्तक बने रहे। कुछ काल बाद निजामशाही के वजीर मिलक भ्रम्बर

१. सह्याद्रिकी चट्टाने: पृ०६।

२. श्रीगोपाल दामोदर तामसकर: मराठो का उत्थान और पतन, पृ० ४८-४६।

३. सह्याि की चट्टानें : पु० ७। ४. ग्रांट डफ : हिस्ट्री आफ मराठाज, पू० ७०।

५ सह्याद्रिष्ट्र की चट्टाने : पुं० प।

सह्याद्रि की चट्टानें २२१

के पुत्र फतहला ने अपने बादगाह को कत्ल करके शाहजहाँ से सिध करली। तब शाहजी निजाम शाही छोडकर बीजापुर दरबार की सेवा मे आगए। ये सब घटनाएँ इतिहास प्रसिद्ध है। -४ - आदिलाशाही और बीजापुर की गतिविधियां

इसके पश्चात् लेखक ने श्रादिलशाही बीजापुर की राजनैतिक गतिविधियों का उल्लेख किया है। यह सब वर्णन इतिहास से ही लिया गया है, उपन्यास से यदि इसे निकाल भी दिया जाए तो उपन्यास के प्रवाह में कोई गत्यवरोध उत्पन्न नहीं होगा। १-शिवाजी का कौट्मिक चित्र

उपन्यासकार शाह जी के विवाहो, उनकी सतानों के विषय में इतिहास-प्रसिद्ध वर्णन देता है। शाह जी ग्रौर जीजाबाई का ग्रलग होना तथा शिवाजी का ६ वर्ष की ग्रायु में मुसलमानों के डर से इघर-उघर डरते फिरना, ग्रादि का वर्णन है। शिवाजी के प्रारम्भिक जीवन के विषय में ऐतिहासिक तथ्यों के उल्लेख के बाद पाठक ग्रमुमव करते हैं जैसे वे इतिहास के नीरस ग्रहाते से निकल कर उपन्यास की मनोरम बाटिका में पहुँचे हो। प्रारम्भ के १२ पृष्ठों में उपनासकार ने तत्कालीन दक्षिण इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

#### ६-बीजापुर के दरबार में

मुरारजी पन्त जीजाबाई को शाह जी का सदेश देते है कि शिवाजी को बीजा-पुर शाह को सलाम करने के लिए श्राना चाहिए। शिवाजी मना करते है। समभाने-बुभाने पर वे जाते है, साधारण सा सलाम करते है। शाह नाराज हुश्रा पर शिवाजी ने अपनी वाक् चातुरी से शाह को प्रसन्न कर लिया, "मैं जैसे पिताजी को सलाम मुजरा करता हूँ वैसे ही श्रापको की है, पिता जी के समान समभकर।" इस पर प्रसन्न होकर शाह ने शिवाजी का दूसरा विवाह कराया। ध इस घटना के विषय मे इतिहास श्रधिकाशतः मौन है। इसमे श्राशिक सत्य है कि शिवाजी ने शाह को सलाम करने का विरोध किया। शिवाजी के कई विवाह हए इसका उल्लेख भी इतिहास मे मिलता है।

#### ७ दादा कोंगादेव

दादा कोंग्रादेव भी ऐतिहासिक पुरुष हैं। वे शिवाजी के गुरू थे, उन्होंने शिवाजी को राजनीति श्रादि की शिक्षा दी थी। इतिहास के श्रमुसार दादा कोग्रादेव कुलवर्गी यानी पटवारी था। पूना श्रौर सूपा की जागीर पाने पर शाह जी ने इसे उसकी व्यवस्था सौप दी। इस पुरुष ने इस जागीर की स्थिति बहुत सुधारी तथा शिवाजी को सब प्रकार की श्रावश्यक शिक्षा दी। अ

#### =-शिवाजी का स्वराज्य के लिए युद्ध प्रारम्भ

१. सह्याद्रि की चट्टाने : पृ० द।

२. श्रीगोपाल दामोदर तामसकर : मराठो का उत्थान और पतन, पृ॰ ६१।

३. सह्याद्रिकी चट्टाने . पृ० ६-- १०। ४. वही पृष्ठ ११। ५. वही पृ० १२।

६. सह्याद्रि की चट्टाने . पु० १३-१४।

७. श्रीगोपाल दामोदर तामसकर: मराठो का उत्थान और पतन, पू. ७०।

दादा कोरादेव की मृत्यु के पश्चात् शिवाजी ने श्रपनी स्वतन्त्रता की हुंकार भरी श्रौर पहला वार तोररा के किले पर किया।  $^3$  यह इतिहास-प्रसिद्ध घटना है।  $^2$ 

इसके पश्चात् शिवाजी ने राजगढ नामक किला बनवाया ! शिवाजी की हरकतो से आदिलशाह कुद्ध हुआ , उसने शाहजी से कहा कि अपने पुत्र को समभाये । शाहजी ने कह दिया कि वह मेरी इच्छा के विरद्ध कार्य कर रहा है । आदिलशाह ने शिवाजी को दड देने को एक बड़ी भारी सेना भेजी ।

इस समय तीन तरुग सरदार शिवाजी के उत्थान मे सहायक थे—एक ताना-जी मलूसरे, दूसरे पेशाजी कंक ग्रौर तीसरे बाजी प्रमु पारुलकर। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता किनकेड ने भी इसी प्रकार का वर्गुन किया है। प्र

#### ६-ग्रतिप्राकृत घटनायें

उपन्यासकार ने भ्रागे वर्णन किया है कि स्वप्न में शिवाजी को मवानी ने दर्शन दिये कि उस मन्दिर के पास बहुत सा घन गड़ा पड़ा है। श्रीर मवानी का श्रादेश है कि उसे खुदवाग्रो। खुदवाने पर श्रतुल सम्पत्ति वहाँ से निकली। ६

इस घटना का सकेत देते हुए मराठा इतिहास के पिडत गोपाल दामोदर ताम-सकर अपनी पुस्तक मराठो का उत्थान और पतन में लिखते हैं कि, 'कहते हैं इस किलें (तोरणा या प्रचंड गढ़) में एक जगह शिवाजी को बहुत सा गड़ा हुआ घन मिला और उसने घोषित कर दिया कि भवानी देवी ने प्रसन्त होकर यह द्रव्य मेरे काम के लिए दिया है। इस द्रव्य से उसने गोला बारूद आदि खरीटकर किले की रक्षा का प्रबन्ध कर दिया।"

उपन्यासकार ने भी भवानी के प्रसाद स्वरूप धन से एक फिरगी से गोला बारूद खरीदवाया है।  $^{5}$ 

#### १०-शिवाजी का शाही खजाना लूटना

इस इतिहास-प्रसिद्ध घटना का वर्णन उपन्यासकार ने बडे रोचक ढग से किया है। इसकी रोचकता यही है कि शिवाजी ने अपने बुद्धि-कौशल से बिना अपनी जन-धन की हानि कराये भारी शाही सेना के सरक्षरण से कल्यारण के हाकिम मुल्ला द्वारा भेजा हुआ खजाना लूट लिया और शाही सेना को हथियार छोड़कर तथा अपने प्रारण बचाकर भागना पड़ा।

१. सह्याद्रि की चट्टाने पृ. १८।

२. श्री गोपाल दामोदर तामसकर : मराठो का उत्थान और पतन, पृ. ६८।

२. सह्याद्रिकी चट्टाने : पृ. १६। ४. वही पृ. २५।

<sup>4. &</sup>quot;Dadaji Kondev collected round Shivaji other boys of his own age. The best known were Tanaji Malusare, a petty baron of Umra the village in the Konacan. Baji Phasailkar the deshmukh of the village of Muse and Yesaji Kank, a small land holder in the Sahiyadris."

किनकेड-ए हिस्ट्री आफ गराठा पिपिल, पू. १२६।

६. सह्याद्रि की चट्टानें : पृ. २६-३०।

७. श्रीगोपाल दामोदर तामसकर: मराठो का उत्थान और पतन,पृ. ६८।

सह्लाद्रिकी चट्टानें : पृ० ३१ ।

उपन्यासकार ने यहाँ एक सफल युद्ध-नीति का उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसमे शत्रु-पक्ष को तो प्रवल हानि उठानी पड़े और अपनी कोई हानि न हो। वह घटना एतिहासिक है। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता ग्रॉट डफ ने भी इसी प्रकार कहा है। दे

#### ११ - शाह जी का बन्दी बनाया जाना तथा मुक्ति

शाही खजाना लूटकर शिवाजी ने चढ़ी रकाब कगोरी, तोहगढ श्रादि को कब्जें में कर लिया, कोकरा प्रदेश को लूटा, मुल्ला अहमद को कैंद कर लिया। इन खबरों से श्रादिलशाह तिलिमिला उठा, उसने वाजी घोरपाडे की सहायता से शाह जी को कैंद कर लिया। ये सब घटनाये ऐतिहासिक है। शिवाजी के इतिहास के प्रकांड पिटत डा॰ सर यदुनाथ सरकार ने भी ऐसा ही लिखा है। परन्तु शाह जी ने कह दिया कि मुभे शिवाजी के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वह जैसा आपसे वागी है वैसा ही मुभ से भी बागी है। ठीक ऐसी बात ग्राट डफ कहते है।

शिवाजी ने अपने पिता के छुटकारे के लिए शाहजहाँ से सम्पर्क स्थापित किया और शाह जी को छुटकारा दिलाने में सफल हो गया। अ

१२-शाह जी के नामकरण का रहस्य

उपन्यासकार ने शाह जी के नामकरण के रहस्य का उद्घाटन उस समय किया है जब शिवाजी का दूत मुराद के पास जाता है और शाह जी की मुक्ति के लिए कहता है, तो मुराद ने उससे कहा कि यह शाह जी नाम तो किसी हिन्दू का अजीबोगरीब है। इस पर दूत ने मुराद को उत्तर दिया, "इनके वालिद बुजर्गवार मालों जी मोसला को जब अर्से तक भौजाद न हुई तो उनकी बीबी दीपाबाई ने बहुत दान पुण्य किया और मालोंजी ने शाह

१. सह्यादिद्र की चट्टाने : पू० ३७।

R. "Having heard that a large treasure was forwarded to court by Moorana Ahmad, Governor of Kallian, Shivaji put himself at the head of 300 horses, taken at Sopa, now mounted with Bargeers on whom he could depend and accompanied by a party of Mawules, he attacked and dispersed the escori, divided the treasure amongst the horsemen and conveyed it with all expedition to Rajgarh."

३. सह्याद्रिकी चट्टाने पृ. ३८।

<sup>8.</sup> As soon as the two Raos (Baji Rao Ghorpare and Jaewant Rao) arrived and he (Shivaji) learnt of there purpose, he in utter bewill-derment took horse and galloped away from his house along, Baji Ghorpare gave chase, caught him and brought him before the Nawab who threw him into the confinement.

डा॰ यदुनाथ सरकार : शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पृ. ३६।

५ सह्याद्रिकी चट्टानें : पू. ३८।

<sup>5. &</sup>quot;Shahji persisted in declaring that he was unconnected with his son; that Shivaji was as much in rebellion against him as against the King's Govt."

ग्राट डफ : हिस्ट्री आफ मराठाज, पृ० ११३।

७. सह्याद्रि की चट्टाने : पू. ४१।

शरीफ की ज्यारत भी की उन्हीं की दुआ है उनके दो बेटे हुए जिनके नाम शाह जी व शरीफ जी रखे गए।" श्रे इतिहासज्ञ ग्रांट डफ भी इस घटना की पुष्टि देता है। श्रे १३—शिवाजी द्वारा जावली के चन्द्रराव मोरे का वध तथा जावली-विजय

जावली के चन्द्रराव मोरे का वध करके शिवाजी जावली पर विजय प्राप्त कर ली। प्रसिद्ध इतिहासकार सरकार अपीर ग्रांट डफ श्रीविने इसका वर्णन किया है। १४--दक्षि**ण की दशा** 

उपन्यासकार ने दक्षिए। की राजनैतिक स्थिति पर सिक्षप्त प्रकाश डाला है।
यह वर्णन इतिहास से ही लिया गया है इसमें दिखाया गया है कि निजामशाही की समाप्ति
हो गई! बीजापुर का दिक्षिए। में अकेला डंका बज रहा था। परन्तु विलास मे डूब जाने के
कारए। इस राज्यके अंश घीरे-धीरे मुगल साम्राज्य मे विलीन होने लगे। आदिलशाह द्वितीय
मर गया और नाबालिंग सुल्तान के गद्दी पर बैठते ही बीजापुर के अधिकारियों मे
भगडा शुरू हुआ। शिवाजी को अब बीजापुर की हानि करके अपना राज्य बढ़ाने का अवसर
मिल गया।

#### १५-महाराष्ट्र की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति

उपन्यासकार ने इतिहास की शैली मे महाराष्ट्र की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं घार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। वस्तुतः ये पृष्ठ इतिहास के ही पृष्ठ है, उपन्यास से यदि इन्हें निकाल भी दिया जाए तो भी उपन्यास में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। हाँ इतना अन्तर अवस्थ पड़ेगा कि यदि इस प्रकार से पृष्ठ निकाल दिये गए तो उपन्यास के कठिनाई से १०० पृष्ठ रह जायेंगे।

#### १६-ग्रौरंगजेब ग्रौर शिवाजी

उपन्यासकार ने श्रौरंगजेब श्रौर शिवाजी के चॅरित्रो की विशेषताएँ बताई है श्रौर उनके कार्यक्रमों का वर्णन संक्षेप में इतिहास का दामन पकड़े हुए किया है।

१६५७ के ग्रीष्मकाल मे शाहजहाँ ग्रागरा मे बीमार पड़ा। ग्रीरगजेब सिहासन-प्राप्ति के लिये उत्तर की ग्रोर चला। उसने ग्रपने बाप को कैंद कर लिया, भाईयो को मारा ग्रीर ग्रालमगीर के नाम से मुगल तख्त पर ग्रारोहण किया।

१. सह्याद्रि की चट्टानें : पृ० ४०।

R. "He (Mallojee) had no children for many years. A celeberated Mohamedan saint or peer named Shah Shareef, residing at Ahmadnagar was engaged to offer up prayers to this desirable end, and Mallojee's wife having shortly after given birth to a son, in gratitude to the peer's supposed benediction, the child was named after him. Shah, with the Marhatta adjunct of respect 'Jee' and in the ensuing year, a second son was in like manner amed Shareef Jee."

ग्राट डफ : हिस्ट्री आफ मराठाज, पू० ६६ ।

३. सह्याद्रि की चट्टानें : पृ० ४२।

४. डा० यदुनाथ सरकार : शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पू० ४१ !

४. ग्रांट डफ : हिस्ट्री आफ मराठाज, पृ. ११७-११ ।

६. सह्याद्रिका चट्टानें : प. ४६-४८। ७. वही : प. ४१-४४।

#### १७-ग्रफजल खां का वध

वैसे तो शिवाजी के द्वारा अफजल खाँ के वय की घटना इतिहास में वड़े मनो-रंजक ढंग से मिलती है। उपन्यासकार ने इसे ग्रीर ग्रविक रोचक बनाकर प्रस्तुत किया है। 'बीजापूर के सरदार ग्रफजल खाँ ने शिवाजी के पकड़ने के लिए सेना-सहित प्रस्थान किया। वह बड़ा घमडी था। शिवाजी के स्थान के पास पहुँच कर उसने अपने दूत कृष्ण जी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा ग्रीर कहलाया कि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त है। \*\*\* बस बेहतर है कि मुभसे ग्राकर मिलो, मैं तुम्हें माफी दिलवाऊँगा। वास्तव मे यह उसकी एक चाल थी कि किसी भी प्रकार शिवाजी फूसलावे में आ जाए और फिर उसे कैंद कर लिया जाए। शिवाजी ने वड़ी चातूरी से कृष्ण जी भास्कर से ग्रफजल खाँ की यह चाल ज्ञात करली और शिवाजी ने अफजल खां से मिलने की अपनी स्वीकृति कृष्ण मास्कर को देदी । शर्त यह रखी कि दोनों भ्रकेले मिलेंगे, दोनों सेनाएँ दूर खड़ी रहेगी । भ्रफजल खाँ ने स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने सिर पर फौलाद का शिरस्त्रारा पहना, ऊपर पगडी बाँध ली सारे शरीर पर जजीरी-कवच घारण किया, ऊपर सुनहरी काम का अगरखा पहना, बाएँ हाथ की चारो उंगलियों में तीव व्याघ्र नख नाम का फौलादी अस्त्र और दाहिनी श्रास्तीन मे बिछ्या छिपा लिया। श्रफजल शिवाजी से गले मिलने श्रागे बड़ा। शिवाजी का सिर मुश्किल से उसके कंघों तक ग्राया। ग्रफजल खाँ ने शिवाजी की गर्दन ग्रपने बाएँ हाथ से दबाकर दाहिने हाथ से खंजर निकाल उनकी बगल में घोंप दिया। खजर जिरहबरूतर में लगकर खिसक गया। इसी समय खान जोर से चीख उठा। शिवाजी के बाएँ हाथ के बघ-नसे ने खान का समूचा पेट चीर डाला था। श्रीर उसकी ग्रॉतें बाहर निकल ग्राई थी। इसी समय सैयद की तलवार का करारा हाथ शिवाजी के सिर पर पड़ा। वार से उनका भिलमिल टोप कट गया और थोडी चोट भी आई। इसी समय जीवाजी महता ने उछल कर सैयद का तलवार वाला हाथ काट डाला और उसका सिर मुट्टा सा उड़ा दिया। शम्मजी ने खान का सिर काट लिया।

प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता यदुनाथ सरकार ने भी इसी प्रकार का वर्णन कृष्णजी भास्कर के सम्बन्ध मे किया है।

सी० ए किनकेड ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ दी मराठा पीिपल' में अफजल खाँ के वघ का वर्णन भी इसी प्रकार किया।

१ सहा प्रि की चट्टानें : पृ. ५१-६६

R. "Then came Afzal's envoy Krishnaji Bhaskar with the invitation to parley. Shivaji treated him with respect and at night met him in secrecy and solemnly appealed to him as a Hindu and priest to tell him of the Khan's real intention, Krishnaji yielded so far as to think the Khan seemed to harbour some plan of mischief."

डा० यदुनाथ सरकार : शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, प्. ६४।

<sup>3. &</sup>quot;.....and by a common trick of Indian Wrestlers, Afzal Khan was trying to dislocate Shivaji's neck by twisting his head. He (Shivaji) swung his left arm round the Khan's stomach and as he winced under the pain Shivaji freed his right arm and drove the dagger into his enemy's back. ..... Shivaji snatched a sword from Jiwaji Mehta .... and struck the Khan through his shoulder. He fell calling for help Syed Banda ..... rushed up..... Shambhaji then cut off the dying man's head and brought it back to Shivaji."

किनकेड: ए हिस्ट्री आफ मराठा पिपिल, पृ. १६२।

१८-पन्हाला दुर्गका घेरा

अफजल खां के मरने और उसकी सेना के संहार द्वारा प्राप्त विजय से उन्मत्त मराठे ग्रव दक्षिणी कोंकड और कोल्हापुर के जिलों मे जा घुसे । इस प्रकार अन्य स्थानों पर भी कब्जा किया । अब अली आदिलशाह ने एक वड़ी सेना लेकर शिवाजी के विरुद्ध भेजी । शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग मे आश्रय लिया । आदिलशाही सेना ने, दुर्ग का घेरा डाल दिया., ५ महीनों तक घेरा डाले पड़ी रही । एक दिन रागि में शिवाजी निकल मागे । बीजापुरी सेना को बाजी प्रमु और उसके सैनिको ने अपनी छातियों की दीवारों से रोक दिया । उनमें से एक-एक कट मरा । यहाँ शिवाजी को घड़ी हानि उठानी पड़ी । ये समस्त घटनाएँ ऐसी हैं जिनके विषय में इतिहासकारों में कोई मतभेद नहीं । तामसकर इसकी पुष्टि करते हैं ।

१६-शिवाजी श्रौर बीजापुर की संधि

शाह जी शिवाजी के पास ग्रादिलशाह की ग्रोर से संधि प्रस्ताव लेकर ग्राए। उन्होंने शिवाजी के सिर पर छत्र रखा ग्रोर कहा कि ग्राज से तू छत्रपति नाम से प्रसिद्ध हो ग्रौर संघि हो गई। इस प्रसंग मे इतना ही सत्य है कि शिवाजी की बीजापुर के साथ सिघ हुई ग्रौर इसमे शाह जी ने मध्यस्थ का काम किया। तामसकर लिखते हैं, "तब समय देख कर उसने (शिवाजी ने) बीजापुर वालो से सिघ करली।" उपन्यासकार ने इस ऐतिहा-सिक सत्य को थोड़े मनोरंज क ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने दिखाया है कि पिता पुत्र के पास सिध-दूत के रूप मे ग्राये। इससे उपन्यास मे ग्रौपन्यासिक तत्व का मिश्रगा हुग्रा है। ३०-शिवाजी का शाइस्ता खां को घायल करना

श्रौरंगजेब से शाइस्ता खा को शिवाजी को पदाकान्त करने भेजा। परन्तु उसे निराश होना पड़ा। शिवाजी एक बारात के साथ मिलकर धूना नगर मे प्रवेश कर गए और रात्रि मे उन्होने शाइस्ता खां के महल में घुसकर, उंस पर आक्रमण कर दिया। एक दासी की सहायता से महल की छत से वह नीचे कूद पड़ा। शिवाजी की तलवार से उसकी श्रगुलियाँ ही कट पाई और शिवाजी मृगलो को काफी हानि पहुँचा कर सुरक्षित लौट श्राए। श्रौरंगजेब को बड़ा कोध श्राया श्रौर उसने शाइस्ता को वापिस बुला लिया तथा श्रपमानित करके बगाल भेज दिया। श्री से सब घटनाएँ इतिहास प्रसिद्ध हैं। यदुनाथ सरकार श्रादि ने इन घटनाश्रो की पुष्टि की है। द

# २१ - शिवाजी द्वारा सूरत की लूट एवं औरंगजेब की बौखलाहट

शिवाजी ने सुरत को लूटने की योजना बनाई। अग्रीर बड़े कौशल से शिवाजी ने चार दिनो तक सुरत को लूटा। कुल मिलाकर एक करोड़ रुपया सुरत की लूट से उनके

१. सह्याद्रि की चट्टानें : प्. ७४।

२. श्री गोपाल दामोदर तामसकर : मराटों का उत्थान और पंतन, पृ १९६

३. सह्याद्रि की चट्टानें : पू. ७६।

४. श्री गोपाल दामोदर तामसकर : मराठो का उत्थान और पतन, पृ. १९६

४. सहाद्रि की चट्टानें ; पृ. ७७-८१।

६. डा० यदुनाथ सरकार : शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स : पृ. ६ -

७. सह्याद्रिकी चट्टनें: पृ. ८१-८३।

सह्याद्रि की चट्टानें २२७

हाथ लगा। जब शिवाजी ने सुना कि नगर की रक्षा के लिये सेना ग्रारही है तो वे वहाँ से चल पड़े।

शाइस्ता खॉ की हार और सुरत की लूट ने औरंगजेब को वौखला दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध कठोर कदम उठाया।

सी० ए० किनकेड ने इस घटना की पुष्टि की है।

२२-ग्रौरंगजेब की शिवाजी को कुचलने की योजना ग्रौर मुरार जी बाजी प्रभु का पराक्रम

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि शिवाजी की हरकतों से औरंगजेब बुरी तरह बौखला गया था अतः उसने शिवाजी को कुचल डालने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में दिलेरखां के साथ एक मारी सेना भेजी। मिर्जा राजा ने बीजापुर दरबार को अपने पक्ष में करके और बीजापुर के अन्य सारे शत्रुओं को अपने साथ मिलाकर सब ओर से एक साथ ही शिवाजी पर आक्रमण करने का आयोजन किया। इस संयुक्त सेना ने शिवाजी के पुरन्दर के किले को घेर लिया। दिलेरखां के नेतृत्व में किले पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिये पुरन्दर के किलेदार मुरारजी बाजी प्रभु ने जो वीरता दिखाई उससे पाठक रोमाँचित हो उठता है। उसने ५०० पठानों को मार गिराया। इसकी वीरता और साहस को देखकर दिलेरखां ने उसे संदेश भेजा कि यदि वह आत्मसमपंण कर देगा तो वह उसे अपनी अधीनता में एक उँचा पद देगा। परन्तु उसने अस्वीकार कर दिया और लड़ते-लडते युद्ध भूमि में जूभ मरा। इस प्रकार शिवाजी की पराजय निश्चित हो गई। इतिहासकार श्री यदुनाथ सरकार ने अपनी पुस्तक 'शिवाजी एण्ड हिंज ठांइम्स' में ऐसा ही रोमाँचकारी वर्णन किया है। "

२३-पुरन्दर की संधि

मुगलों के पुरत्दर पर आक्रमण के समय पुरन्दर के किले में मराठा अधिकारियों के बहुत से कुटुम्ब आश्रय लिये बैठे थे। अब शिवाजी को यह मय उत्पन्न हुआ कि पुरन्दर का पतन होने पर ये सब कैंद हो जायेंगे और उन्हें अपमानित होना पड़ेगा। निरुपाय शिवाजी ने जयसिह के पास संघि का प्रस्ताव भेजा। सिंघ के अनुसार चार लाख हुन वार्षिक आय वाले शिवाजी के २२ किले मुगल साम्राज्य में मिला लिये गए और राजगढ के किले सहित एक लाख हुन की वार्षिक आय वाले कुल १२ किले इस शर्त पर शिवाजी के पास रहने दिये गए कि वे मुगल साम्राज्य के राज्य-मक्त सेवक बने रहेगे। पुरन्दर की संधि इतिहास प्रसिद्ध घटना है। प्रत्येक इतिहासकार ने इसका विवरण दिया है। श्री यदुनाथ सरकार ने भी इसी प्रकार की बात कही है।

२४-शिवाजी का मुगल सेना के साथ मिलकर बीजांपुरी सेना पर ग्राक्रमण:

२५ दिसम्बर १६६५ को शिवाजी की सेना के साथ मुगुल सेना ने मिलकर

१. सह्याद्रि की चट्टानें--पृष्ठ ५१-५३।

२. सी० ए० किनकेड: ए हिस्ट्री आफ दमराण पिपिल: पृ. २०६

३. सह्यादि की चट्टानें : पृ. द६-द७।

४. श्री यदुनाथ सरकार: शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पृ. १९६।

४. सह्यादिकी चट्टानें : पृ. ८८।

६. श्री यदुनाथ सरकार: शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पू. १२१।

बीजापुरी सेना पर आक्रमण किया। यह अभियान नितान्त असफल रहा। अपरिमत घन हानि होने और इस करारी हार की सूचना पाने से औरंगजेब जयिंसह से बहुत नाराज़ हो गया और उसे हुक्म दिया गया कि वह शाहजारा मुग्रज्जम को दक्षिण की सूबेदारी के अधिकार सौंपकर वहाँ से चले आए। अपमान से क्षुब्ध और निराशा से भरे हुए जयिंसह ने आगरे की ओर कूच किया। २० अगस्त १६६७ को वह बुरहानपुर में मर गया। ये घटनाएँ इतिहास की कसौटी पर खरी उतरती हैं। वस्तुतः यह वर्णन उपन्यासकार ने इतिहास के पृष्ठों से ही लिया है, इस वर्णन में औपन्यासिकता नहीं है।

#### २४ - शिवाजी की ऋर्ध-रात्रि की सभा:

शिवाजी ने आगरा जाने से पूर्व अर्ध-रात्रि में अपने मुख्य राजकर्मचारियों की एक समा की । इसमें कुछों ने शिवाजी का श्रागरा जाने का विरोध किया कि श्रापका आत्मसमर्पण अनुचित है। इस पर शिवाजी ने कहा, 'आत्मसमर्पण केवल शिवा ने किया है मराठों ने नहीं । मेरे म्रात्म समर्पण का लाभ उठाकर तुम अपनी तलवारों की घार श्रौर तेज करलो । म्राज मैं दिल्ली जा रहा हैं। कल उनकी जरूरत पड़ेगी।" वहाँ उपन्यास-कार ने थोड़ा हेर-फेर किया है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ किनकेड के अनुसार, शिवाजी ने पूरन्दर की संधि, जिसके अनुसार उन्हें ग्रागरा सम्राट की सेवा में जाना था, होने से पूर्व ग्रपनी माता तथा शेष ग्रफसरों के साथ विचार विनिमय किया था। सबकी राय से ही वे जयसिंह से मिलने गये। उपन्यासकार ने ऋर्घ-रात्रि की सभा में शिवाजी के मुख से कहलाया है, 'तो मित्रों, हमने महाराज जयसिंह से संधि की है। हमारे और कपटी औरंगजेब के बीच वह बुद्ध राजपूत है, जिसकी तलवार की धार ग्रटक से कटक तक प्रसिद्ध है। उन्होंने मुक्त से कहा था कि जब सत्य से हिन्दु-धर्म की रक्षा न हुई, तो सत्य छोड़ने से कैसे होगी। वह बात मैंने गाँठ बाँघ ली है और तब तक मैं सन्धि से बद्ध हुँ जब तक शत्रु संधि मंग न करे।" इतिहासकार सी० ए० किनकेड के अनुसार शिवाजी ने पुरन्दर की संघि, जिसके अनुसार उन्हें ग्रागरा सम्राट की सेवा में जाना था, होने से पूर्व ग्रपनी माता तथा शेष श्रफसरों के साथ विचार विनिमय किया था। सबकी राय से ही वे जयसिंह से मिलने गए।

उपन्यासकार ने इस सभा का वर्णन शिवाजी के आगरा आने से पूर्व किया है। अतः इस घटना को हम ऐतिहासिक ही मानते हैं।

## २६ - शिवाजी का ग्रागरा जाना तथा ग्रौरंगजेब के दरबार में जाना :

पुरन्दर की संधि के अनुसार शिवाजी आगरा पहुंचे। आशा के प्रतिकृल अपना स्वागत देखकर शिवाजी का मन खिन्न हो गया। दरबार में भी उन्हें पाँच हजारी मनसब-दारों की पंक्ति में खड़ा किया गया। उघर घंटे भर से खड़े रहने के कारण वे थक गये थे भीर इस अपमान से गुस्से से लाल हो उठे। औरंगजेव ने रामसिंह से कहा कि शिवाजी से पूछे कि उनकी तबियत कैसी है। रामसिंह के पूछने पर वे उबल पड़े। तुमने देखा है, तुम्हारे बाप ने देखा है। क्या मैं ऐसा आदमी हूँ कि जानबूभ कर मुभे यों खड़ा रखा जाए। 'क

<sup>9.</sup> सह्यादि की चट्टानें — पृ०६७। २. वही — पृ०६६। ३. वही — पृ०१०० ४. सह्यादि की चट्टानें — पृ०१९।

सर यदुनाथ सरकार ने भी इसी प्रकार लिखा है.। फिर वे मुडकर बादशाह की तरफ पीठ करके वहाँ से चल दिये और जाकर एक थ्रोर बैठ गए। रामसिंह ने उन्हें समभाया पर उन्होंने एक न सुनी और कहा, 'मेरा सिर काट कर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन मैं बादशाह के सामने अब नहीं खाता। सर यदुनाथ सरकार ने भी इसी प्रकार लिखा है। '

इस प्रकार ये घटनाएँ इतिहाम से ज्यूँ की त्यूँ ले ली गई हैं। २७~ औरंगजेब द्वारा शिवा को कैंद करना :

शाइस्तालाँ की स्त्री का औरगजेब पर बहुत ग्रसर था। वह उस रात की घटना भूली नहीं थी, जब शिवाजी शाइस्तालाँ के महल में घुस पड़े थे और शाइस्तालाँ को ग्रपने प्राण बडी कठिनाई से बचाने का ग्रवसर मिला था। इसने तथा कुछ और ऐसे ही व्यक्तियों ने शौरगजेब के कान भरे और उसे शिवाजी के विरुद्ध भड़का दिया। औरगजेब ने ग्रब यही निर्णय किया कि ग्रागरा ग्राने पर या तो उन्हें भरवा डाला जाय या कैंद कर लिया जाए। इसी से उसने दरवार मे उसकी ग्रवज्ञा की थी। शौरंगजेब ने कहा कि शिवाजी को ग्रागरा के किलेदार ग्रन्दाजलाँ को सौप दिया जाए। लेकिन रामसिंह ने इसका विरोध किया और उसने वजीर ग्रामिनलाँ से कहा, 'मेरे पिता के वचन पर शिवाजी ग्रागरा ग्राए हैं, मैं उनकी जान का जामिन हूँ, पहले बादशाह हमको मार डाले ग्रौर उसके बाद जो जी मे ग्रावे, करे, रामसिंह से मुचलका लिखवा लिया गया और शिवाजी को रामसिंह के सुपुर्द कर दिया गया। इतना होने पर भी श्रौरगजेब ने शहर कोतवाल सिद्दी फौलाद लाँ को हक्म दिया कि शिवाजी के डेरे के चारो तरफ तोप रखवा कर शाही फोजे बिठा दी जाए। इस प्रकार शिवाजी को ग्रागरा मे कैंद कर लिया गया। '

यह वर्णन इतिहास मे बिल्कुल इसी प्रकार का मिलता है। <sup>ध</sup> बिल्क यूँ कह सकते हैं कि उपन्यासकार ने इतिहास के पृष्ठों को उठाकर रख दिया है। २६—शिवाजी का कैंद से भागना:

शिवाजी ने वजीर म्राजम जफर खाँ मौर दूसरे बड़े -बड़े उमरावो को घूस देकर

<sup>9. &</sup>quot;Maratha Raja burst forth, "You have seen! your father has seen and your Padishah has seen what sort of man I am and yet you have wilfully made me stand up so long."

डा० यदुनाथ सरकार—शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पृ० १४२।

२. सह्याद्रि की चट्टानें- पृ० ११०-9११।

<sup>3. &</sup>quot;The Kumar followed and tried to reason with him, but the Maratha King could not be persuaded, he cried out, "My destined day of death has arrived, either you will slay me or I shall kill myself. Cut off my head, if you like but I am not going to the Emperor's presence again."

डा॰ यदुनाथ नरकार-शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पृ० १४३।

४. सह्याद्रि की चट्टाने-पृ० ११३-११४।

५. श्री यदुनाथ सरकार--शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स पृ० १४३-१४५

श्रपने छटकारे की सिफारिशें बादशाह से कराई। पर उसने कोई सिफारिश नहीं सुनी। श्रव शिवाजी ने चतुराई से काम लिया। उन्होंने बादशाह से कहलवाया कि मेरी सेना तथा सरदारों को दक्षिण भेज दिया जाए क्योंकि मैं शाही सुरक्षा मैं हूँ ग्रौर इतना खर्च मैं कर नहीं सकूँगा। बादशास ने इस बात को ग्रपने पक्ष में समक्षा ग्रौर उनकी सेना ग्रौर सरदारों को दक्षिण लौटने की ग्राज्ञा देदी।

शिवाजी ने अपने जेलर सिद्धि फौलाद खाँ से दोस्ती गाँठ ली और उसे यह दिखाया कि मै आगरा मे प्रसन्त हूँ। साथ ही वे फौलाद को प्राय: अच्छी मेट देते रहते थे। फौदाद खाँ की रिपोर्ट पर बादशाह ने शिवाजी पर से बहुत सो पाबन्दियाँ हटा ली। कुछ दिनों बाद शिवाजी ने बादशाह से कहा कि मैं फकीर होकर किसी तीर्थ में दिन व्यतीत करना चाहता हूँ। इस पर बादशाह ने हंसकर जवाब दिया— ख्याल अच्छा है, फकीर होकर प्रयाग के किले मे रहो। बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ मेरा सूबेदार बहादुर खाँ तुम्हे हिफाजत से रखेगा।

ग्रब शिवाजी ने बीमार होने का बहाना कर लिया। बड़े-बड़े हकीम ग्राये पर शिवाजी ग्रच्छे न हुये न मरे। श्रौर एक दिन प्रसिद्ध हो गया कि शिवाजी ग्रच्छे हो रहें हैं, मुलाकातियों के ग्राने की मनाही है। शिवाजी के ग्रच्छे होने की खुशी में बड़े-बड़े भाबे भर कर मिठाइयाँ मिन दरो, ब्राह्मणों ग्रौर गरीबों को बाँटी जाने लगी। ग्रौर एक दिन संध्या के समय हीरोजी फर्जन्द को ग्रपने बिस्तरे पर सुलाकर मिठाई के भाबे में बैठकर माग निकले, साथ, में पुत्र शम्मा जी को भी ले लिया। ग्रागरा से ६ मील दूर उनके विश्वासी ग्रादमी उन्हें मिले ग्रौर वे मथुरा की ग्रोर चले। मथुरा में मोरों जी पन्त की सुसराल थी वहाँ शम्मा जी को छोड़कर साधुवेश में शिवाजी ने ग्रपने कुछ साथियों सहित काशी की ग्रोर प्रस्थान किया ग्रौर इस प्रकार वे ग्रौर गंजेब के सैनिकों से बचते बचाते दक्षिण जा पहुँचे।

हीरोजी फर्जन्द्र को शिवाजी के बिस्तरे पर इस प्रकार सुलाया कि चादर में से उसका कड़े वाला हाथ दिखाई पडता रहा। पहरेदार समभते रहे कि शिवाजी सो रहे हैं।"

यह वर्णन बिल्कुल इसी प्रकार इतिहास में मिलता है। इस घटना में ही क्या प्रायः हर घटना के विषय में लेखक ने अपनी लेखनी को अधिक कष्ट देने का प्रयास नहीं किया। इतिहास की पुस्तकों के उदाहरणों को ज्यूं का त्यूं या अनुवाद करके रख दिया है। यदुनाथ सरकार की पुस्तक शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है।" रि—आगरा से दक्षिण लौटने पर शिवाजी का कार्य

दक्षिण आने पर शिवाजी ने देखा कि परिस्थिति बहुत कुछ अनुकूल है। मुगलों का दिक्षिणी पड़ाव आपसी ईर्ष्या द्वेष और गृहयुद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। बीच-बीच में महाराज जसवन्तसिंह की लल्ली पत्ती करते रहे। शिवाजी अपनी दूरदिशता के कारण क्राड़े टे सब अवसरों को टालते रहे। और गिजेब से शिवाजी की सिफारिश की गई।

१. सह्याद्रि की चट्टार्ने--पू० ११४-६१४, ११८--११६, १२३-१२८।

२. श्री यदुनाथ सरकार-शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पू॰ १४५-१४७ ।

फलतः १६६८ के घ्रारम्म में एक संघि हुई। वास्तव में यह संघि घ्रल्पकालीन युद्ध-विराम मात्र थी। ग्रीर गजेब ने शिवाजी को पकड़ने या उसके लड़के को कैंद करने की चाल चली शिवाजी ने घ्रपना राज्य विस्तार का काम प्रारम्म कर दिया। ग्रब शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार लूटा। ये सब घटनाएँ बाद मे इतिहास प्रसिद्ध हैं। उपन्यासकार ने एक त्रुटि की है—जो घटनाएं बाद मे घ्रानी चाहिए थी वे पहले दे दी और पहले घ्राने वाली घट-नाग्रो का विवरण बाद मे दिया; जैसे सूरत की दूसरी विजय सिहगढ़ के दुर्ग की विजय के बाद की घटना है परन्तु सिहगढ़ विजय उपन्यास क सबसे घन्त में दी है।

३०-मुस्लिम धर्मानुशासन

उपन्यासकार ने मुस्लिम धर्मानुशासन का बखान किया है। इसके स्रतिरिक्त स्रौरंगजेब की कट्टर राजनीति (मन्दिरो स्रादि का विष्वस) तथा जिया करके ऊपर उपन्यासकार का व्याख्यान है। ये सब इतिहास के पन्नो से ही उद्धृत है।

३१-सिंहगड़ विजय

जीजाबाई ने शिवाजी से सिंहगढ़ लेते को कहा। दोनो माता पुत्र चौसर खेलते हैं, शिवाजी हारते हैं—मां हार के दण्ड स्वरूप सिंहगढ़ माँगती है। इतिहास इस विषय, में केवल यही कहता है 'दिये हुये किलों मे पुरन्दर और सिंहगढ़ नाम के किले महत्वपूर्ण थे। उन्हें खोने की बात शिवाजी और उनकी माता के हृदय मे चुमी हुई थी।" उदयमानु से सिंहगढ़ लेने का काम तानाजी को सौपा गया किन्तु गढ़ आया पर सिंह गया। यह इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि सिंहगढ़ तो जीत लिया पर तानाजी मारा गया। यह सरकार ने इस दुर्ग का नाम कोण्डाना बताया है और ताना जी की शूरबीरता के कारण उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। य

सह्याद्रि, की चट्टाने 'नामक ऐतिहासिक उपन्यास में आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने यह प्रयास किया है कि कल्पना का कम से कम आश्रय लिया जाये यही कारण है कि इस उपन्यास में कल्पना का पुट नहीं के बराबर है। इसके अतिरिक्त घटनाओं के वर्णंन को जब इतिहास में देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं। इस बात से लगता है आचार्य प्रवर ने यह उपन्यास बहुत ही जल्दी में लिखा है। कितने ही स्थल तो ऐसे हैं जो इतिहास की पुस्तकों में अधिक मनोरंजक उग से लिखे मिलते हैं, कितने ही स्थल ऐसे आए हैं जिनका विकास किया जाता तो उपन्यास में प्राग्ण पड़ जाते, अब तो यह केवल इतिहास पृष्ठो जैसा लगता है।

इस उपन्यास मे प्रायः सब हात्र ऐतिहासिक है जिसका प्रासिगक रूप से वर्णन इस श्रद्याय मे हो चुका है। पात्रों की सूची पात्र विश्लेषणा में दी गई है।

#### सह्याद्रि की चट्टानें

उपत्यास में कल्पना

जैसा कि पहले कहा गया है कि 'स ह्याद्रि की चट्टाने' उपन्यास पूर्णतः ऐतिहा-

१. सह्याद्रि की चट्टानें — पृ० १३२-१३४ । २. वही पृ० १४५-१४६ । ३. श्रीगोपाल दामोदर तामसकर : मराठो का उत्थान और पतन, पृ० १३४ । ४. सह्याद्रि की चट्टानें : पृ० १४६ ।

४. डा॰ यदुनाथ सरकार-शिवाजी एण्ड हिज टाइम्स, पृ॰ १६३।
"He (Shiviji) mourned the death of Tanajı as too high a price for the fort and named it Singhgarh after the lior heart that had won it."

सिक है। कल्पना का सहारा उपन्यासकार ने बहुत कम लिया है। किसी विशेष उश्हेय को हिट में रखकर ही उपन्यासकार ने काल्पनिक घटनाओं की सर्जना की है। इस उपन्यास मे काल्पनिक ग्रिभिस्ट संक्षेप में निम्न प्रकार है।

#### १-तानजी की बहिन का ग्रपहरएा

शिवाजी और उनका साथी घाँचू जी रात्रि के गहन सन्नाटे में चले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में कराहते हुये तानाजी पड़ा मिला। घोड़े से उतर कर उन्होंने उस युवक तानाजी की मरहम पट्टी की और उसे पास वाले उसके बहनाई के ग्राम में छोड ग्राये। उस घायल ने कहा, आपने मेरे प्राण बचाये, इसलिये प्राण ग्राज से आपके हुए। तानाजी ने शिवाजी को बतलाया कि मैं अपनी बहन को विदा करके ले जा रहा था कि मार्ग में ५०० यवन सैनिको ने घावा बोल दिया और मुक्ते घायल करके मेरी बहिन को ले गये।

उपन्यास के प्रारम्भ में ही उपन्यासकार ने एक हिन्दू नारी का मुसलमान सैनिकों से अपहरण दिखाया है। मुसलमानों के आततायी रूप को दिखाकर उपन्यासकार जायरण का एक संदेश देता है। वह कहना चाहता है कि यह अपहरण किसी एक हिन्दू नारी कां नहीं था अथवा तानाजी की बहन का नहीं था। यह तो युग युगों से हिन्दू स्त्रियों का मुसलमान आततायियो द्वारा होते हुए अपहरण का एक नमूना मात्र है। और यह अपहरण उस समय तक चलता रहेगा जब तक इस पाप को कुचल देने के लिये एक हिन्दू में प्रलयकारी रूद्र का तृतीय नेत्र नहीं खुलेगा, जब तक एक-एक हिन्दू की, इस्ंरक्षिसी वृत्ति को देखकर नीद हराम न हो जायेगी।

जहाँ लेखक ने पाप का एक नमूना प्रस्तुत किया है वहाँ इस पाप को मस्म कर देने वाले उस वीर पुरुष का भी नमूना प्रस्तुत किया है जिसने हिन्दुओं के समक्ष एक आदर्श उपस्थित किया। शिवाजो ही वह नमूना है। लेखक ने यहाँ साम्प्रदायिकता। हिन्दुओं का का दर्शन नहीं कराया। उन्होंने मुसलमानों के आततायी रूप को ही पाठकों के समक्ष रखा है। फलतः पाठक को मुसलमानों की पाशविक वृत्ति से घृगा होती है, मुसलमान मानव से नहीं।

# २-शिवाजी के बचपन की उठान

पूत के पाँव पालने मे ही पहचाने जाते हैं। बाल्यकाल से ही शिवाजी मे मुस-लमानों के प्रति घृणा थी। उनमे स्वाभिमान जन्म से ही था। वे मुसलमान बादशाह को सलाम करना पसन्द नहीं करते थे। इसी बात के चित्रण के लिए लेखक ने कल्पना का आश्रय लिया है। उन्होंने दिखाया है कि जीजाबाई के पास बीजापुर दरबार से शाहजी का सदेश लेकर मुरारजी पन्त आय और उसने शिवाजी को बीजापुर दरबार मे चलकर शाह को सलाम करने की बात कही। पर बालक शिवा ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं नहीं करूँगा सलाम। पर माता के कहने से वे चले गये। वहाँ जाकर उन्होंने दरबारी ढंग से शाह का मुजरा नहीं किया। इस पर शाह जी और शाह कुछ नाराज से हुये। शाह के पूछने पर शिवाजी ने कहा, 'मैं पिता जी को सलाम मुजरा करता

१. सह्यादि की चट्टानें-पृ० १-४।

हूँ, वैसे ही श्रापको की है पिताजी के समान समक्तर । शाह प्रसन्न हो गया। शाह बोला 'उसने मा बदौलत को बाप कहा है। बस, उसकी एक शादी हमारे हुजूर में होगी श्रौर हम खुद बाप की सब रसम श्रदा करेंगे। लड़की की तलाश करो। बीजापुर में शिवाजी का दूसरा विवाह हुग्रा।

इन घटनाओं के विषय में इतिहास मीन है। शिवाजी की दूसरी शादी हुई, वे इतने स्वाभिमानी थे शाह को सलाम करने को उन्होंने मना कर दिया था, इस घटनाओं पर तो इतिहास बोलता है। परन्तु उपन्यासकार ने जिस ढंग से इन्हें प्रदर्शित किया है, उस पर इतिहास मौन है। अतः इस सूक्ष्म ऐतिहासिक सत्य को लेखक ने कल्पना का आवरण पहनाया है।

#### ३-माता ग्रौर पुत्र

माता जीजाबाई ने शिवाजी को मीठी भिड़िकयाँ दी कि तू अभी १८ वर्ष का भी नहीं हुआ और इतना उदण्ड हो गया है कि दादा के पास तेरी शिकायतें आई हैं। तू दिन भर रहता कहाँ है, बोल ? उस दिन तूने दरवार में जाकर सलाम नहीं किया, सलाम करता तो शाही रूतबा मिलता। शिवाजी ने कहा, 'वे गौ-ब्राह्मण के शब्दु है और मैं उन का रक्षक, मैं तो यही जानना हूँ। 'वे

माता और पुत्र के इस कथोपकथन में एक ओर हमें जहाँ बात्सल्य रस के दर्शन होते हैं, दूसरी ओर शिवाजी की हड़ता और तत्कालिक देश काल की स्थिति के दर्शन होते हैं। इस कथोपकथन से उपन्यास में रोचकता आई है। ४-गृह और शिष्य

गुरु हरिनाथ स्वामी और शिष्य तानाजी मलूसरे के सम्वाद, शस्त्र संचालन का प्रदर्शन, शिवाजी का ग्रांकर तानाजी को उसकी बहन के ग्रंपहरण की घटना का याद दिलाना, शिवाजी द्वारा शिक्षा देना कि बहन का प्रतिशोध लो, बहुन का ग्रंथ केवल हिन्दू ग्रंबला समभो, ग्रांदि का काल्पनिक वर्णन गुरु और शिष्य के सम्वाद में लेखक ने दिखाया है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं, ''मैंने तुम्हें गुरु जी की सेवा में तीन वर्ष के लिए इस लिए रखा था कि तुम शरीर ग्रात्मा और भावना से गम्भीर एवं दृढ़ बनो, तामसिक कोध का नाश करों सात्विक तेज की ज्वाला से प्रज्वलित होग्रो।'"

इसी में गुरु ने तानाजी को उपदिष्ट किया, जाओ पुत्र, महाराज की सेवा में रहो; विजयी बनों। मारत के दुर्माग्य को नष्ट करो। नबीन जीवन, नबीन युग का प्रवर्तन करों। धर्म, नीति, मर्यादा और सामाजिक स्वातंत्र्य के लिए प्राग्ण और शरीर एवं पदार्थों का विसर्जन करो। "

जैसा कि उपर कहा है कि इस कथोपकथन की सर्जना काल्पनिक है। इतना ग्रवश्य है कि धार्मिक क्रान्ति उस समय महाराष्ट्र में हो रही थी ग्रौर युवकों को सैन्य-शिक्षा देने एवं संगठित करने का काम चल रहा था। स्वतंत्रता की लहर सारे महाराष्ट्र में फैल रही थी। काल्पनिक सर्जना से उपन्यास में रोचकता की वृद्धि हुई है। ५-शिवाजी की जर्यांसह से ग्रयाचित मेंट

<sup>9.</sup> सह्याद्रिकी चट्टानें पू० १२-१४। २. वही पू० १४-१८। ३. वही पू, २३। ४. वही पु० २४।

पुरन्दर की संधि के पश्चात् 'ग्रयाचित मेट' काल्पनिक है। इसमें शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के पास जाते है ग्रौर दोनों मे हिन्दुत्व तथा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों पर वार्तालाप होता है। दोनों के चिरित्र पर प्रकाश पड़ता है ग्रौर उनके व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। यह स्थल मी ग्रौपन्यासिक तत्वों की ग्रभिवृद्धि करता है। उपन्यास के रोचकतम स्थलों में से यह एक है।

# ६-तानाजी डच गुमाइते श्रीर हकीम के रूप में

तानाजी का आगरा में पहले डच गुमारते के रूप मे और फिर छद्म वेष में हकीम के रूप मे शिवाजी के पास आना और उनके भाग निकलने की योजना पर विचार करना दिखाया है। और वह शिवाजी की मुक्ति में सहायक होता है। यह काल्पनिक सर्जना है। केवल इतना तो सत्य है कि तानाजी ने सहायता की। परन्तु वे डच गुमारते और हकीम के वेश में शिवाजी के पास उनके छुटकारे की योजना बनाने गये, इसके विषय में इतिहास मौन है। यहां उपन्यास में रोचकता आई है।

#### ७-शिवाजी के दक्षिण लौटने पर

श्रागरा से मागर्कर शिवाजी के दक्षिण श्राने पर माता श्रौर पुत्र का संवाद काल्पनिक है। इसमें कोई विशेष बात नहीं दिखाई। शिवाजी अपने साथी के साथ वैरागी के वेश में माता से श्राकर मिलते हैं। जीजाबाई उन्हें प्रणाम करने उठी तो एक ने तो ''कल्याणमस्तु श्राशा पूर्ण होय" कहकर श्राशीर्वाद दिया, पर दूसरा दौड़कर जीजाबाई के चरणों में लिपट गया। जीजाबाई एकदम पीछे हट गई। उन्होंने कहा-''यह क्या किया, वैरागी होकर गृहस्थ के चरण पकड़ लिए।'' इसी समय वैरागी के सिर पर उनकी दृष्टि पड़ी। 'श्ररे मेरा शिव्वा है' कहकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। इस स्थल में भी हमें उपन्यास में कुछ रोचकता के दर्शन होते हैं।

ग्रन्तिम काल्पनिक ग्रमिसृष्टि है 'साँड़नी-सवार का सन्देश ।' तानाजी छुट्टी लेकर प्रपने गाँव गए हुए हैं। 'उनके लड़के का विवाह है। बारात चलने की तैयारी हो रही है कि इतने में शिवाजी का संदेश लेकर एक सांड़नी सवार ग्राता है। शिवाजी की श्राज्ञा की वे उपेक्षा नहीं कर सके ग्रीर विवाह को स्थिगत करके तुरन्त ही शिवाजी के पास पहुँचे। शिवाजी ने उन्हें सिंहगढ विजय करने की ग्राज्ञा दी। इस काल्पनिक सृष्टि में उपन्यासकार ने तानाजी की चारित्रिक विशेषता के दर्शन कराये हैं। तानाजी की शिवाजी के प्रति ग्रप्रकित निष्ठा की पराकाष्ठा का परिचय लेखक ने इस घटना में दिया है।' तानाजी शिवाजी के ग्रादेश पर ग्रपने पुत्र के विवाह को स्थिगत करके तुरन्त शिवाजी के पास चले ग्राते हैं ग्रीर सिहगढ विजय का बीड़ा गृहण करते हैं। इस बात से तानाजी की राष्ट्रनिष्ठा के भी दर्शन होते हैं।

इस प्रकार बहुत थोड़ी सी घटनाओं की कल्पनिक ग्रभिसृष्ठि उपन्यासकार ने की है।

१, सह्याद्रिकी चट्टार्ने : पृ० ६९-६४ । २. बही- पृष्ठ ११४-११६ ।

३. वही- पूष्ठ १२५-१२६।

४. वही- पूष्ठ १४६-१४६ ।

# उपन्यास का घटना-विश्लेषण

#### १- पूर्ण ऐतिहासिक

- १/2 शाहजी ग्रौर जीजाबाई का विवाह।
- २/10 शिवाजी द्वारा बीजापुर का खजाना लूट्ना।
- ३/11 शिवाजी का कल्याएा पर चढ़ाई करके मुल्लाग्रहमद को कैंद करना श्रीर सोनदेव को सूबेदार बनाना।
- ४/12 म्रादिलशाह का घोरपांडे द्वारा शाह जी को निमन्त्रण दिलवाकर कैंद करना।
- ५/14 शाहजी का बादशाह को शिवाजी के लिए कहना कि वह मुफ से भी बागी है।
- ६/15 शिवाजी का दूत को मुराद के पास शाहजी को छुटकारा दिलवाने के लिए भेजना, दूत का मुराद को शाहजी के नामकरण का रहस्य बताना, मुराद का शाह जी के छुटकारे का विश्वास दिलाना।
- ७/16 शिवाजी का चन्द्रराव मोरे को मार कर जावली विजय करना।
- ८/17 शिवाजी का जुन्नर लूटना।
- ६/18 शिवाजी का ग्रफजल खाँ का वध करना।
- १०/19 शिवाजी द्वारा बीजापुर प्रान्त लूटन।, पन्हाला दुर्ग जीतना ।
- ११/-1 शाइस्ता खाँ का शाह की सहायता से शिवाजी पर आक्रमंश करने के लिए आगे बढ़ना।
- १२/22 शिवाजी का छिपकर शाइस्ता खाँ के महल में घुसना, उस पर आक्रमण तथा उस का निकलकर भाग जाना।
- १३/23 श्रौरंगजेब का शाइस्ता खाँ की हार पर खामना, शाहजादा मुग्रज्जम को दक्षिए। की सूबेदारी देना, शाइस्ता खाँ को बंगाल भेज देना।
- १४/24 शिवाजी द्वारा सूरत को लूटना ।
- १५/25 पुरन्दर के किलेदार मुरारजी बाजी पर दिलेर खाँ की चढ़ाई तथा बाजी प्रमुका मारा जाना।
- १६/26 शिवाजी श्रीर जयसिंह की पुरन्दर की सन्वि।
- १७/28 बीजापुरी सेना और मुगल सेना का दो बार युद्ध, मुगल सेना की हानि।
- १८/30 अपने पुत्र के साथ शिवाजी का आगरा को प्रस्थान, मार्ग मे किसी बड़े आदमी द्वारा अपने स्वागत को न देख शिवाजी का भल्लाना।
- १८/31 शिवाजी का औरंगजेब के समक्ष जाना, उचित सम्मान न देखकर क्रोघ में लाल होना ।
- २०/32 भ्रीरंगजेब का शिवाजी को कैंद करना।
- २१/34 शिवाजी का बीमार पड़ जाना।
- २२/37 शिवाजी का मिठाई के टोकरों में बैठकर निकल मागना और पलंग पर हीरोजी फर्जन्द को मुला देना।
- २३/38 शिवाजी का मथुरा आना और साधु वेश में प्रयाग, बनारस होते हुए दक्षिए। पहुँचना।

- २४/40 शिवाजी का सूरत को दूसरी बार लटना।
- २४/48 तानाजी का सिंहगढ़ विजय करना तथा मारा जाना, शिवाजी को सिंहगढ़-विजय की सूचना मिलना श्रौर उनका कहना कि गढ़ श्राया पर सिंह गया।

#### २---इतिहास-संकेतित

- १/8 शिबाजी को गड़ा हुम्रा घन मिलना, उससे शस्त्रास्त्र खरीदना।
- २/20 शिवाजी और बीजापुर के बीच सन्धि, शाहजी का बीजापुर के दूत के रूप में शिवाजी के पास ग्राना ग्रौर शिवाजी के उत्थान से प्रसन्त हो ग्राशीर्वाद देना।
- ३/42 जीजाबाई का शिवाजी से चौसर-खेल में हार के फलस्वरूप सिंहगढ़ दुर्ग को माँगना
- ४/45 तानाजी का सिंहगढ़-विजय के लिए बीड़ा उठाना।
- ५/46 सिंहगढ़ विजय के लिए ताना जी को जगतिसह का उदयमानु से अपनी पत्नी का उद्धार करने के लिए ताना जी को कहना, तानाजी का जगतिसह को अब्दुस्समद कौन है, बताने के लिए कहना।

# ३---किंपत किन्तु इतिहास-ग्रविरोधी

- १/3 शिवाजी का बीजापुर-दरबार में जाना तथा शाह को पिता-समान सलाम करना, शाह का प्रसन्न होकर शिवाजी की दूसरी शादी करना।
- २/4 शिवाजी को उनकी उद्दण्डता पर जीजाबाई की मधुर ताड़ना।
- ३/6 फिरंगी से शिवाजी की शस्त्रास्त्र प्राप्त करने के लिए मुलाकात करना।
- ४/7 शिवाजी का अपने सरदारों को फिरंगी का जहाज लूटने का आदेश देना।
- у /9 गड़े हुए घन से प्राप्त दस लाख रुपये की माला से फिरंगी को शस्त्रास्त्रों का मूल्य चुकाना।
- ६/13 म्रादिलशाह का शाहजी को मन्ये कुएँ में डाल देना।
- ७/29 म्रागरा-प्रस्थान से पूर्व शिवाजी का अपने साथियों की समा बुलाना ।
- ८/33 तानाजी का डच गुमाश्ता के रूप में शिवाजी के पास जेल में पहुँचना।
- १/35 शिवाजी का घूस देकर पहरैदारों को प्रसन्न करना।
- १०/36 तानाजी का हकीम बनकर शिवाजी के प्राप्त जाना 🕽
- ११/39 शिवाजी का साधु के वेश में अपनी माता के चरण छूना।
- १२/41 शिवाजी को फ्रीरंगजैब की जिजया न लगाने के लिए पत्र लिखना।
- १३/43 शिवाणी का सिंहगढ़ जीतने वाले वीर को पान का बीड़ा उठाने को कहना परन्तु किसी का आगे न बढ़ना, ताना जी का वहाँ पर न होना।

# ४. कल्पनातिशायी

- १/1 शिवाजी को घायल ताना जी का मिलना ।
- २/5 हरिनाथ स्वामी का ताना जी को शस्त्रास्त्रों की शिक्षा देना।
- ३/27 शिवाजी का जयसिंह को एकान्त में मिलना, उन्हें पिता के समान समभना श्रौर जयसिंह का शिवाजी को राजनीति समभाना।
- ४/44 ताना जी को बुलाने के लिए साँडनी सवार दीड़ाना, विवाह के लिए तैयार अपने

भुत्र को छोड़ ताना जी का शिवाजी के पास ग्राना। ४/47 ताना का अपनी बहिन के अपहरणकर्ता को मारना।

नोट:-(घटना-संख्याम्रो के दो क्रम हैं (१) देवनागरी-म्रक ग्रपने वर्ग की घटनाम्रों के क्रम-द्योतक है, (२) रोमन-म्रंक उपन्यास की सक्रम घटनाम्रो के द्योतक हैं।)

# सहाद्रि के घटना-विश्लेषण का रेखाचित्र



# घटना-विश्लेषण के रेखाचित्र को व्याख्या

# रेखाचित्र के ग्रनुसार

| कुल घटनाए                                                                              | 85= 8 0.00%             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| कल्पनातिशायी घटनाएँ                                                                    | १२= २४.००%<br>४= ०.४२%  |
| पूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ<br>इतिहास सकेतित घटनाएँ<br>कल्पित किन्तु इतिहास-म्रविरोवी घटनाएँ | २६= ४४.१६%<br>४= १०.४२% |

उपन्यास में इतिहास प्रस्तुत करने वाले तत्व = १४.१६% + १०.४२% = ६४.४८% उपन्यास में रमग्गीयता प्रस्तुत करने वाले तत्व = २४.००% + १०.४२% = ३४.४२%

F- 300.00%

उपर्यु के विवरण से स्पष्ट है कि उपन्यास को रोचक बनाने वाला अथवा रम-गीयता लाने वाला अंग कठिवाई से ३४.४%% है के अतः रस-दृष्टि से यह उपन्यास असफल है। सूत्ररूप मे कहाँ जा सकता है कि यह उपन्यास रमगीयता कम और इतिहास अधिक देता है। अस्तु 'सह्याद्वि की चट्टानें' उक्त्यास नीरस है।

# उपन्यास का पात्र-विश्लेषण

# १-पूर्ण ऐतिहासिक -

१/1 शिवाजी । २/2 ताना जी । ३/3 साहजी मींसले । ४/4 मेल्नूजी मींसले । ४/5 जार्को राय । ६/6 मिलक ग्रॅम्बर । ७/7 जीजाबाई । ५ 8 ग्रादिलग्राह । ६/9 दादाजी कोसादेव १/१०/10 मुरारजी पन्त । ११/11 पैशाजी कंक । १२/12 बाजी प्रमु । १३/14

मुल्ला ग्रहमद । १४/15 बाजी घोर पाँड । १४/16 रघुनाथ पंत । १६/17 मुराद । १७/18 चन्द्रराव मोरे । १६/19 ग्रौरंगजेब । १६/२० ग्रफजल खाँ । २०/21 कृष्णजी भास्कर । २१/22 गीपीनाथ पंत । २२/23 सैयद बन्दा २३/24 जीवाजी मेहता । २४/25 शाइस्ता खाँ । २४/26 जसवन्तसिंह । २६/27 शाहजादा मुग्रज्जम । २७/28 मिर्जा राजा जयिसह २६/29 मुरार बाजी । २६/3० दिलेर खाँ । ३०/31 शम्मा जी । ३१/32 कुँवर रामिसह ३२/33 सिद्दी फौलाद खाँ । ३३ $\frac{1}{3}$ 4 जफर खाँ । ३४/३७ हीरोजी फर्जन्द । ३५/३६ उदयमानु ३६/ $\frac{1}{3}$ 0 सूर्योजी ।

२-इतिहास संकेतित—कोई पात्र नहीं । ३-कल्पित किन्तु इतिहास-ग्रविरोधी

१/13 हरिनाथ स्वामी । २/35 मािग्रिक । ३/३६ क्लोरिन । ४/39 कमल कुमारी ।

४ - कल्पनातिशायी-कोई पात्र नहीं।

# सहाद्रि की चट्टानें के पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र



#### पात्र-विश्लेषरा के रेखा-चित्र की व्याख्या

# रेखाचित्र के ग्रनुसार

पूर्णं ऐतिहासिक पात्र ३६=६०% इतिहास-संकेतिक पात्र ०=००% कल्पित किन्तु इतिहास-अविरोधी पात्र ४=१०% कल्पनातिशायी पात्र

कुल पात्र ४०=१००'००%

उपन्यास में इतिहास प्रस्तुत करने वाले तत्व उपन्यास में रमणीयता प्रस्तुत करने वाले तत्व

= \$0.00% + 00% = \$0%

= \$00.00%

उपर्युंक्त विवररा से स्पष्ट है कि उपन्यास के ६०% पात्र इतिहास का विवररा प्रस्तुत करने में संलग्न हैं। केवल १०% पात्र ऐसे हैं जिनकी कल्पना लेखक ने की है स्रौर इनके चरित्र-चित्रण का विकास करने का प्रयास किया है—फलत. ये उपन्यास में रमणी-यता लाने वाले सिद्ध होते हैं—जो नगण्य हैं। घटनाग्रों से भी ग्राधिक निराशा पात्रो से होती हैं। इस दृष्टि से भी उपन्यास इतिवृत्तमात्र प्रस्तुत करने वाला हो गया है। ग्रतः उपन्यास नीरस है।

# 'सह्याद्रि की चट्टाने' की घटनाग्रों ग्रौर पात्रों का ग्रनुपात

घटनाम्रो में ऐतिहासिक तत्व = ६४.५ = %

पात्रों में ऐतिहासिक तत्व = ६०.००%

कुल ऐतिहासिक तत्व = १४४.५=%÷२=७७.२६%

घटनाश्रों में रमणीयता तत्वं = ३५.४२%

पात्रों में रमग्गीयता तत्व = १०٠००%

कुल रमग्गीयता तत्व = ४५.४२% ÷२ = २२.७१%

'सह्याद्रि की चट्टानें' में इतिवृत्तात्मक प्रस्तुत करने वाले ग्रंश = ७० २६%

'सह्याद्रि की चट्टानें' मैं रमग्गीयता प्रस्तुत करने वाले ग्रंश = २२ ७१%

कुल ग्रंश = १००.००%

सिद्ध हुम्रा कि उपन्यास रस-दृष्टि से नितान्त असफल है, इतिवृतमात्र प्रस्तुत करता है।

# लेखक का उद्देश्य

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का यह उपन्यास शिवाजी-कालीन मराठा इतिहास की रूपरे ला प्रस्तुत करता है। वस्तुतः शिवाजी को यदि मराठा इतिहास से निकाल दिया जाए तो महाराष्ट्र का गौरव सूना हो जाएगा, उसकी ग्रामा फीकी पड़ जाएगी। शिवाजी महाराष्ट्र के ही नही ग्रापितु विश्व इतिहास के उन महान पुरुषों में से हैं जिन्होने ग्रापनी चरित्र-शिक्त से, त्याग से, ग्रलोकिक बुद्धि-कौशल से इतिहास की स्रोतिस्विनी को एक नया मोड़ दिया है। छत्रपति शिवाजी ने ग्रपने चरित्र-निर्माण के साथ ही साथ भारतीय ग्रादशों के ग्रानुकूल जिस संघि-शिक्त का निर्माण किया था, वह उन्हें महापुरुष की संज्ञा से विभू-षित करती है। 'व

इसी महापुरुष की गाथा सुनाकर, उसके कियाकलापों के चित्रों को ग्रपनी लेखनी की तूलिका से नव नवल रंगों से सजाकर, उपन्यासकार श्री चतुरसेन न केवल भारतीय

१ डा० रामकुमार वर्मा: शिवाजी नाटक की भमिका, पृ० १।

मानव को ही नहीं अपितु विश्व-मानव को एक संदेश देते हैं कि अपने सास्कृतिक और आदर्शों के प्रति मानव के हृदय में गौरव और अभिमान के स्वर गूँजने चाहिये। इसी प्रकार के महामानवों के चरित्र की, जीवन की, कियाकलापो आदि की सामग्री मानव के अध्ययन और मनन की वस्तु होनी चाहिए। लेखक के उद्देश्य का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार कर सकते है।

## १-राष्ट्र-निष्ठा का जागरण

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिप गरीयसी' के आदर्श की शिवाजी के जीवन में प्रतििष्ठत करते हुए आचार्य चतुरसेन शास्त्री राष्ट्र-निष्ठा संदेश देना चाहते हैं। शिवाजी ने राष्ट्र के लिये अपना तन, मन, घन अपंण किया। राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक देने की लालसा सदा अपने मन में रखी और यही कारणा था कि शिवाजी राष्ट्र के लिये भयकर से मयकर आपित मोल ले लेते थे। उन्होंने सदा अपने से ऊपर अपने राष्ट्र को रखा। वे चाहते तो मुगलों के यहाँ ऊँचे से ऊँचा पद प्राप्त कर सकते थे, सारा जीवन आराम और ऐश्वयं के साथ काट सकते थे पर अपनी पिवत्र जन्मभूमि पर किसी के अपवित्र चरणों को न पड़ने देने की अन्तर की आग ने उन्हों शान्ति से नहीं बैठने दिया। राष्ट्र के लिये उन्होंने कितने कष्ट भेले, उनका जीवन कितना संघर्षरत रहा, इसका अनुमान केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्याभिषेक के बाद केवल ६ वर्षों तक वे गदी पर बैठ। १६२७ मे उनका जन्म हुआ और १६७४ मे वे गदी पर बैठ, १६६० मे उनका स्वर्ग बास हुआ। ५३ वर्षों के जीवन में से ४७ वर्षों तक वे गिरि-श्रेणियों की घूल छानते किरो, अनने राष्ट्रवासियों को संगठित करते फिरे, संघ शक्ति का निर्माण करते फिरे।

# २-राष्ट्र-विरोधी तत्त्रीं का प्रकाशन

उपन्यास के प्रारम्म मे ही उपन्यासकार ने राष्ट्र-शत्रुश्नों की गतिविधियों का श्रामास दिया है। तानाजी को मूछित करके पाँच सौ यवन सैनिक उनकी बहन का अप-हरण करके ले गये। "महाराज ने होंठ चबाया। एक बार उन्होंने अपने सिंह के समान नेत्रों से उस चोर लालटेन के प्रकाश में चारों थ्रोर देखा-टूटी तलवार, बर्छा, दो-चार लाशें थ्रौर रक्त की धार।" इसके द्वारा हमे तत्तकालीन राजनीतिक परिस्थिति का श्रामास होता है। शिवाजी का होठ चबाना, इस अमानुषिक पाप के प्रति उनके हृदय की ज्वाला का प्रदर्शन करता है। इस अध्याय की परिकल्पना का लेखक का उद्देश्य यही है कि यवनों की राक्षसी-वृत्ति श्रौर शिवाजी के प्रतिरोध की भांकी प्रस्तुत की जाए। उपन्यास में प्रवेश करते ही पाठक इस प्रभाव से श्रावृत्त होकर श्रागे बढ़ता है।

"पूना जिले का यह पश्चिमी माग जा सह्याद्रि पर्वत शृंखला की तलहटी में घने जंगलों के किनारे-किनारे दूर तक चला गया था। मानल कहलाता था। यहाँ मानलें किसान रहते थे जो बड़े परिश्रमी और साहसी थे। शिवाजी ने उन्हीं मानलें तरुणों को चुनकर एक छोटी सी टोली बनाई और उनके साथ सह्याद्रि की चोटियों, घाटियों और नदी किनारे जंगलों में चक्कर कादना आरम्म किया, जिससे उनका दैनिक जीवन कठोर और

१. सह्याद्रि की चट्टानें --पृ० ३।

सिंहिष्णु हो गया। धर्म-मावना के साथ चरित्र की हडता ने उनमे स्वातंत्रय प्रेम की स्थायना की, श्रीर उनके मन मे विदेशियों के हाथ से महाराष्ट्र का उद्घार करने की भावना पनपती गई। ' इन्हीं सब बातों की पृष्टि लेखक ने ग्रपनी कृति में की है।

किशोरायस्था से ही उनके मन मे राष्ट्र प्रेम था। स्वातंत्र्य की भावना थी।' शाहजी की जागीर में कोई किला न था ग्रौर शिवाजी के मन मे यह ग्रमिलाषा थी कि कोई किला उन्हें हथियाना चाहिए। बस उन्होंने साथियों को ग्रपने ग्रमिप्राय से ग्रवगत किया ग्रौर उन्होंने उसका समर्थन किया। ग्रब वे इसी घुन में रहने लगे कि कैसे कोई किला उनके हाथ लगे।'

# ३-शिवाजी के राष्ट्र प्रेम के पोषक ग्रीर विरोधी तत्व

श्रपनी श्रवस्था श्रौर सामर्थ्य के श्रनुसार शिवाजी के चरण राष्ट्र-स्वातंत्र्य के पथ पर पड़ चुके थे। जिवाजी, माता जीजाबाई से श्राशीर्वाद मांगते हैं, 'माता श्राशीर्वाद दो कि मरहठों की वीरता को दासता की कालिख से मुक्त करने में तुम्हारा शिब्बा समर्थ होगा।"

इसी राष्ट्र प्रेम के पीछे शिवाजी ने अपने पिताजी की भी एक न सुनी, उनकी आज्ञाओं की अवहेलना की। 'शाहजी ने शिवाजी को भी खत लिखा कि ऐसी कार्यवाहियों से बाज आए। पर शिवाजी के हृदय मे जो आग दहक रही थी, उसे वे क्या जानते थे।' राष्ट्र-स्वातत्रय की इसी आग के तेज को दिखाना लेखक का उद्देश्य है। इसी आग के के कारए शिवाजी को अपने पिता जी की बातें अच्छी नही लगती थी। 'दरबार में अपने पिता की शाह के सामने दासता देख उनका जी दुख से मर गया। वे खिन्न रहने लगे।"

इस सब का स्पष्ट ग्रर्थ है कि शिवाजी की राष्ट्र के प्रति इतनी निष्ठा थी कि वे ग्रपने पिता की भी ग्रवहेलना कर सकते थे। ४-राष्ट्रीयता का प्रशास्त स्वरूप प्रस्तुत करना

शिवाजी की राष्ट्रनिष्ठा इलाघ्य है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। परन्तु उन्होंने सदा केवल 'महाराष्ट्र' की बात कही। इससे उनकी राष्ट्रीयता की मावना में कही घब्बा तो नहीं दिखाई पड़ता परन्तु वह राष्ट्रीयता संकीर्ण थी, संकुचित अर्थ का प्रतिपादन करने वाली थी और अत्युक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि शिवाजी की राष्ट्रीयता प्रान्ती-यता की भावना से आवृत थी।

पर साहित्य में संकीर्णता कहाँ ? साहित्य यदि संकीर्ण प्रवृत्ति का पोषरण हो तो वह चिरस्थायी नहीं रहेगा, उसमें तो सहितता होती है, संगठन का स्वरूप होता है, वह तो राष्ट्र के विच्छिन सूत्रों को एक करता है। इसी बात की पुष्टि के लिए ग्राचार्य चतुर-सेन ने गुरु ग्रीर शिष्य के कथोपन की कल्पना की है।

सन्यासी हरिनाथ स्वामी अपने शिष्य तानाजी को अन्तिम उपदेश देता है, 'जाओ पुत्र, महाराज की सेवा में रहो, विजयी बनो । मारत के दुर्माग्य को नष्ट करो ।

पु. सह्याद्रिकी चट्टार्ने—पु० १२। २. वही पू० १४। ३. वही पु० १८। ४. वही पु० १४। ३. वही पु० १८।

नवीन जीवन, नवीन युग का प्रवर्तन करो। धर्म, नीति, मर्यादा और सामाजिक स्वातंत्र्य के लिये प्रारा ग्रीर शरीर एवं पदार्थों का विसर्जन करो। '

यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हरिनाथ स्वामी ने कहा है कि मारत के दुर्भाग्य को नष्ट करो। यहाँ भारत के लेखक का विशिष्ट उद्देश्य है। शिवाजी महाराष्ट की बात कहते थे, भारत की नहीं। लेखक भारत की बात कहता है। प्रस्तृत उपन्यास १६४७ के बाद की ग्रमिस्पिट है। लेखक ने इस उपन्यास की भूमिका जैसी किसी बात के लिए एक शब्द भी नही लिखा। हाँ उनकी अन्तज्वीला के दर्शन 'सोमनाथ' उपन्यास के ग्राधार मे प्रकट होते है। इसी ग्राधार के फलस्वरूप उनकी इसी भावना के दर्शन यत्र, तत्र सर्वत्र होते है। उनकी जिस अन्तर्ज्वाला के दर्शन हमे 'सोमनाथ' मे मिलते है, उसी के 'म्रालमगीर' मे उसी के 'पूर्णाहति मे भौर उसी के' 'सह्यादि की चट्टाने' मे मिलते है। वे लिखते है-इसी समय विभाजन का विश्राट मेरी आँखों के समाने आया। दिल्ली में रहकर दिल्ली और लाहौर के सारे लाल काले बादल मैने अपनी आँखो से देखे। और विश्व के मानव इतिहास का सबसे बडा महामिनिष्क्रमण देखा। "कट्टरता के श्रमियोग से मे हिन्दुश्रों को मुक्त नहीं कर सकता। परन्तु भैं उन्हें खूनी प्रकृति का तो नहीं स्वीकार करता। जिन्ना का 'डाइरेक्ट एक्शन' और उसका सच्चा स्वरूप देख मे समक्ष गया कि चाहे बीसबी शताब्दी का सम्य काल हो चाहे चौदहवी शताब्दी का जगली पठानो, खिल-जियो और गुलामो का अंघ युग । मुस्लिम भावना तो खुन मे तर है और रहेगी । जब तक तक इसका जडमूल से दिनाश न हो जाएगा-इसकी खुन की प्यास बुभेगी नही । यह सर्वया मानव विरोधी भावना है, जो सांस्कृतिम रूप मे मुस्लिम समाज मे दृढबद्ध मूल है।' बन खराबी, लुटपाट, ग्रत्याचार ग्रीर बलात्कार के जो हृश्य, घटनाएँ, मेरे कानो ग्रीर ग्रांखो को भ्राकान्त करने लगी, उन सबको मैं म्रपने इस उपन्यास (सोमनाय) में---ग्यारहवी शताब्दी के उस बर्बर माकान्त के उत्पात में मारोपित करता चला गया।"

# २-मुस्लिम विरोधी

भ्रमी भ्राचार्यं चतुरसेन की वह श्रीक्न शान्त नहीं हुई थी कि चीन के मन में कलुष उत्पन्न हुआ और महामिनिष्कमणा का वीभत्स दृश्य एक बार फिर लेखक के नेत्रों के समक्ष चक्कर काट गया। चीन ने मैंकमहोन रेखा को पार किया, तिब्बती नारियों की लाज चीनी सैनिको ने लूटी। लेखक का घाव जैसे फिर हरा हो गया और उसने इस उपन्यास की रचना कर डाली। उसे लगा जैसी मेरी माँ को आज फिर एक और विदेशी ग्रसने के लिये चला श्रा रहा है, वह भी उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालना चाहता है। इसका प्रतिरोध होना चाहिए और प्रतिरोध होगा राष्ट्रनिष्ठा से, सिध-शिक्त से। 'संघे शिक्त कलोयुगे' का पहना नायक था शिवाजी। अस्तु-सह्याद्रि की चट्टानो के बेटे शिवाजी की भ्रवतारएण हुई यही कारए है कि उनके अधिकांश ऐतिहासिक उपन्यास यवनों के द्वारा बहाए हुये खून से लथपथ है, भ्रमानुषिक व्यापारों से भ्रोतप्रोत है। अस्तु

प्रस्तुत उपन्यास मे भी लेखक के नेत्रों के समक्ष भारत की दुर्दशा के चित्र घूम

१. सह्याद्रि की चट्टाने २४। २. आचार्य चतुरसेन-सोमनाथ का आधार, पृ. ५।

३. वही पू. ७।

रहे है। इसीलिये उन्होने महाराष्ट्र शब्द का प्रयोग न कर 'भारत' का प्रयोग किया है। श्रौर इसी विष-वृष को जड से उखाड़ कर फेक देने के लिये उनके शिवाजी ने जन्म लिया है। इन्ही शिवाजी के दर्शनों से वे श्रपने पाठकों को कृतार्थ करना चाहते हैं।

इनके उपन्यासों मे मुस्लिम-विरोध प्रचंड रूप से उपस्थित है। परन्तु यह विरोध नैतिकता की पृष्ठभूमि पर ग्राधारित है, जातिवाद या साम्प्रदायिकता की नहीं। कलाकार यदि किसी वाद के फेर में पड़कर रचना करेगा तो वह साहित्य के धर्म से गिर जाएगा। साहित्य का भी तो महान धर्म है—मानव कल्यागा। लेखक की मुस्लिम विरोधी मावना के पीछे मुसलमानों का राक्षसत्व है, उनका ग्राततायीपन है। मुसलमान लेखक का शत्रु नहीं, लेखक का शत्रु है ग्राततायी मुसलमान। ग्रौर चतुरसेन की महान कलाकारिता ने तो महमूद गजनवी जैसे पिशाच को भी गले से लगा लिया। उस मेडिये को पालतू बना लिया। यही है उसका उदार हिटकोगा ग्रौर चमत्कारिक प्रयोग। पर दुर्दान्त को पशु बनाने का अर्थ यह नहीं कि उसके ग्राततायीपन को प्रकट न किया जाए, उससे घृगा न की जाए। घृगा की वस्तु तो पैशाचिक वृत्ति है, मुसलमान या हिन्दू नहीं।

श्रीर इसी ग्राततायीपन के विरुद्ध सर से कफन बाँघकर लड़ मरने को तैयार हो जाने की प्रेरणा लेखक ग्रपने शिवाजी द्वारा देता है।

# ६ - काल्पिनक घटनाग्रों से भी ग्रविक रोमांचकारी घटनाग्रों का चयन

इतिहास स्वयं में साहित्य ही है। दोनों में मौलिक ग्रन्तर नहीं है, केवल हिष्ट-कोरा का ग्रथवा शैली का ग्रन्तर है। ग्रौर इतिहास में तो कही-कहीं साहित्य से भी श्रधिक रोमांस पाया जाता है, इतिहास की अनेक घटनाएँ साहित्य से अधिक रोमांचकारी होती हैं। ऐसी घटनाओं के चयन से साहित्यकार को दो लाभ होते हैं—एक तो वह इतिहास के प्रति निष्ठावान सिद्ध होता है और दूसरे उसकी कृति में रोचकता, रमणीयता का मिश्रग् हो जाता है। इसीलिए ऐतिहासिक उपन्यासकार ऐसी घटनाओं की खोज मे विशेष रूप से रहता है। म्राचार्य चतुरसेन ने म्रपने इस उपन्यास में इसी प्रकार की रोंगटे खड़े कर देने वाली अनेक घटनाओं का चित्रण किया है। अनुमान लगाया जा सकता है कि औरंगजेब जैसे प्रतापी बादशाह के दरबार श्रीर राजधानी मे जाकर जीवित लौट श्राना कितने बड़ी साहस श्रीर कौशल का कार्य है, अफजल खाँ जैसे दैत्याकार सैनिक की मुजाश्रों में फँसकर निकल श्राना तथा उसे मार डालना, शाइस्तालाँ जैसे महान सेनापित के ग्रन्तःपुर में घुसकर उसे घायल करके सुरक्षित लौट ग्राना, बीजापुरी सेना से घिरे हुए पन्हाला दुर्ग से भयंकर रात्रि में निकल भागना आदि घटनाएँ काल्यनिक घटनाओं से भी अधिक रोमाचकारी होने का प्रमाण हैं। ऐसे स्थानों को प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें यह सम्भावना हो जाती थी कि मैं मारा भी जा सकता हूँ। श्रफजलखाँ से मिलने जाने पूर्व इन्होंने कहा, "यदि मैं मार डाला जाऊँ तो नेताजी पालकर पेशवा की हैसियत से राज्य का भार संभालेंगे। पुत्र शम्भाजी राज्य का उत्तराधिकारी रहेगा।" इन सब घटनाम्रों से उनके राष्ट्र-प्रेम की पुष्टि होती है।

१. सह्यादि की चट्टानें : पू. ६६।

मिर्जा राजा जयसिंह से पुरन्दर की संिव के समय शिवाजी कहते हैं, "हे महा-राजाग्रों के महाराज, यदि ग्रापकी तलवार मे पानी है ग्रीर ग्रापके घोडे मे दम है, तो मेरे साथ कन्धा मिड़ाकर देश ग्रीर धर्म के शत्रु का विध्वंस की जिए।" प्रस्तुत उपन्यास में वार-बार हमें लेखक के वे ही स्वर गूँजते सुन पड़ते हैं—िक देश से, इस पवित्र मारत-भूमि से, इन ग्राततायियों को निकालो, माँ बहनो की लाज पर डाका डालने वाले इन बर्बर राक्षसों को समूल उखाड़ फेंको। हर पाठक शिवाजी बन जाए, हर मारतीय के ग्रन्दर ग्रपने देश के प्रति ऐसी ग्राम्न हो जो इन ग्रमानवीय तत्वो को मस्मीभूत कर दे।

# ७-शिवाजी की अप्रतिम बुद्धिमत्ता के दर्शन

शिवाजी की गौरवगाथा ही लेखक कहना चाहता है। डा० रामकुमार वर्मा ने अपने शिवाजी नाटक की भूमिका में लिखा है, "विषम परिस्थितियों में भी इनके हृदय में आशावाद का ऐसा अकुर निकले जो आगे चलकर आत्म-विश्वास और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता में पल्लवित और पुष्पित हो। समाज में चरित्र-गठन की आवश्यकता सर्व प्रथम है।" डा० वर्मा विद्यार्थियों के लिए कहते हैं कि वे शिवाजी के चरित्र से सीखें कि विषम से विषम परिस्थिति में भी पड़ने पर निराशा से अस्ति न हो। उन्होंने शिवाजी के जीवन से यदि यह चीज सीख ली तो वे भावी जीवन में कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होगे और यह उनके जीवन की सफलता का सबसे बड़ा सम्बल होगा।

ठीक ऐसी ही बात कहने का उद्देश्य आचार्य चतुरसेन का है। उन्होने इस उप-न्यास में दिखाया है कि शिवाजी को काबू में लाने के लिए आदिलशाह ने शाहजी को कैंद कर लिया। "शिवाजी यदि अब भी अपनी हरकते बन्द न करेगा ता ••• शाह जी को जिन्दा दफन कर दिया जाएगा।"

"यह समाचार शिवाजी को मिला तो उन्हे बड़ी चिन्ता हुई। एक तरफ पिता के प्राणो की रक्षा थी श्रीर दूसरी तरफ स्वतन्त्रता की बरसो की कमाई थी जिस पर श्रब फल श्राने वाला था।"

"परन्तु शिवाजी की बुद्धि कठिनाई मे बहुत काम करती थी।"

भ्रौर शिवाजी ने ऐसा मार्ग निकाला कि पिताजी को छुटकारा भी दिला दिया भ्रौर कैंद करने वाले भ्रादिलशाह को भल मारकर हार भी माननी पड़ी।

हर मनुष्य यदि इतना दृढ चरित्र हो जाए तो उसका मार्ग निष्कंटक हो जाए। श्रौर चरित्र की यह दृढ़ता समाज, राष्ट्र, विश्व श्रौर मानव मात्र के लिए कल्याएाकारी हो सकती है।

# ५-हिन्दू युद्ध-नीति की समीक्षा

श्रीर ग्रन्त में लेखक के दृष्टिकोण के प्रति एक बात कहनी है—लेखक यह मन-वाने को लाचार करता है कि महामारत काल से लेकर शिवाजी के समय तक हिन्दुश्रों की युद्धनीति बड़ी ही दोषपूर्ण रही थी। वे केवल युद्ध में मरना-कटना ही जपना धर्म समभते

१. सह्याद्रिकी चट्टाने : प्. ६०।

२. डा॰ रामकुमार वर्मा. शिवाजी नाटक की भूमिका, पृ. १।

३. सह्याद्रिकी चट्टानें : पू. ३६।

थे--- पुद्ध जीतना अपना घर्म नही सम भन्ने थे, और फल यह हुआ कि आकान्ता हिन्दुओं को बराबर हराता रहा। केवल शिवाजी ही ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनकी ररगनीति म्रत्यन्त सफल सिद्ध हुई। उन्होने युद्ध जीतना भ्र9ना लक्ष्य बनाया और इसके लिए उन्होने हर चाल चली । म्रादर्शवादी तराज् पर तौलने वाले उन्हे चालाक कह सकते है परन्तु वे प्रकाण्ड राजनीतिज्ञ थे। 'जैसे को तैसा' उनका मूल मत्र था। मूगलो की चालाकी का उत्तर यदि वे चालाकी से न देते तो भ्रपने जीवन के गैशव मे ही समात हो गए होते। भ्रीरगजेब ने उन्हे फ़ुसलाकर ग्रागरा बुलाया ग्रौर कैंद कर लिया। यदि वे ग्रपनी चातुरी से न माग निकलते तो वही उनके जीवन की इति हो गई थी। यदि श्रफजल खाँ के चरित्र पर उनकी चाराक्य-दृष्टि न पहुँचती तो वही उनका प्रारान्त हो गया होता। यदि वे बरात के बाजे वालों के साथ मिलकर पूना नगर में प्रवेश न करते तो शाहस्ताखाँ घबराकर वापस न भाग जाता कितना रगा-पाडित्य था उनमे, कितने महान राजनीतिज्ञ थे वे, इसका अनुमान केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने समय के विश्व के सबसे अधिक शक्ति-शाली-मूगल राज्य के सम्राट भौरगजेब को २५ वर्षों तक घोड़े की पीठ से उतरना नसीब नहीं हुआ और कहाँ शिवाजी के कूपढ मूट्ठी भर मावले वीर श्रीर कहाँ शस्त्रास्त्र-सज्जित मगलों की लाखों की सैनिक-संख्या । निश्चित ही शिवाजी विश्व इतिहास में बेजोड राज-नीतिज्ञ ग्रीर रगा-पंडित सिद्ध हुए हैं---"सच पूछा जाए तो महामारत सग्राम से लेकर मुमल साम्राज्य के पतन- काल तक हिन्दू रगानीति मे सेन।पतित्व का सर्वथा स्रभाव रहा । ••••• परन्तू हिन्दू योद्धाम्रो के इतिहास मे शिवाजी ने ही सबसे प्रथम रेंग्य-चातुर्य प्रकट किया। वे कट-मरने या यद्ध-जय के लिए नहीं लड़ते थे, उनका उद्देश्य राज्य-वर्द्धन था। युद्ध उनका एक साधन था। वे यक्ति, शौर्य, साहस, दूर-दर्शता श्रीर रगा-पांडित्य सभी का उपयोग करते थे। इस प्रकार हिन्दुओं में शिवाजी महामारत सग्राम के बाद पहले ही सेनापति के।" व

# **६—विशिष्ट दृष्टिको** ए

इतिहास-निष्ठ साहित्यकार का उद्देश्य इतिहास की घटनाम्रो और व्यक्तियों के प्रति एक निजी दृष्टिकोग् स्थापित करना भी होता है। प्रस्तुत उपन्यास में भी लेखक ने एक मौख़िक दृष्टिकोग् उपस्थित किया है जिसके अनुसार शिवाजी भारतीय राजनीति की प्रशुंखला में म्रत्यन्त महत्वपूर्ण, एक प्रकार से सर्वाधिक गौरवशाली स्थान के म्रधिकारी बन जाते हैं। ग्रौर लेखक म्रपनी बात मनबाने में सफल उतरा। यह लेखक का इतिहास के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोग् है।

# निष्कर्ष

ग्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री का यह उपन्यास पूर्ण ऐतिहासिक उपन्याम है। इसमें भ्राचार्यं श्री ने प्रारम्भ से ग्रन्त तक इतिहास का पल्ला पकड़े रखा है। यहाँ उन्होंने इति-हास के स्थूल तथ्यो का ग्रधिक ग्राश्रय लिया है। पहले तीन ग्रालोच्च उपन्यासों की माँति इतिहास के सूक्ष्म तत्वों का उद्घाटन करने का ग्राचार्यं श्री ने इस उपन्यास में प्रयास नहीं

१. सह्यादि की चट्टानें : पू. ७१-७२।

किया है, फलत' उनकी इतिहास-रस की सिलल यहाँ तक आते-आते सूख गई और वे कोई रोचक कृति न देकर इतिहास की रूपरेखा मात्र प्रस्तुत करने में सफल हो सके हैं। इसका एक विशेष कारण यह भी है कि इस काल का इतिहास निकटवर्ती है, सुपरिचित है अतः यहाँ कल्पना के क्षेत्र-विस्तार की गुंजाइश नहीं के बराबर है। यहाँ आकर यह बात स्पष्ट हो गई कि इतिहास के स्थूल तथ्यों पर चलकर आचार्य श्री ने अपनी इतिहास-रस की स्रोतिस्विनी को सुखा डाला । कदाचित् यहीं कारण है कि यह कृति उतना कुछ न दे सकी जितना पहली कृतियों ने दे दिया।

वैसे नारी-शक्ति के प्रावल्य से यह उपन्यास भी नहीं बच सका है। जीजाबाई की जरा सी इच्छा को शिवाजी नहीं टाल सके भ्रौर उन्होंने अपने बाल-सखा परमवीर ताना जी के जीवन के मूल्य पर भी उनकी इच्छा पूर्ण की। नारी प्रेयसी के रूप में तो इस उपन्यास में नहीं है परन्तु माता के रूप में नारी का सशक्त रूप अवश्य प्रकट हुआ है। अस्तु, नारी-प्रावल्य के दर्शन तो इस उपन्यास में अवश्य दीखते हैं परन्तु यहाँ आचार्य श्री कल्पना का आँचल तजकर इतिहास की महफिल मे जा बँठे है फलतः यह .उपन्यास इतिहास-रस का उद्रेक करने मे असफल रहा है और इतिवृत्त प्रस्तुत करने मे अधिक सतर्क रहा है, चतु-रसेन का इतिहासकार उनके साहित्यकार पर छा गया है।

इस श्रघ्याय पर दृष्टिपात करने से पता चला कि इसका कथानक श्रेष्ठ गुर्गों से विभूषित नहीं है, कथानक का समुचित विकास नहीं हो पाया है, पात्र एव देशकाल-चित्रण का पक्ष भी नितान्त निर्वल रहा है।

### उपन्यास का संक्षिप्त कथानक

७ जुलाई १६५६ को दिल्ली मे खूब चहल-पहल थी। शाहजहाँ प्रथम बार तस्ते ताऊस पर बैठकर दरबार करने वाले थे। सम्राट अपने सिहासन पर बैठे तो सर्वप्रथम दारा ने भुक कर ग्रादाब बजाया। मीरजुमला गोलकुण्डा के प्रधान बाटशाह का वजीर था। इसके स्वागत के लिए ग्राज दरबार की धूमधाम थी। शाहजहाँ उसे फारस मेजना चाहता था जबिक मीरजुमला दक्षिए। मे ग्रौरगजेब के निकट रहना चाहता था ग्रतः मीरजुमला ने, गोलकुण्डा, बीजापुर, जंजीवार, सीलोन जिनमे ग्रसस्य हीरे जवाहरात भरे पड़े है जीतने की राय शाहजहाँ को दी।

दरबार की उपर्युं क्त घटना से २६ वर्ष पहले १६३० के बैसाख मास मे ईरानी घोड़ों का एक सौदागर गोलकुण्डा कुछ अच्छी नसल के घोड़े बेचने के लिए लाया था। उसी के साथ एक ईरानी नवयुवक नौकर था जिसका नाम मुहम्मद सैयद था। इस नवयुवक ने गोलकुण्डा मे रहकर खूब धन कमाया और ख्याति प्राप्त की जिससे वह गोलकुण्डा का प्रधान मन्त्री बना दिया गया। शाह गोलकुण्डा की बेगम का मीरजुमला से प्रेम था जिसको शाह सहन न कर सका और उसकी जान का दुशमन हो गया, इसलिए मीरजुमला रातो रात वहाँ से माग गया और उसने गोलकुण्डा राज्य को समाप्त करने की ठान ली।

१८ वर्षीय श्रौरंगजेव तब दक्षिण का हाकिम था। मीरजुमला ने उससे दोस्ती की श्रौर चुपचाप गोलकुण्डा पर श्राक्रमण के लिए कहा। वह किले पर शाह को गिरफ्तार करने गया पर कर न सका क्योंकि बादशाह शाहजहाँ ने उसे श्रपने सूबे पर वापस लौटने को कहा।

शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था जो तब ४२ वर्ष का था। बाद-शाह ने काश्मीर, काबुल और लाहौर का इलाका दारा को जागीर मे दे रखा था। दारा के सुलेमान शिकोह और सिपर शिकोह दो बेटे थे।

बादशाह की बड़ी लड़की जहाँ आरा थी जो बड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। बादशाह का उससे प्रेम देखकर यह प्रसिद्ध हो गया था कि उसका बड़ी बेगम से अनुचित सम्बन्घ है। दरबार मे इसका बड़ा रौब था।

शाहजहाँ का दूसरा बेटा शुजा था, तीसरा भ्रौरगजेब भ्रौर सबसे छोटा मुराद था। दूसरी बेटी रोशन भ्रारा थी, यह भ्रौरंगजेब के पक्ष मे थी।

अपनी काम-तृष्णा के परिशमन के लिए शाहजहाँ के हरम मे सहस्रों स्त्रियाँ थी। हर साल खिराज के तौर पर साम्राज्य मर के सूबेदारों को नियंत तादाद मे रगमहल के लिए खूबसूरत लड़कियाँ मेजनी पड़ती थी। इतने पर भी बादशाह के अवध सम्बन्ध अनेक रईस

ग्रौर उमरा की ग्रौरतों से थे, जो छिपे नहीं थे। ग्रन्त में यही बादशाह के पतन ग्रौर सर्व-नाश का का रुए हुग्रा।

बादशाह शाहजहाँ का साम्राज्य, गोलकुण्डा से गजनी कान्घार तक जो ढाई हजार मील से भी भ्रधिक लम्बाई का प्रदेश है, फैला था।

शाहस्तालां की स्त्री के साथ शाहजहां ने बलात्कार किया, वह इसी गम मे मर गई। इसी कारण शाहजहां का साला शाइस्तालां, शाहजहां का शत्रु हो गया। उथर जफर लां भी उसका शत्रु हो गया था। शाहजहां से बदला चुकाने के लिए ये दोनो औरगजेब से जा मिले।

बादशाह होने पर शाहजहाँ ने हुगली के किले पर हमला करने को कासिम खाँ को भेजा। उसने ५००० पुर्तगालियो को परिवार सहित कैंद कर लिया। उसमे एक जाजि-यन लड़की थी जिससे दारा प्यार करने लगा था। दारा ने उसे हरम मे रख लिया। वह उससे शादी करना चाहता था।

शाहजहाँ ने मीर जुमला को शाही तोपखाना और ५००० फौज देकर दकन पर हमला करने मेजा। साथ ही दारा की इच्छानुसार उसके सम्मुख कुछ शर्ते रखी। एक तो वह श्रौरगजेब से नही मिल सकेगा श्रौर ना ही इस चढाई मे श्रौरगजेब सम्मिलित होगा श्रौर श्रौरंगजेब दौलताबाद से बाहर न जा सकेगा। दूसरी शर्त के श्रनुसार मीरजुमला के बाल-बच्चे श्रागरा मे रहेगे। उनका खर्व शाही खजाने से दिया जायेगा।

बीजापुर के मुलतान आदिलशाह के मरने पर उसके १८ वर्षीय पुत्र अली आदिलशाह को गद्दी पर बिठाया गया। इस पर दक्षिए। के मुगल सूबेदार औरगजेब ने बादशाह को सूचना दी कि वह मृत मुलतान का पुत्र नहीं है, वह एक अनाथ बालक है जिसे मुलतान ने हरम में रखकर पाला था। उसने बादशाह से बीजापुर पर आक्रमए। करने की अनुमित मांगी। बादशाह ने अनुमित दे दी।

मीरजुमला ने औरंगजेब को साथ ले बीदर के दुर्ग कि घरा डाल दिया। वहाँ के किलेदार सिद्दी मरजान ने मुमुकाबला किया पर अन्त मे केवल २७ दिनों मे बीदर का दुर्ग औरंगजेब ने जीत लिया। फिर मीरजुमला ने कल्याणी का घेरा डाला। इस युद्ध मे बूँदी के राव छत्रसाल हाडा ने वीरत्व प्रदर्शन किया। उघर बहलोल खाँ के बेटों ने राय रामसिंह सिसोदिया पर भारी देवाब डालकर उसे घायल कर दिया। अन्त में महावत खाँ ने आगे बढ़कर उसका उद्धार किया।

कल्यागी का श्रौरंगजेब ने पतन किया । बीजापुर के सुलतान ने सिन्ध की बात चलाई । श्रादिलशाह ने बीदर, कल्यागी श्रौर परेण्डा के किले श्रौर उसके श्रास पास का भू-भाग मुगलों को दे दिया । इसके ग्रितिरिक्त क्षितिपूर्ति स्वरूप एक करोड़ रुपया भी दिया । शाहजहाँ ने श्रौरंगजेब को लौट जाने की श्राज्ञा दी । श्रौरंगजेब के लौटने पर मीरजुमला ने समूची मुगल-सेना-सिह्त कल्यागी दुर्ग में श्रपनी छावनी डाली ।

इधर बादशाह बीमार हो गया। इससे दिल्ली का वातावरएा क्षुब्घ हो गया। सबसे पहले सुलतान शुजा ने, जो बंगाल का सूबेदार था, ग्रपने को बादशाह घोषित कर दिया ग्रीर यह ग्रपवाह फैलाई कि बादशाह को दारा ने जहर देकर मार दिया है। दक्षिए। भ्रीर गुजरात में ग्रीरंगजेब ग्रीर मुराद ने भी यही किया।

् १७ वी शताब्दी के साथ ही दक्षिण की राजनीति मे एक नई सत्ता मराठा शक्ति का उदय हुग्रा । उनके सरदार शिवाजी थे जो ग्रौरगजेव के प्रतिद्वन्द्वी थे ।

सन १६५८ मे ग्रौरंगजेब मुगल तख्त का दावेदार बनने के लिए दक्षिए से चला ग्रौर २४ वर्ष बाद सन् १६८२ मे वापस लौटा तो यहाँ उसे पूरे २५ वर्ष घोड़े की पीठ पर ही व्यतीत करने पड़े। इस बीच के २४ वर्षों मे दक्षिए मे ५ सूबेदारों ने शासन किया।

जव १६५६ में मुहम्मद ग्रादिलशाह की मृत्यु होने पर ग्रौरंगजेब ने बीजापुर पर श्राक्रमण किया तो शिवाजी ने बीजापुर की सहायता की ठानी ग्रौर दक्षिण पिक्चम में लूट-मार की। ग्रमी इस घटना को एक वर्ष मी नहीं बीता था कि मुगल साम्राज्य के दिक्षणी सूबे के प्रधान नगर ग्रहमदनगर की चार दिवारी तक इन मराठा सरदारों का उत्पात पहुँच गया। इस प्रकार मुगल तख्त की डगमगाहट के साथ-साथ ही दिक्षिण में शिवाजी के मराठा राज्य की नीव स्थापित हुई।

ग्रौरंगजेब ने मुराद को बादशाह बनाने का लालच देकर श्रपनी ग्रोर कर लिया ग्रौर उसे सूरत पर श्राक्रमण करने लिए कहा। ग्रन्त मे मीरबाबा की सहायता से उसने सूरत जीता। इधर ग्रौरगजेब ने गुजरात की ग्रोर कूच बोल दिया, उधर मुराद माण्डो ग्रा पहुँचा। दोनों माइयों मे मेट हुई। दोनों सेनाएँ धीरे-धीरे गुजरात की ग्रोर बढ़ने लगी।

बंगाल के सूबेदार शुंजा ने बंगाल से आगरा की ओर कूच किया। और इघर दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह ने उसे रोकने के लिए कूच किया। बनारस से ५ मील उत्तर में बहादुर पुर के निकट एक पहाड़ी पर दोनों का युद्ध हुआ। इसमें शुजा की हार हुई।

बादशाह शाहजहाँ ने राजा जसवन्तसिंह और कासिम खाँ को श्रीरंगजेब श्रीर मुराद को पीछे लौटने के लिए भेजा श्रीर यह भी कहा कि वे यदि न माने तो युद्ध किया जाए। श्रन्त मे युद्ध हुग्रा जो वरमत के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में श्रीरंगजेव की जीत हुई। इस पराजय पर दारा ने स्वयं कूच किया। १४ मई १६५० को दारा फौज लेकर श्रागरा से चला।

उधर ग्रौरंगजेब की सेना उज्जैन ग्रौर ग्वालियर उलॉघकर चम्बल के उस ग्रोर ग्रा धमकी। यह समूह गढ का युद्ध था जिनमे ग्रौरगजेब जीत गया ग्रौर दारा हारकर माग गया ग्रौर ग्रपने परिवार सहित दिल्ली की ग्रोर कूच किया।

भौरंगजेब ने भ्रपने पुत्र मुहम्मद सुल्तान के द्वारा बादशा ह शाहजहाँ को कैद कर लिया।

२६ मई १६५८ को उसने समूम गढ़ में विजय लाभ की, पहली जून को भ्रागरा पहुँचा, ५ जून को आगरा का किला घेरा, ८ जून को किला जीता, १० को शाहजहाँ को कैंद किया, १३ तारीख को मथुरा के लिए रवाना हुआ, २५ तारीख को मुराद को बन्दी बनाया, २१ जुलाई को उसने ग्रत्यन्त साई ढंग पर अपनी तख्त नशीनी की रस्म भ्रदा की श्रीर आलमगीर गाजी के नाम से उसने भ्रपने को मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित किया।

लाहीर मे दारा श्रपनी सेना की तैयारी कर रहा था। श्रौरगजेब ने सेना ले उस श्रोर कुच किया।

सुलेमान शिकोह से सुलह कर शुजा ने फिर से अपना सैन्य संगठन किया। २ जनवरी को औरगजेव और शुजा के बीच खजुआ स्थान पर लड़ाई हुई। शुजा हारकर अपने लड़कों और सैयद आलम के साथ रगाक्षेत्र से माग गया और इलाहाबाद पहुँचकर दम लिया। वहाँ से वह मुंगेर पहुँचा तथा फिर सैन्य-सगठन किया। यहाँ मुहम्मद सुल्तान शुजा के साथ मिलने आया क्योंकि शुजा ने अपनी पुत्री गुल रख बानू को ब्याह देने और तब

राजगही प्राप्त करने में उसकी मदद लेने को गुप्त बचन दिया था। लेकिन इस समय गुजा ने उसका विश्वास नहीं किया। ग्रौर बाद में वह फिर मीरजुमला के पास ग्रा गया।

श्रीरगजेब ने इस कसूर में ग्वालियर के किने में मुहम्मद सुलतान को कैंद कर लिया।
पहली मार्च को दारा श्रीर श्रीरगजेब में दोराई की लडाई हुई जिसमें हार कर
दारा सिन्च की दक्षिणी सीमा की श्रोर गया श्रीर ग्रपने दोस्त जीवन खाँ के पास चला गया।
लेकिन उसने घोखा दिया श्रीर मीरबाना के साथ कर दिया। श्रीरगजेब ने उसे फटेहाल
दिल्ली के वाजारों में घुमवाया श्रीर उसे कल्ल करा दिया श्रीर लाश को शहर में घुमवाने
की श्राजा दी।

शुजा ने भ्रोरंगजेब के डर से २० मई १६६० को बंगाल छोड़ दिया। वह ग्ररा-कान पहुँचा ग्रौर वहाँ के राजा के विरुद्ध षङ्यन्त्र रचा। वहाँ के राजा ने उसे परिवार सहित कत्ल करा दिया।

श्रीर ग्रन्त मे उसने गढवाल के राजा पर श्राक्रमरा किया जिसने सुलेमान शिकोह को श्राश्रय दिया था। गढवाल का राजा हार गया श्रीर सुलेमान शिकोह को कैंद कर ग्वालियर के दुर्ग मे भेज दिया जहाँ उसे एक वर्ष तक पोस्त पिला-पिला कर मार डाला। मुराद को ग्वालियर के किले मे ग्रहमदाबाद के सैयद से कत्ल करा दिया गया।

# तत्कालीन इतिहास भी रूपरेखा



फरवरी सन् १६२ ई० मे शाहजहाँ, जहाँगीर की मृत्मु के पश्चात मुगल साम्राज्य का शासक बना। वास्तव मे शाहजाँह के शासन-काल को मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ण-काल कहा जा सकता है। किन्तु उस काल के चरमोत्कर्ण ने उसके शासन मे ही पतन के बीज बो दिए थे। अकवर और जहाँगीर की अपेक्षा शाहजहाँ धार्मिक विचारों मे अधिक कट्टर था। वनारस के इलाके में उसने ७३ मन्दिर बिल्कुल नप्ट-भ्रष्ट करा दिए थे। यह औरंगजेव के शासन-काल में जाने वाली धर्मान्यता का पूर्वामास कहा जाता है। शाहजहाँ के शासन काल के पूर्वाद्ध मे उत्तराद्ध की अपेक्षा शान्ति और सुन्यवस्था अधिक थी। विचाराधीन काल मे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दशा संक्षप में निम्न प्रकार थी।

# : १: राजनीतिक दशा

"शाहजहाँ के शासन-काल मे धार्मिक सिह्ब्णुता के विरुद्ध जो प्रतिकिया ग्रारम्म हुई थी वह ग्रौरंगजेब के समय मे ग्रौर भी बढ गई ग्रौर साम्राज्य के लिए धातक सिद्ध हुई। " हिन्दुग्रों के रहन-सहन तथा तथा धर्म पर ग्राधात करने से हिन्दू जनता के हृदय में विद्रोह की ग्राग धघकने लगी, यहाँ तक कि मुगलों के सच्चे सहायक राजपूतों ने भी उन्हें विपत्ति में कोई सहायता नहीं दी। हिन्दुग्रों इन प्रतिबन्धों का घोर विरोध किया ग्रौर कई भयानक विद्रोह भी हुए जिनमे से गोकुल जाट, सतनामियों ग्रौर चूरामन जाट के विद्रोह उल्लेखनीय हैं। सिक्खों के गुरु तेगबहादुर को कत्ल करबा कर ग्रौरंगजेब ने सिक्खों से शत्रुता मोल ले ली। सिक्खों के ग्रन्ह तेगबहादुर को कत्ल करबा कर ग्रौरंगजेब का राजपूतों तथा मराठों के साथ युद्ध भी उसकी धार्मिक कट्टरता के कारए ही हुग्रा। उसके ग्रत्याचारों ने हिन्दू ग्रौर शिया मुसलमानों को राज्य का शत्रु बना दिया। • ज्ये ग्रीरंगजेब के राज्यकाल मे शासन ग्रव्यवस्थित हो गया था ग्रौर ग्रनवरत युद्धों के कारए मुगल राज्य की जड़े खोखली हो रही थी।

मुगल पदाधिकारी एव उच्चवर्गीय सामन्त ग्राचरण-भ्रष्ट हो गए। शाहजहाँ के राज्यकाल से ही ग्रमीर-वर्ग में चारित्रिक पतन के लक्षरण दृष्टिगोचर होने लगे थे। ••• उनमें वीरता विद्वता एवं सदाचारिता के गुण न थे, वरन् वे मक्कार श्रीर घूसखोर हो गए थे।

शाही दरवार की दशा भी खराब हो गई थी। वह विलासप्रिय प्रपंची एवं चाटु-कार व्यक्तियों का श्रड्डा बन गया था। बादशाह का दरबार सम्यता का केन्द्र था, इस-लिए श्रमीरों श्रीर सरदारों का वहाँ जमघट रहने से तरह-तरह की दलबन्दियाँ तथा षड्-यन्त्र हुग्रा करते थे। बादशाहों में दरबारियों को दबाने की शक्ति न थी। इस कारएा वह सारा श्रिषकार श्रपने हाथ मे ले लेने की चेष्टा में थे। श्रिषकारों के लिये उनमे चील कौवों की तरह लडाई हुश्रा करती थी। इस प्रकार राज्य के सामन्तों मे पारस्परिक कलह तथा

१. डा० ईश्वरी प्रसाद : भारत का इतिहास, भाग २, पृ० १३१।

२. श्री बां एन लूनिया : भारतीय सध्यता तथा सरकृति का विकास, पृ० ३७२ ।

३. डा॰ ईश्वरी प्रसार : भारत का इतिहास, भाग २, पृ० १३१। ४. वही पृ० ४०६।

विद्वेष बढ़ गया था और इस प्रकार राज्य की प्रतिष्ठा भी न्यून हो गई थी।

युद्धों की ग्रधिकता के कारण सहस्रों सामन्त तथा राजकुमार मारे जाते थे। •••

•• मुगल सेना की दुर्बलता का पता सर्व-प्रथम शाहजहाँ के राज्य-काल में मिलता है जबिक १६४६, १६५२, १६५३, ई० में बडी-बडी सेनाग्रों के मेजे जाने पर भी कन्धार के किले को न जीता जा सका। ग्रौरंगजेब की लम्बी लडाइयाँ ग्रौरं वीर तथा साहसी सैनिकों की कमी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ••••• मुगल शासकों ने सामुद्रिक शक्ति की ग्रोर भी विशेष घ्यान नहीं दिया। ••••

# १ - सिहासन के लिये शाहजहाँ के पुत्रों में संघर्ष :

"मुगल राजनीति मे उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम न था। प्रायः उत्तराधिकार का निर्णय वाहु-बल से किया जाता था। ऐसी दशा मे सभी शहजादों का सिहासन प्राप्त करने का प्रयास स्वाभाविक ही था। शाहजहाँ के सभी पुत्रों मे बाहु-बल तथा उनके पास युद्ध के प्रचुर साधन थे।

जिस समय उत्तरिधिकार का प्रश्न प्रारम्म हुआ उस समय शाहजहाँ के सभी पुत्र युवावस्था को पार कर रहे थे। दारा की अवस्था ४३ वर्ष, शुजा की ४१ वष, औरगजेब की ३८ वर्ष और मुराद की ३३ वर्ष थी। ये सभी शहजादे भिन्न-भिन्न प्रान्तों के गवर्नर थे और सभी को युद्ध तथा शासन का पर्याप्त अनुभव हो चुका था।"

"शाहजहाँ के जीवन-काल मे ही उसके पुत्रों मे सिहासन के लिये घोर संघर्ष प्रारम्म हो गया। वास्तव मे यह संघर्ष दो-चार विचारघाराग्रों मे था, जिनमे एक का प्रतिनिधि दारा था ग्रौर दूसरी का ग्रौरगजेब। "यद्यपि इसके पहले भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुए थे। परन्तु इस युद्ध का भारतीय इतिहास मे विशेष महत्व है। इस युद्ध मे जितना रक्तपात हुग्रा उतना ग्रन्थ किसी उत्तराधिकार के युद्ध मे नहीं हुग्रा था। इसका कारण यह था कि किसी भी उत्तराधिकार के संघर्ष मे ऐसा सन्तुलन न था जैसा इस युद्ध मे। शाहजहाँ का साम्राज्य उसके जीवन-काल मे ही उसके चारो पुत्रों मे विभक्त हो चुका था। दारा पजाब तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश का सूबेदार था। मुराद मालवा तथा गुजरात मे शासन कर रहा था। ग्रौरगजेब को दक्षिण की सूबेदारी मिली थी ग्रौर शुजा वगाल तथा उडीसा का शासन सभाल रहा था। "चारों के पास ग्रपनी-ग्रपनी सेनाये थी ग्रौर युद्ध करने के प्रचुर साधन थे।"

शाहजहाँ अन्य सम्राटो की मॉित एक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक था। परन्तु उसकी स्वेच्छाचारिता अनियन्त्रित थी। उसे रीित रिवाज तथा लोकमत का घ्यान रखना पडता था। सम्राट स्वय शासन का प्रधान तथा सभी शिक्तयो एव अधिकारो का स्रोत था। उसकी आज्ञाओं का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता था। स्वेच्छाचारी तथा निरकुश होते हुए भी शाहजहाँ का शासन उदार था और प्रजा के हित का सदैव घ्यान रखा जाता था। टैविनियर लिखता है कि शाहजहाँ इस प्रकार शासन नहीं करता था, जिस प्रकार राजा अपनी प्रजा पर करता है वरन् वह इस प्रकार करता था, जिस प्रकार पिता

१. डा० ईश्वरी प्रसाद. मध्यकालीन भारत का सिक्षप्त इतिहास पृष्ड ४५६--५५७।

२. श्रीनेत्र पाण्डेय: भारत का वृह्त इति शस, पृष्ठ २४१। ३. वही-पृष्ठ २४१।

श्रपने परिवार पर करता है। यद्यपि सिद्धान्तः राज्य पदाधिकारी सम्राट के नौकर के रूप मे होते थे, जिन्हे उनकी ग्राज्ञाशों का पालन करना पडता था। परन्तु क्रियात्मक रूप मे वे सम्राट के परामर्शदाता होते थे। सम्राट इनका परामर्श लेने तथा मानने के लिए बाध्य नहीं होता था, परन्तु प्राय. इस परामर्श का ग्रादर किया जात। था यदि साम्राज्य की साधारण नीति से उसका विरोध नहीं होता था।"

### २ - केन्द्रीय शासन :

"साम्राज्य के केन्द्रीय शासन का सबसे बड़ा ग्रिधिकारी वकील कहलाता था। वास्तव मे वह शासन का प्रवान होता था शाहजहाँ ने ग्रासफखाँ को ग्रिपना वकील नियुक्त किया था। वकील की सहायता के लिए ग्रन्य कई ग्रिफसर थे।

वकील के नीचे दिवान होता था जो वजीर कहलाता था। यह म्रर्थ विभाग का स्थायी प्रधान होता था।... दिवान की सहायता के लिए दो सहायक दिवान होते थे। एक को दिवाने तन कहते थे, जो जागीरों की समुचित व्यवस्था करता था म्रौर दूसरे को दिवाने खालसा कहते थे जो खालसा भूमि की व्यवस्था करता था।

मुस्तौफी नामक ग्रफसर सरकारी ग्राय-व्यय का हिसाब रखता था। ••••••••
साहिबे तौजीह राजधानी के नौकरो को वेतन बाँटता था ग्रौर ग्रावार्जा नवीस प्रतिदिन की
ग्राय तथा व्यय का हिसाब रखता था।

मीर सामान, राज्य के सामान की, व्यवस्था करता था। यह पद बडे ही विश्व-सनीय व्यक्ति को सौपा जाता था। ग्रफजल खाँ, सादुल्ला खाँ तथा फाजिल खाँ इस पद पर वजीर होने से पहले रह चुके थे। मुशरिफ लगान विभाग का प्रधान लेखक होता था। ग्रीर खजाञ्ची कोषाध्यक्ष का काम किया करता था। वाकेह नवीस सभी ग्राज्ञाग्रो तथा घट-नाग्रों को लिखा करता था।"

#### ३---प्रान्तीय शासन :

"शासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य २२ सूबो में विभक्त था। \*\*\*\*\*\*
इन प्रान्तों में सुप्रबन्ध के लिए सूबेदार ग्रथवा सिपहसलार नियुक्त किए जाते थे, दिल्ली
तथा ग्रकबराबाद ग्रथित् ग्रागरा में केवल सम्राट की ग्रनुपस्थित में ही सूबेदार नियुक्त किए
जाते थे।

सूबेदार को तीन प्रकार के कार्य करने पड़ते थे, शासन सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा सेना-सम्बन्धी। सम्पूर्ण सूबे के सुशासन के लिए वह उत्तरदायी होता था।"

### ४---सरकार का शासनः

"प्रत्येक प्रान्त को कई 'सरकारों' मे विभक्त कर दिया गया था। प्रत्येक सर-कार मे कई 'परगने' होते थे। सरकार का प्रबन्व एक फौजदार को सौप दिया जाता था। सम्भवतः परगने के लिए कानूनगृो तथा गाँव के प्रबन्ध के लिए पटवारी उत्तरदायी होता था।

१. श्रीनेत पाण्डेय: भारत का वृह्त इतिहास, पृष्ठ २६न।

२. श्रीनेत पाण्डेय. भारत का वृह्त इतिहास, पृष्ठ २६६-२६६। ३. वही-पृष्ठ २६६-२७०

#### ५---दण्ड-विवान :

इस काल का दण्ड-विघान बडा ही कठोर तथा बर्बर था। दण्ड-ग्रपराधियों को सुझारने की भावना से नही दिया जाता था वरन् बदला लेने की भावना से दण्ड दिया जाता था। कनी-कभी साधारण ग्रपराशों के लिये बड़े कठोर दण्ड दिए जाते थे। ग्रग-भग का दण्ड बहुत प्रचलित था ग्रौर कभी-कभी ग्रपराधियों को बिच्छुग्रों तथा सपों से कटवाया जाता था। राजनैतिक कैंदियों ग्रर्थात् राजदोहियों को ग्वालियर, रण्थमभौर तथा रोहतास के दुर्गों मे बन्द करके रखा जाता था। साधारण तथा स्थानीय ग्रपराधियों के लिए स्थानीय जेल होती थी, जो बन्दिश खाना कहलाते थे।" ?

# ६ - दक्षिरा-भारत की राजनीतिक दशा:

दक्षिए। भारत की राजनीतिक दशा के विषय मे हम पाँचवे अध्याय मे तत्का-लीन इतिहास की रूपरेखा में अन्तर्गत लिख आए हैं। शिवाजी और ओरगजेब दोनो सम-कालीन थे अत: तत्कालीन इतिहास की रूपरेखा एक ही थी।

## : २ : सामाजिक दशा

मुगल शासन के सैनिक शक्ति पर भ्राधारित होने के कारण ऐतिहासिक विद्वान उसे केन्द्रीभूत निरंकुश शासन समभने की घारणा कर बैठते हैं। सम्राट अपनी हिन्दू और मुसलमान प्रजा के लिए अपने अनग-अनग कर्ता व्य तथा उत्तरदायित्व समभता था। अपनी मुसलमान प्रजा के लिये वह घर्म और राज्य तथा सामाजिक कर्ता व्यों की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी था। परन्तु हिन्दू जनता के लिये उसके केवल दो कर्ता व्य थे। एक था शान्ति-स्थापन और दूसरा राज्य-कर वमूल करना। इस प्रकार हिन्दुओ के प्रति उसके कर्ता व्य कम से कम थे। "उस समय सार्व जिनक शिक्षा राजकीय कर्त्त व्य के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थी। हिन्दू और मुसलमान दोनो शिक्षा को घर्म का अग समभते थे। यदि सम्राट शिक्षा पर कुछ भी घन व्यय करते थे तो यह कार्य उनकी व्यक्तिगत पारलौकिक साधना की सिद्धि के उद्द श्य से किया जाता था, राज्य का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। इसी भाँति कला और साहित्य को प्रोहत्साहन देने का कार्य सम्राट की व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर था। इसका उद्देश्य शासक की अपनी प्रसन्नता अथवा गौरव प्राप्ति ही था, जिसे हम किसी भी दशा में राष्ट्रीय मस्कृति के विकास का प्रतीक नहीं मान सकते।"

इस प्रकार उस समय समाज और शिक्षा के उत्थान का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्राट पर न होकर जनता तया समाज पर होता था। इसीलिए हिम कह सकते है कि उस समय शासन का उद्देश्य सीमित श्रथवा मौतिक प्रतीत होता है।

इस समय बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि समभा जाता था। वह प्रतिदिन प्रजा को भरोखे मे से दर्शन देता था। अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ इन तीनों के शासन-काल में यह प्रथा प्रचलित थी लेकिन औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही इस प्रथा को बन्द कर दिया।

"प्रो॰ यदुनाथ सरकार तथा उन्हीं की भाँति कुछ दूसरे विद्वानों ने मुगल शासन की न्यूनताओं पर प्रकाश डालते समय मुगल शासन की समता असम्य तथा बर्बर

श्रीनेत पाण्डेय: भारत का वृहत इतिहास, पृष्ठ २७०

राज्यों से की है।" इन इतिहासकारों की मनीआयों मे इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम इस काल को पूर्ण्यना बर्बर तथा श्रमम्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस काल में कला, सगीत श्रादि मे बहुन उन्नित हुई। शाहजहाँ का काल समृद्धि एवं वैभव के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए इस काल को स्वर्ण्युग भी कहते है। प्रजा की मलाई के लिए श्रकबर के अथक प्रयत्न, जहाँगीर की न्यायप्रियता, शाहजहाँ की समृद्धि और औरगजेव की विलक्षिण कूटनीति को देखते हुए हम इस काल को पूर्ण्यता श्रसम्य तथा श्रविकसित नहीं मान सकते।

#### १--सामन्तवाद:

समाज का श्रावार सामान्तवाद था। इस समय सामन्तो का सम्प्राज्य मे बोल-बाला था। शासन के सभी पदाधिकारी अपने श्रिभम,वको का अनुसरण करते थे तथा उन्हीं के समान रास-रग तथा श्रामोद-प्रमोद में व्यस्त रहते थे। भोग-विलास की सामग्री प्रायः विदेशों से मगाई जाती थी। इसलिए विदेशी व्यापार वृद्धि पर था। बादशाहों के अन्त.पुरों में सहस्रों की सख्या में स्त्रियाँ एवं नर्तिकयाँ होती थी। शासन के उच्च पदाधि-कारी भी अपने बादशाह का अनुकरण कर सहस्रों की सख्या में नर्तिकयाँ श्रोर स्त्रियाँ रखते थे। राज्य का अधिकाश रुपया शान-शौकत एवं दावतों में व्यथ होता था। रिश्वतखोरी का बाजार गर्म था। उच्चपदाधिकारी बहुत अदिक रिश्वत लेते थे, यही कारण था कि श्रम-जीवी तथा किसानों की दशा अच्छी नहीं थी।

# --हिन्दुश्रों की महत्ताः

"शाहजहाँ का शासन-काल शान्तिमय उन्नितिशील एव समृद्ध था। ' ' देश के कुछ भागों में मार्ग सुरक्षित न थे। ' ' टैविनियर लिखता है भारतवर्ष में - लाख मुसल-मान फकीर तथा १२ लाख हिन्दू साधु थे। डैलावैली, टैविनियर आदि यात्रा हिन्दुओं की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे गमीर मितव्ययी और ईमानदार हैं। उनका नैतिक-स्तर ऊँचा है। विवाहोपरान्त वे अपनी पित्नयों के प्रति वफादार रहते हैं। उनमें व्यभिचार अप्राप्य है और उनमें अप्राकृतिक पाप सुनने में नहीं आता।" '

•••••••••विनयर का लेख है कि उनमें (हिन्दुओं मे) कोढ़, गुर्दे का दर्द. पथरी इत्यादि रोग बहुत कम पाए जाते हैं। ब्राह्मण विद्या-प्रेमी है और जनसाधारण को मार्ग पर लाने की सदैव चेष्टा करते हैं। राज्य पर भी उनकी विद्वत्ता, पवित्रता तथा नैतिक उत्कृष्टता का प्रभाव है। राजपूतों की वीरता की यूरोपीय यात्री प्रशसा करते हैं। उनका कथन है कि वे युद्ध में मागने की अपेक्षा मृत्यु को पसन्द करते हैं। वे अफीम खाते हैं और शान-शौकत से रहते हैं। परन्तु मुसलमान अमीरो की अपेक्षा उनका जीवन अधिक स्तुत्य है। अ-सामाजिक पतन:

श्रीरंगजेब के शासन-काल में सामाजिक श्रवस्था बिगड़ने लगी। प्रजा की दशा मे पतन के लक्षण दिखाई देने लगे। "मृगल पदाधिकारी एव उच्चवर्गीय सामन्त श्राच-रण भृष्ट हो गए। उनके सुघरने की कोई श्राशा प्रतीत नहीं होती थी। सामन्तों के लड़कों का पालन-पोषण हिजड़ों श्रीर स्त्रियों के मध्य होता था। श्रतः वे चरित्रहीन हो गए थे। स्त्री ग्रीर मिंदरा के ग्रनवरत साहचर्य ने उनमें नैतिकता का समूल नाश कर दिया था।

.... हिन्दू तथा मुसलमान दोनो ही ज्योतिष में पूर्ण विश्वास करते थे। ग्रत. समाज मे
साधुग्रो ग्रीर फकीरो की पूजा की प्रथा बलवती हो गई ग्रीर उसके साथ ही साथ लोगों
मे ग्रन्थ विश्वास बढने लगे। कभी-कभी तो सिद्धियाँ पाने के लिए नर बिल भी दी जाती
थी। शाही दरबार की दशा ग्रीर भी खराब हो गई थी। वह विलासिप्रय, प्रथची ग्रीर
चाटुकार व्यक्तियो का ग्रडडा बनं गया था। ""

#### ४-जनसाधाररा :

भारतीय समाज के जनसाधारए। का चरित्र विलासी दरबारियों की अपेक्षा कही अधिक अच्छा था। नैतिकता का गुए। जनसाधारए। मे विद्यमान था, इसी गुरा के कारए। भारतीय नाश से बच गए। जनसाधारए। के नैतिक-स्तर को ऊँचा उठाने मे, हिन्दुओं के धार्मिक आन्दोलनों और संत-कवियों की कविताओं का विशेष हाय रहा था। जितने भी योगोपीय यात्री मारत में आए वे सब हिन्दुओं के सदाचार की प्रशसा करते हैं। ५-मृगल साम्राज्य के प्रति हिन्दुओं का योगदान:

'प्रारम्भ से ही मुगल शासन मे हिन्दुश्रों का उच्च स्थान रहा। श्रकबर ने इस बात को भली-भाँति परल लिया था कि विना हिन्दुश्रों की सहायता एव मित्रना के मारत मे स्थायी तथा विशाल साम्राज्य स्थापित करना श्रमम्भव है।" श्रीर इसीलिए उसने राजपूत राजाश्रों की लड़कियों से शादी करके तथा हिन्दुश्रों को राज्य मे महान पद देकर तथा उनके धर्म का सम्मान कर श्रपने राज्य की नीव को बहुत सुदृढ बना लिया। जबिक शाहजहां ने श्रकबर की उस उदार नीति का परित्याग किया, हिन्दुश्रों के मन्दिरों को तुड़-वाया श्रीर इस प्रकार हिन्दुश्रों की सहानुभूति को राज्य के प्रति बहुत कम कर दिया। श्रीराजेब के शासन-काल मे भी महाराज जसवन्तिसह तथा मिर्जा राजा जयसिंह ने साम्रज्य-विस्तार के हेतु कुछ उठा न रखा। परन्तु श्रीराजेब के समय में हिन्दुश्रों के शिक्षालय तुडवा दिए गए, मिदरों का व्वंस किया गया श्रीर राज्य-पदों पर हिन्दु न रखे गए। इसका परिंगुाम श्रहितकर सिद्ध हुग्रा।" इन्हाल्पकला:

शाहजहाँ को इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। उसके समय की मुख्य इमा-रते दीवान-ए-ग्राम, दीवान-ए-खास, जामा-मस्जिद, मोती-मस्जिद ग्रौर ताजमहल है।

"शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात् शिल्प-कला की श्रवनित प्रारम्म हो गई। कट्टर धर्मानुयायी श्रीरंगजेव ने इसे कोई प्रोत्साहन नही दिया। उसके समय में कुछ इमारतें श्रव- ध्य बनी, परन्तु कला श्रीर सुन्दरता की दृष्टि से उनका स्थान गौरा है। इन इमारतो में दिल्ली की संगमर्भर की छोटी सी मसजिद, काशी में विश्वनाथ मन्दिर के ध्वस पर बनी हुई मसजिद, लाहौर की बादशाही मसजिद उल्लेखनीय है।"

डा० ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का सिक्षप्त इतिहास, पृ. ५१०-११

२. डा० ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का सक्षिप्त इतिहास, पृ. ४११। ३. वही-पृष्ठ ४१२

४. डा० ईश्वरी प्रसाद : भारत का इतिहास, पृष्ठ २१३।

#### ७-चित्रकला:

शाहजहाँ के शासन-काल में चित्रकला की विशेष उन्नित नही हुई क्योंकि शाह-जहाँ की चित्रकला मे कम रुचि थी। इसके पश्वात् श्रौरगजेब की कट्टरता के कारण चित्रों का कला की दृष्टि से स्तर बहुत गिर गया।

## प-शिक्षा ग्रौर साहित्य:

"मुगलकालीन भारत में राज्य की स्रोर से शिक्षा की कोई व्यवस्थित प्रगाली न थी। शिक्षा का मार विशेषतया जनता के ऊपर ही था। हिन्दू स्रपनी पाठशालास्रों स्रोर मुस-लमान स्रपने मकतबों में पढते थे। फिर भी मुगल सम्राट शिक्षा-प्रसार के कार्यों को स्रपना प्रमुख कर्तां व्य समभते थे।" भ

पाठशालाओं में ब्राह्मग्ग-पिडत साहित्य, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन-शास्त्र भ्रौर चिकित्सा-शास्त्र भ्रादि की शिक्षा देते थे, परन्तु मकतबों श्रौर मदरसों की शिक्षा इस्लाम-धर्म से सम्बन्धित थी। कुरान श्रौर श्रन्य धार्मिक पुस्तकों को पढ़ाने की श्रोर मी ध्यान दिया जाता था।

उस समय निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं। राज्य की श्रोर से भी विद्यालयों की व्यवस्था की जाती थी।

शाहजहाँ के समय में भी विद्या और विद्वानों को प्रोत्साहन मिलता रहा । उसके शासन-काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह-नामा. अमीन कजवीनी ने एक अन्य बाद-शाह-नामा, इनायत खाँ ने शाहजहाँ-नामा और मुहम्मद सालह ने अमल सालह नामक अन्यों की रचना की जो सभी शाहजहाँ के कान के इतिहास-प्रन्थ हैं। सम्राट का पुत्र दारा स्वयं एक उच्चकोटि का विद्वान एवं सूफी दार्शनिक था। उसने उपनिषदों, श्रीमद्मागवत गीता और योगवासिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। उसने कई महत्वपूर्ण-प्रन्थों की रचना की जिनमें मजमुआ-उल-बहरीन, सफीनत-उल-औलिया और सकीनत-उल-औलिया प्रमुख हैं।

"मुमताज-महल तथा जहाँ ग्रारा बेगम साहित्य भ्रौर कला में विशेष श्रमिरुचि प्रदर्शित करती थी। श्रौरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा एक प्रतिमाशालिनी कवियत्री थी।" १-हिन्दी साहित्य:

इस समय केवल फारसी साहित्य की ही उन्नित नहीं हुई बिल्क हिन्दी और संस्कृत-साहित्य की भी उन्नित हुई। यह सत्य है कि संस्कृत में अधिक उन्नित नहीं हुई पर विद्वान इस ओर बराबर प्रयत्नशील रहे। हिन्दी-साहित्य का स्वर्ण-युग मुगल-काल के ही अन्तर्गत आता है। हिन्दू और मुलसमान दोनों ही वर्गों के विद्वानों ने फारसी, संस्कृत तथा हिन्दी-साहित्य का विशद अध्ययन किया। इस समय संस्कृत तथा हिन्दी के प्रन्थों का अनुवाद फारसी में भी हुआ।

इस युग के किवयों के विषय कृष्ण और राम-मिक्त से लिए गए थे। हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि करके उन मक्तों और सतो के निर्मल और उच्चकाव्य ने हिन्दी के

१. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : भारत का इतिहास, भाग २, पृष्ठ ५२६ २. बही-पृष्ठ २१६

३. वहा-पृष्ठ २१६।

मिनत-नाल को स्वर्ण-युग घोषित कर दिया। राम-मिनत शाला का स्राविर्माव महात्मा रामानन्द ने १५ वी शताब्दी के लगभग उत्तरी भारत में किया। कृष्ण-मिनत का उदय-स्वामी बल्लभाचार्य के प्रयत्नों से इसी समय ही उत्तरी भारत में हुस्रा। इस प्रकार दोनों शालास्रों का उदय एक ही समय उत्तरी भारत में हुस्रा। इसके स्रतिरिक्त कुछ कि ऐसे भी हुए जिनकी रचनाएँ काव्य के शास्त्रीय पक्ष से स्रधिक सम्बन्ध रखती थी। इन किवयों में केशव स्रौर उनके स्रनुयायिस्रों का नाम स्राता है। डा० रामकुमार वर्मा के स्रनुसार, "मुसल्मानों की बढती हुई ऐश्वर्याकाक्षा ने हिन्दुस्रों के स्रस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया।" किन्तु कालदर्शी भक्त-किवयों ने मिन्त का ऐसा प्रबल स्रौर विस्तृत प्रवाह सचालित किया कि उसकी लपेट में केवल हिन्दू जनता ही नहीं स्रपितु देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने स्रागए। शाहजहाँ के काल तक स्राते-स्राते इस धारा का स्रवसान प्रारम्म हो गया था। बाव्य को राज्याश्रय मिलने के कारण किवयों पर रीति का प्रभाव प्रारम्म हो गया था। डा० नगेन्द्र ने सूर को रीति से प्रभावित बताया है। "

इस परिपाटी मे केशव के अन्य अनुयायी सुन्दर, सेनापित और त्रिपाठी बन्धु हुए जो शाहजहाँ तथा औरगजेब के काल मे थे। भूषएा, मितराम, देव, आदि भी इसी काल में हुए।

शाहजहाँ को साहित्य और लिलत कलाश्चो से श्रत्यिक प्रेम था " दिग्वारी इतिहासकार श्रद्धुल हमीद लाहौरी लिखता है कि गगाधर तथा गगालहरी के प्रसिद्ध लेखक जगन्नाथ प० शाहजहाँ के राजकृति थे। सस्कृत और हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान कवीन्द्र श्राचार्य सरस्वती तथा उन्ही की कोटि के श्रन्य संस्कृत विद्वान राजदरबार की शोमा बढाते थे। " हिन्दी काव्य की श्रोर भी शाहजहाँ उदासीन न रहा। 'सुन्दर श्रु गार,' 'सिहासन बत्तीसी' श्रौर 'बारह मासा' के रचियता प्रसिद्ध किव सुन्दरदास उपनाम महाकित 'राय' के श्रितिरक्त जो सम्राट का विशेष कृपापात्र था, हिन्दी के सामयिक सर्वश्रेष्ठ किव चिन्तामिए पर भी शाहजहाँ की विशेष कृपा थी। शाहजहाँ फलित ज्योतिष मे विश्वास रखता था। श्रत. श्रनेकानेक ज्योतिषी राजवशजो की कुंडलियाँ तैयार करने, विवाह के लिये शुम लग्न तथा सैनिक-स्थान के लिए शुम मुहुर्त निकालने मे व्यस्त रहते थे।" "

श्रन्य लित कलाओं की माँति हिन्दी-साहित्य की उन्नित को भी श्रौरगजेब के शासन-काल मे श्राघात पहुंचा। इस समय हिन्दी के प्रतिभा-सम्पन्न किवयों का श्रभाव दिखाई देने लगा।

# १०-उर्दू कविताः

इस समय उर्दू कविता की भी उन्नित हुई। अनेक किव और शायर हुए, जिन्होंने अपनी सरल, आकर्षक शैली मे गजलो, रुबाइयो और मसनवियों की रचना की।

१. डा॰ श्यामसुन्दर दास : हिन्दी-साहित्य, पष्ठ २३६।

२. डा॰ रामकुमार वर्मा: हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ट २७ ३।

३. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल: हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पष्ठ ६२।

४, डा॰ नगेन्द्र: रीतिकाव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, पृष्ठ १८६।

५. डा॰ आ॰ ला॰ श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत, पृष्ठ ३७--३८।

**त्रालमगीर** २५६

लेकिन वास्तव मे उर्दू की उन्नित दक्षिण मे बीजापुर ग्रीर गोलकृण्डा के शानको के सरक्षरण मे हुई, जिनमे से कुछ स्वयं बड़े सुसम्य ग्रीर सुमंस्कृत शासक थे। १ १ -संगीत :

शाहजहाँ के समय तक संगीत प्रिय था। " शाहजहाँ गाना स्नता था। रात को वह हिन्दी गीत सुनता था और सुनते-सुनते सो जाता था। कट्टर मुसलमान गान विद्या का विरोध करते थे। " इसीलिए ग्रीरंगजेव को संगीत से घृगा थी। सिहासनारोहगा के बाद उसने गायको को दरबार से निकाल दिया था। जब वे सगीत का जनाजा ले जा रहे थे बादशाह ने उनसे पूछा यह क्या है उत्तर मिला सगीत का जनाजा है। उस पर उसने कहा इसे ऐसा गहरा दफन करना कि फिर यह सर न उठाने पाये। " र

धार्मिक पृरुष, शिया ग्रौर सूफी भी संगीत का ग्रादर करते थे। वह कीर्तन करते ग्रौर भजन, गीत गाते थे। ग्रपने घर्म-प्रचार के लिये कथाये भी कही जाती थी। बल्लम सम्प्रदाय के वैष्णव भी सगीत प्रोमी थे।

१२-नारी:

विचाराधीन-काल में स्त्रियों की दशा मी ग्रच्छी न थी। प्रजा पर शासक की संस्कृति का प्रमाव पडता है ग्रत. पर्दा-प्रथा का खूब प्रचार था। उच्चवर्ण के लोगों मे बहु-विवाह का प्रचलन था ग्रीर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ग्रमीरों तथा सरदारों के हरम मे ग्रनिगत स्त्रियाँ रखी जाती थी। स्त्रियों की शिक्षा के प्रति समाज की कोई विशेष रुचि न थी। बाल-विवाह का प्रचार था। बाल-विवाह, बहु-विवाह जैसी कुरीतियों के ग्रति-रिक्त तत्कालीन समाज में सती-प्रथा ग्रीर दहेज-प्रथा जैसी कुरीतियाँ मी विद्यमान थी। ग्राज की माँति जाति-प्रथा के बन्वन ग्रीर छुग्राछूत का भी बोलबाला था।

# : ३ : धार्मिक दशा

विचारावीन-काल के पूर्व धार्मिक वातावरण हिन्दू-मुस्लिम-सघर्ष तथा समन्वय का प्रयत्न लिए हुए विभिन्न स्वरूपों मे प्रतिलक्षित होता है। "मुग्लों से पूर्व जो यवन बादशाह भारत मे हुए उनका राज्य इस्लाम-धर्म की नीव पर स्थित था।" राज्य-विस्तार के साथ 'इस्लाम-धर्म' का प्रचार भी उनका उद्देश्य रहना था। फलतः प्रायः तलवार की शिवत से ही 'इस्लाम-धर्म' का प्रचार करते हुए वे हिन्दुश्रों पर मनमाने श्रत्याचार करते थे श्रीर बलपूर्वक इस्लाम-धर्म स्वीकार करने पर विवश करते थे। श्रतएव यवन राज्य श्रीर इस्लाम-धर्म की प्रतिक्रिया के रून में भिनतवाद का एक विशाल धार्मिक श्रान्दोलन उठ खड़ा हुग्रा एव देश के सम्पूर्ण छोरो तक प्रसारित हो गया। इस श्रान्दोलन ने श्रनेक भावनाश्रो को जन्म दिया, जो एक श्रोर तो मानवता के क्षेत्र को विस्तृत करने वाली हैं तथा दूसरी श्रोर श्रनेक सकीर्णता को उत्पन्न करती हैं। ईसा की १५ वी श्रीर १६ वीं शताब्दी धार्मिक श्रान्दोलन के चरमोत्कर्ष का युग मानी जाती है। दक्षिण में उदय होकर भिनत का

डा० ईश्वरी प्रसाद . मध्यकालीन भारत का सक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ५३६। २. वही—पृष्ठ ५४०।

३. डा० हीरालाल दीक्षित : आचार्य केशवदास, पृष्ठ १०।

४. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : मध्य युग का सिक्षप्त इतिहास, पृष्ठ ५३७।

५. डा० हरिवशलाल शर्मा :सूर और उनका साहित्य, पूष्ठ ६१।

जो घार्मिक प्रवाह धीरे-धीरे उत्तरी मारत मे प्रसारित हो रहा था वह राजनीतिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप पूर्ण विकसित होता हुआ अकबर के राज्यकाल मे देश ब्यापी हो गया। प यह घार्मिक श्रान्दोलन इतिहास में 'वैष्णव-धर्म श्रान्दोलन' के नाम से विख्यात है। इस युग मे धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था।

यद्यपि स्राचार्य शकर के स्रद्वैतवाद ने भारतीय दर्शन को एक नई चिन्तन परम्-परा दी थी, परन्तु सामान्य जनता उनकी दुरूह दार्शनिक पद्धित न समक्त सकी । बारहवी शताब्दी के स्रास-पास दक्षिण मे स्रद्वैतवाद के विरोध मे चार प्रबल सम्प्रदायों का जन्म हुस्रा। "ये सम्प्रदाय थे—रामानुजाचार्य का श्री सम्प्रदाय, मध्वाचार्य का ब्राह्मण सम्प्रदाय, विष्णुस्वामी का रुद्र सम्प्रदाय और निम्बार्क का सनकादि सम्प्रदाय । ये सम्प्रदाय दार्शनिक बातो में थोड़ा बहुत मिन्न होने पर भी शकरो के मायावाद का विरोध करने मे एक मत थे।"

"श्री सम्प्रदाय के प्रवर्त्त श्री रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए थे।" 'इन्हीं की चौथी या पाँचवी शिष्य परम्परा मे १४ वी शताब्दी के लगभग सुप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द का आविर्माव हुआ। " यह उक्ति प्रसिद्ध है कि भिक्त द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी। उसे उत्तर में रामानन्द ले आए और कबीरदास ने उसे सप्तदीप और नवखड़ में प्रकट कर दिया। "शास्त्रीय पद्धित से जिस सगुरा भिक्त का निरूपण इन्होंने किया था उनकी और जनता आकर्षित होती चली जा रही थी।"

"कृष्ण-मिन्त का विकास मूलरूप में विष्णु-स्वामी के रुद्र सम्प्रदाय से ग्रारम्भ हुगा। उत्तर मारत में इसका प्रचार करने का श्रीय महाप्रम बल्लमाचार्य को है। वे कृष्ण-भिक्त शाखा के सबसे प्रथम ग्राचार्य माने जाते हैं, उनके पुत्र गोस्वामी बिटुलनाथ बाद में ग्राचार्य-पद के ग्राविकारी हुए थे। इन दोनों पिता-पुत्र के शिष्यों ने जो ग्रष्टछाप के रूप में प्रतिष्ठित हुए कृष्ण-मिक्त के प्रचार करने में ग्रथक सहायता की। ग्रष्टछाप के भक्तों में सुरदास सबसे ग्रग्रगण्य है।"

उत्तर भारत की भाँति भक्ति-श्रान्दोलन का विकास दक्षिणी भारत मे भी था। १ — इस्लाम का प्रभाव:

इस बात मे कोई सन्देह नहीं है कि मुसलमानों का मारत विजय का उद्देश्य केवल राज्य-स्थापना ही न था बल्कि इस्लाम-धर्म का प्रचार भी था। मारत में जब तक मुसलमानों का राज्य रहा है तब तक मुसलमानी शासकों को हिष्टिकोण अपनी हिन्दू जनता की ओर सदा विरोध और असहिष्णुता का रहा है।

१ डा॰ हीरालाल दीक्षित : आचार्य केशवदास, पृष्ठ ११ ।

२. डा० श्यामसुन्दर दास : हिन्दी-साहिप्य, पृष्ठ ३५।

३. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का सिक्षप्त इतिहास, पृष्ठ ४४२।

४. डा० रामकुमार वर्मा : हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ २९६।

५. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का सक्षिप्त इतिहास, पूष्ठ ५४२।

६. आचार्य रामचन्द शुक्ल : हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पुष्ट ६२।

७. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : मध्यकालीन भारत का सिक्षंप्त इतिहास, पृष्ठ ५४३।

"मारत में इस्लामी प्रभाव के इस लम्बे काल को हम दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग लगभग १५ वी शताब्दी के ग्रन्त तक समाप्त होता है। ५०० वर्ष की इस लम्बी ग्रवधि में मुस्लिम ग्राक्रमणकारियों ग्रीर उनके ग्रधीनस्थ सरदारों के मन में यह धारणा घर कंगई कि वे उसे उसी भाँति समस्त मारतवर्ष को इस्लामी क्षेत्र के भीतर कर देगे, जिस भाँति खलीफाग्रों की फौजों ने फारस ग्रीर पिचमी प्रदेशों को मुसल-मानी प्रभाव के श्रन्तर्गत कर दिया था।"

"दूसरे भाग मे, जोकि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना से म्रारम्भ होता है, समस्त जनता की मलाई का ध्यान रखने के उद्देश्य से यह धारणा अनगत सी प्रतीत होने लगी थी। पहले के तुर्क विजेताओं की मसिहिष्ण और अनुदार नीति के स्थान पर देश की हिन्दू जनता के प्रति सहनशीलता और सहानुभूति का परिचय दिया जाने लगा था। • इस काल मे औरगजेब ही ऐसा शासक हुआ जिसने मारत को ६स्लाम के एक छत्र प्रमाव के अन्तर्गत लाने की पुन. चेष्टा की, किन्तु उसे भी अपने प्रयास की असफलता स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पडा।

भारतवर्ष मे इस्लाम के विकास के समूचे इतिहास मे मुसलमान घर्म-प्रचारकों का भी महत्वपूर्ण कार्य रहा है। १३ वी और १४ वी शताब्दियों मे पजाब, काश्मीर, दिक्षिण, पिश्चिमी प्रदेश और पूर्वीय क्षेत्रों मे धर्म-प्रचार का कार्य वड़े उत्साह से होता रहा। उस समय हम पजाब मे बहाबुलहक, बाबा फरीदुद्दीन और ग्रहमद कबीर जैसे व्यक्तियों को ग्रपने प्रयत्नों मे दत्तचित्त पाते हैं। १४ वी शताब्दी के श्रन्त में काश्मीर प्रदेश में सैयद श्रलाहमदानी ने घर्म-प्रचार का काम बड़ी लगन से किया। " सुदूर दिक्षण भारत में भी सैयद मुहम्मद गीसूदराज और पीरमहावीर खमदायत के कार्य १४ वी शताब्दी से ही प्रारम्म हो गए थे। १४ वी श्रीर १६ वी शताब्दी में समस्त देश मे विशेषतया सिन्ध और पिश्चमी भारत में इन मुसलमान प्रचार की का कार्य बड़े वेग से फैला।"

### २- इस्लाम पर भारतीय वातावरए का प्रभाव

'प्रारम्भिक काल मे भारतीय इस्लाम का स्वरूप विदेशी ही बना रहा । शासकों ने भयकर ग्रसिहिष्णुता का प्रदर्शन किया । वे मूर्ति -रूजक ग्रौर उनके समस्त विश्वासो को भय ग्रौर शका की दृष्टि से देखते थे, किन्तु घीरे घीरे यह वैमनस्य पारस्परिक सम्पर्क के कारण कम होने लगा । मुसलमानो ने हिन्दू-सित्रयो के साथ विवाह किया । " इघर मुसलमान पीर तथा शेखों की शिष्य-परम्परा मे बहुत से हिन्दू दीक्षित हुए । शेख मुईनुद्दीन चित्रती, शेख फरीदुद्दीन शकरगज, शेख निजामुद्दीन ग्रौलिया, शेख सलीम चित्रती का उपदेश हिन्दू भी मुनते थे । " इस हेल मेल का परिणाम यह हुम्ना कि हिन्दू जनता ने मुगल साम्राज्य की उन्ति मे ग्रपनी महत्वपूर्ण शक्ति मेंट की । कघे से कघा भिड़ाकर राजपूत वीरों ने मुगल सत्ता को दृढ़ बनाया ग्रौर इस्लामी सस्कृति के प्रचार मे योग दिया।"

३- मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति

"मुगल शासन के आरम्भ होते ही भारतीय इस्लाम का दृष्टिकोएा मुगल सम्राटों

<sup>.</sup> डा० ईश्वरी प्रसाद: मध्यकालीन भारत का सक्षिप्त इतिहास, पृ. ५४६।

२, वही पू. ५४६। ३. वही, पू. ५५३।

की उदार नीति के फलस्वरूप एक दम बदल गया। बाबर स्वय एक सुन्नी मुसलमान था परन्तु वह धर्मान्य नहीं था। उसका पुत्र हुमायूँ उदार विचारों का व्यक्ति था। " अक-बर के सिंहासनारूढ होते ही एक नये युग का आविर्माव हो जाता है। इस युग में हम सूफी धर्म का व्यापक प्रभाव प्रत्यक्ष देखते हैं। अकबर के पश्चात् उसके पुत्र जहांगीर ने अपने पिता की उदार नीति का पालन किया। " परन्तु मुसलमानी राज्य की नीति पर चलने के लिये उसे भी कभी-कभी बाध्य होना पडता था। " पुष्कर का मन्दिर तोड़ा गया। " पूर्वगालियों का आगरा का गिरजा बन्द कर दिया गया।

••••• अन्तिम मुगल सम्राटों को यह उदार नीति मान्य न हुई। शाहजहाँ कट्टर मुसलमान था। ••••• हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के लिये शासन का एक अलग विमाग था। ••••• इस्लाम स्वीकार करने वालों को रुपया मिलता था।

••• श्रीरगजेब के शासन काल में सुन्ती मुसलमानों का साम्राज्य में बोलबाला था श्रीर सम्राट स्वय उस वर्ग का नेता था। ••• •• श्रीरगजेब ने श्रपनी विधर्मी जनता पर सभी सभाव्य श्रत्याचार किए, परन्तु कहना न होगा कि इन धर्मान्व शासकों की इस नीति के कारण हिन्दू जनता में इस्लाम के प्रति श्रसतोष उत्पन्न हो गया, जिसने बाद में चलकर हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों को श्रत्यिक कट् बना दिया। 'व

#### : ४ : ग्राधिक दशा

बिनयर लिखता है कि राज्य की आधिक दशा खराव थी। सरकारी कोष खाली हो गया था, व्यापार और खेती अवनत दशा मे थे। अशान्ति से व्यापार को बडा घक्का पहुँचा था। सडकों के अभाव और देश में अशान्ति और अराजकता के कारण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने मे देश की आधिक दशा खराब हो चली थी क्योंकि बादशाह का दूर देशों मे लम्बी लडाइयों तथा मव्य इमारतो और मकैंबरे इत्यादि बनवाने मे अत्यधिक घन व्यय हुआ था। राज्य कोष खाली हो चला था। इसी कारण औरगजेब ने अपनी सेना घटा दी और राज्य के अन्य खर्ची को कम करना चाहा। परन्तु उसके राज्य काल में भी लड़ाइयाँ हुई और शासन-प्रबन्ध ठीक न होने के कारण आधिक दशा खराब ही होती गई।

बिनयर के कथनानुसार शाहजहाँ के समय से ही कृषि की दशा खराब हो रही थी। स्थानीय अधिकारियों का प्रजा पर ऐसा प्रवल अधिकार था कि उनके द्वारा त्रसित प्रजा कही प्रार्थना भी नहीं कर सकती थी। पीटरमडी नामक यात्री सुबेदारों को बड़ा निर्देशी और अत्याचारी बतलाता है। कर्मचारी घूस, मेंट (नजराना) इत्यादि लेते थे। औरंगजेत्र के राज्य काल में जब जागीरदारी तथा ठेकेदारी प्रथा चल पड़ी थी। तो अधिक कर तथा लगान की वसूली होने लगी। बिनयर ने लिखा है कि अभीर कारीगरों से बेगार लेते थे और उन्हें कभी-कभी तो उचित पारिश्रमिक के बदले कोड़े ही खाने पड़ते थे। कारीगरों की दशा करए। जनक थी। ••• उनका रोजगार बिल्कुल चौपट हो गया था। लाखों रुपया बकाया में पड़ा हुआ था। मालगुजारी वसूल नहीं होती थी। शाही खजाने में द्रव्य की कभी होती जा रही थी। अकबर तथा शाहजहाँ के काल में राज्य किसानों से उनकी

डा० ईश्वरी प्रसाद: मध्यकालीन भारत का सिक्षप्त इतिहास, पृ. ११०-३१६

एक तिहाई उपज भूमिकर के रूप में लेता था परन्तु श्रौरगजेव के काल मे उगज का ग्राधा भाग मालगुजारी के रूप में लिया जाने लगा। लगान समय पर न देने पर कर्मचारी किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करते श्रौर प्राय. उनसे नियत से प्रधिक वसूल करने की चेप्टा करते थे। इसी कारग्रा किसान कृषि-व्यवसाय को छोड़कर गहरों मे मजदूरी श्रौर नौकरी करने के लिये श्राने लगे। श्रौरगजेव के उन्हें जमीन देकर फिर से बसाने के प्रयत्न विफल हुए श्रौर कृषि की दशा खराब होती गई। श्रौरगजेव ने गद्दी पर बैठते ही बहुत से कर माफ कर दिए थे परन्तु सूबो मे वे उसी तरह लिए जाते रहे श्रौर प्रजा के ऊपर श्रत्यधिक करों का बोभ ही बना रहा।" व

•••••• विकय की चीजो पर मुसलमानो से ढाई प्रतिशत ग्रौर हिन्दुग्रो से पाँच प्रतिशत कर लिया जाने लगा। १६६६ ई० मे हिन्दुग्रो के मेलो पर रोक लगा दी गई ग्रौर नगरों मे दिवाली का उत्सव मनाना भी वर्जित कर दिया गया।"

"नौकरियों में योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाने लगा। दरवार में दलविन्दियों के कारण दलों के व्यक्तियों को नियुक्ति होने लगी चाहे वे कितने ही अयोग्य क्यों न हों। इसका शासन प्रबन्ध पर बरा प्रमाव पड़ा और अयोग्य कर्मचारियों के कारण सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था ही विगड़ गई।"

# उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व

श्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री का यह उपन्यास विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में श्राचार्यं श्री ने कल्पना को स्थान नहीं के बराबर दिया है। 'वैशाली की नगरवधू' श्रीर 'सोमनाथ' में जितना ग्रधिक कल्पना का ग्राश्रय उन्होंने लिया था उतनी कम कल्पना का प्रयोग लेखक ने इस उपन्यास में किया है। लगता है, जितना श्रधिक कल्पना का कोष उन्होंने उपर्यु कत दो उपन्यासों के निर्माण में लुटाया था, कल्पना-व्यय की उतनी श्रधिक कं जूसी इस उपन्यास में करके, उन्होंने बैलेन्स बराबर किया है। श्रथवा यूँ कह सकते है कि उनके मन में पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की चाह जगी थी, इसालिए उन्होंने कल्पना का श्राश्रय नहीं लिया।

वस्तुतः यह उपन्यास ऐतिहासिक उप-यास के निकट न होकर इतिहास के अधिक निकट है। अत्युवित नहीं होगी यदि कहा जाये कि लेखक ने इतिहास के पृष्ठों को ज्यू का त्यू जठाकर रख दिया है। इतना ही नहीं इतिहास के पृष्ठों को भी उतनी रमणीय भाषा में लेखक नहीं रख पाया है कि यह कृति कुछ रोचक बन जाती और अच्छे ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सकती। अनेक स्थल ऐसे हैं जो इतिहास की पुस्तकों में अधिक रोचक रूप में मिलते हैं। मुगल-काल स्वय में इतना रोचक है कि इसमें कल्पना का आश्रय खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी यदि आचार्य श्री मुगल काल की इन रगीन घटनाओं पर कल्पना का हल्का सा भी रग चढ़ा देते तो यह उपन्यास हिन्दी साहित्य की एक अभर-निधि बन जाता।

इस उपन्यास मे विरात लगभग सब पात्र ग्रीर घटनाएँ इतिहास सिद्ध है, इसी

१. डा० ईश्वरी प्रसाद: यध्यकालीन भारत का सक्षिप्त इतिहास, पृ. ५१७-५५८।

२. वही, पृ. ५५६:

३. वही पृ. ५५६।

लिए इतिहास का संकेत मात्र ही दिया गया है, संक्षेप में ही इनका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत उपन्यास के ऐतिहासिक तत्व को तीन मागों में बाँटा है— १—पात्रो की ऐतिहासिकता, २—घटनाग्रों एव युद्धों की ऐतिहासिकता, ३ वास्तुकला की ऐतिहासिकता।

# : १: पात्रों की ऐतिहासिकता

#### १--शाहजहां :

शाहजहां के विषय में लेखक ने बहुत कुछ बताया है। उपन्यासकार के अनुसार वह अत्यन्त गम्भीर, प्रभावशाली, ६७ वर्ष की आयु में भी सुर्ख चेहरे वाला तथा सतेज दृष्टि वाला है। वह अपने हरम में २००० से ऊपर स्त्रियाँ रखता था। वादशाह जिस स्त्री को चाहते उसे बुड्ढी कुटनियाँ दगा या लोम देकर जैसे बने रंगमहल में ल आती थीं। वादशाह के अनुचित सम्बन्ध अनेक रईस और उमरा की औरतों से थे. जो छिपे नहीं थे। अन्त में यही बादशाह के पतन और सर्वनाश का कारण हुआ। अशाहजहाँ केवल तीन घंटे सोता तथा सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नमाज पढ़ता था। अ

उपन्यास और इतिहासकारों के शाहजहाँ में काफी समानता है। उपन्यासकार के अनुसार ही प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० बनारसी प्रसाद सक्सेना है, श्री एस० श्रार० शर्मा , डा० श्राशीविदीदाल श्रोवास्तव , प्रो० श्रीनेत्र पाण्डेय श्रीदि ने भी शाहजहां के विषय में कहा है।

# २-ग्रौरंगजेब :

श्रीरंगजेब शाहजहाँ का तीसरा शहजादा था। वह गौरवर्ण का एक श्रत्यन्त श्राग्रही श्रौर हुढ बिचार का युवक था। वह एक घुन्ना श्रादमी था श्रौर उसके मन की बात का पता लगाना टेढ़ी खीर थी। वह ईमानदारी श्रौर फकीरी का ढोंग रखता था। बादशाह श्रौर दारा उससे बहुत मय खाते थे श्रौर इस बला को दूर ही रखना चाहते थे। इसी से बादशाह ने इसे दक्षिण की सुबेदारी सौप दी थी।

ऐसा कोई इतिहास नहीं होगा, जिसमें भ्रौरंगजेब का चरित्र-चित्रण इस प्रकार से नहीं मिलता होगा। डा॰ ईश्वरी प्रसाद, <sup>5 क</sup> डा॰ आर॰ एस॰ त्रिपाठी, <sup>6 र</sup>आदि इतिहा-सवैत्ताओं ने भ्रौरंगजेब के विषय में बहुत कुछ लिखा है। डा॰ यदुनाथ सरकार ने तो 'हिस्ट्री भ्राफ भ्रौरंगजेब' नाम की वृहद् पुस्तक लिखी है। लेनपूल ने भ्रौरंगजेब के विषय में

बालमगीर—पृष्ठ १ । २. वही—पृष्ठ ३४ । ३. वही—पृष्ठ ३६ । ४. वही पृष्ठ ४२ ।

४. वही--पृष्ठ ३८ ।

६. डा॰ बनारसी प्रसाद सक्सेना : हिस्ट्री आफ शाहजहाँ आफ दिल्ली, पृष्ठ १४ ।

७. श्री एस॰ आर॰ शर्मा: भारत में मुस्लिम शासन का इतिहास, पृष्ठ ५३२ तथा भारत में मुगल साम्राज्य, पृष्ठ ३६२।

द. डा० आ॰ ला॰ श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत, पृष्ठ ३४-३१।

६. श्रीनेत पाण्डेय : भारत का वृहत इतिहास, भाग २, पृष्ठ २८०।

१०. आलमगीर-पृष्ठ ३१

११. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : भारत का इतिहास, भाग २, पृष्ठ १३०।

१२. डा॰ आर॰ एस॰ तिपाठी : राइज् एण्ड फाल काफ द मुगल, एम्पायर, पुष्ठ ४८०।

बडा प्रामाणिक वर्णन् प्रस्तुत किया है। <sup>६</sup> ३-दारा

उपन्यासकार के शब्दों में दारा दिल का साफ, स्पष्ट वक्ता, मृदुभाषी और उदार था। परन्तु उसमें एक दोष यह था कि वह घमण्डी और जिद्दी था। इतना होने पर भी वह अच्छा विद्वान था। अरबी फारसी की तो उसने अच्छी शिक्षा पाई ही थी, हिन्दी, सस्कृत का भी वह अच्छा पंडित था। उसने संस्कृत के अनेक अन्थों का अनुवाद कराया था। उसे न तो राज्य करने का अनुभव था न युद्ध का। कठिनाई और खतरों से वह सदा दूर रहा। वह इतना उद्दण्ड था कि बादशाह के सम्मुख वादशाह पर ही कोषित हो उठता था। व

इतिहासकारों के लिये अभागा दारा प्रच्छन्न नही है। प्रत्येक इतिहासकार ने उसका वर्णन किया है। कान्सटेबुल ने दारा की काफी हिमायत ली है। दसी प्रकार मनूची ने भी दारा का पक्ष लिया है। द

४-मुराद

शाहजहाँ का सबसे छोटा बेटा मुराद एक बाँका लड़वैया था। परन्तु वह मूर्ख, विलासी और कोधी था। केवल अच्छे खाने-पीने, नाच-रंग, शिकार, हथियार चलाने में ही वह मस्त रहता था। वह गुजरात का शासक था। प

मुराद इतिहास प्रसिद्ध पुरुष है। उपन्यासकार की भाँति इतिहासकारों ने भी उसके विषय मे लिखा है। डा॰ श्रार॰ एस॰ त्रिपाठी ने ऐसा ही वर्णन किया है। ६

**ধ**–যুজা

सुल्तान शुजा शाहजहाँ का दूमरा बेटा था, यह दारा से अधिक विनयी और हड़ विचार वाला था, बड़ा बुद्धिमान था, परन्तु उसमें सबसे बड़ा दुगुँगा यह था कि वह विलासी, आरामतलब और पियक्कड़ था। वह बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार था। "°

डा० ग्रार० एस० त्रिपाठी, <sup>3 उ</sup>डा० ईश्वरी प्रसाद <sup>5 २</sup>ग्रादि विद्वानीं ने शुजा का इस प्रकार का वर्णन किया है।

६-जहाँग्रारा

बादशाह की बड़ी लड़की का नाम जहाँग्रारा था। परन्तु शाही हलकों में वह बड़ी बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। वह एक विदुषी, बुद्धिमती श्रीर रूपसी स्त्री थी। वह बड़े प्रेमी स्वभाव की थी साथ ही दयालु श्रीर उदार भी। बादशाह ने उसके जेब-खर्च के

१. लेनपूल : मिडिवियल इण्डिया, पृष्ठ ३४६-३४७ ।

२. आलमगीर-पृष्ठ २२-२४। ३. वही-पृष्ठ २७। ४. वही-पृष्ठ ६७।

प्र. कान्सटेबुल : बनियर्स ट्रेवल, पृष्ठ ६ ।

५. मनूची : एपेपिसं आफ मुगल इण्डिया , पृष्ठ ५१।

७. सालमगीर-पृष्ठ ३२। ५. वही-पृष्ठ ११६।

डा० आर० एस० तिपाठी: राइज एण्ड फाल आफ द मुगल एम्पायर, पृ. १७-१६।

१०. आलमगीर-पृ. ३०-३१।

११. डा॰ आर॰ एस॰ विपाठी : राइज एण्ड फाल आफ द मुग्ग एम्पायर, पृ. ४७६।

१२. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : भारत का इतिहास, भाग २, पृ. ६२।

लिए तीन लाख रुपए साल नियत किए थे तथा उसके पानदान के खर्च के लिए सूरत का इलाका दे रखा था, जिसकी ग्रामदनी भी तीस लाख रुपए सालाना थी। — बादशाह का उसके प्रति ग्राकर्षण देखकर यह प्रसिद्ध हो गया था कि बादशाह का उससे ग्रनुचित प्रेम है। •••• वह दारा की पक्षपातिनी थी ग्रीर दारा को ही राज्य दिलाना चाहती थी। र

डा० ईश्वरी प्रसाद, प्रो श्रीनेत्र पाण्डेय श्रमादि ने जहाँ म्रारा का वर्णन इसी प्रकार किया है।

#### ७ रोशनग्रारा

रोशनग्रारा शाहजहाँ की दूसरी बेटी थी। यह ग्रौरगजेब की पक्षपातिनी थी। वह दारा ग्रौर शाहजहाँ की गतिविधियों के सब भेद गुप्त रूप से ग्रौरंगजेब को भेजती रहती थी।

रोशनग्रारा के विषय मे डा॰ ईश्वरी प्रसाद,  $^{\rm E}$  प्रो॰ श्रीनेत्र पाण्डेय  $^{\rm e}$  एवं श्री एस॰ ग्रार॰ शर्मा  $^{\rm e}$  ने साक्षी दी है ।

## प-मुलेमान शिकोह

सुलेमान शिकोह दारा का पुत्र था। वह राजनीति से ग्रनजान तो था ही, बाद-शाह के दृष्टिकोगा से उसका दृष्टिकोगा भी नहीं मिलता था।  $^{8}$ 

डा० श्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव,  $^{50}$  प्रो० एस० श्रार० शर्मा  $^{59}$  श्रादि इतिहासज्ञों ने सुलेमान शिकोह के विषय मे लिखा है।

# ६--शहजादा मुहम्मद सुल्तान

मुहम्मद सुल्तान औरंगजेब का बेटा था। उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, परन्तु औरंगजेब ने उसे पकड़कर ग्वालियर के किले में कैंद कर लिया जहाँ आगे चलकर उसकी मत्यु हो गई। <sup>5 २</sup>

डा · यदुनःथ सरकार <sup>५६</sup> ने उसके विषय में अच्छा वर्णन किया है। १०-मोरजुमला

उपन्यासकार के अनुसार मीरजुमला चतुर, फुर्तीला. अच्छा शह-सवार था।

१. बालमगीर-पृ. २८। २. वही-पृ. २६।

३. डा० ईश्वरी प्रसाद: भारत का इतिहास, भाग २, प. ६२ ।

४. प्रो॰ श्रीनेत्र पाण्डेय: भारत का वृहत् इतिहास, पृ. २५८।

५. आलमगीर-पृ. ३१।

६. डा० ईश्वरी प्रसाद : भारत का इतिहास, भाग २, प्. ६२।

७. श्रीनेत पाण्डेय: भारत का वृह्त इतिहास, पृ. २५६।

एस० आर० शर्मा: भारत मे मुग्ल साम्राज्य—अतुवाद डा० मथुरालाल शर्मा, ०. ३८७६

६. आलमगीर-पृ १६०।

१०. डा० आयीर्वादीलाल श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत, भाग २, पू. ३०।

११. एस० बार० शर्मा: भारत में मुगल साम्राज्य, प्. ४२६।

१२. आलमगीर-पृ. ३०१।

१३. डा० यदुनाथ सरकार : हिस्ट्री आफ औरंगजेब, पृ. ६२।

अपनी प्रतिमा के बल पर वह गोलकुण्डा का प्रवान-मन्त्री बन बैठा। इसे औरंगजेब की खुशा-मदो से मीरजुमला उसका पक्षपाती बन बैठा। दारा इसे औरंगजेब से अलग करना चाहता था। र

प्रो० श्रीनेत्र पाण्डेय, स्मिथ, श्री० एस० ग्रार० शर्मा श्रीदि ने मीरजुमला का ऐसा ही वर्णन किया है।

### ११-मिर्जा राजा जयसिंह

मिर्ज़ा राजा जयिसह ने मुग्ल शासन को सुदृढ़ करने में बड़ा योग दिया। प्रारम्भ मे यह शाहजहाँ ग्रौर दारा की ग्रोर से ग्रौरंगजेव के विरुद्ध लड़े ग्रौर बाद मे श्रौरगजेव के दायें हाथ हो गए। इ

डा॰ यदुनाथ सरकार, प्रो॰ एस॰ ग्रार॰ शर्मा श्रादि ने ऐसा ही वर्णन किया है।

#### १२--छत्रसाल

छत्रसाल शाहजहाँ की सेना के साथ भौरंगजेब के विरुद्ध लड़ा और यह वीर समूम गढ़ के युद्ध मे मारा गया। ६

छत्रसाल की ऐतिहासिकता के विषय में डा० यदुनाथ सरकार 1° एवं प्रो० एस० ग्रार० शर्मा 1 ग्रादि साक्षी देते हैं।

#### १३--जसवन्तसिंह

राजपूत राजा जसवन्तिसह शाहजहाँ की सेना का सेनापितत्व करके श्रीरंगजेब की सेना के विरुद्ध लड़ा। १२ श्रीर श्रीरंगजेब की विजय के फलस्वरूप युद्धस्थल त्यागकर जोवपुर भाग गया। १९

डा॰ आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, ३४ प्रो॰ एस॰ आर॰ शर्मा १ १ ने जसवन्तर्सिह के विषय मे लिखा है।

# १४--हीराबाई

हीराबाई एक अप्रतिम सुन्दरी वेश्या थी। ग्रीरंगजेब को यदि कोई ग्रँगुली पर

१. बालमगीर-पृ. १३। २. वही-पृ. ११।

३. श्रीनेत पाण्डेय: भारत का वृहत् इतिहास, पृ. २४६-२४६।

४. स्मिय-अौक्स फोर्ड हिस्ट्री, पृ. ४१०।

५. प्रो० एस० आर० शर्मा : भारत मे मुग्ल साम्राज्य, पू. ४२७

६. आलमगीर-पृ. २६२-२६४

७. डा० यदुनाथ सरकार : हिस्द्री आफ औरंगजेब, पृ. ५०३।

द. प्रो॰ एस॰ आर॰ शर्मा: शारत मे मुग्ल साम्राज्य पू. ४२८।

बालमगीर—पृ. २४१।

१०. डा० यदुनाथ सरकार : हिस्ट्री-आफ औरंगजेब, पृ. ४०१-४१०।

११. एस० आर० शर्मा : भारत में मुग्ल साम्राज्य, पू. ३६६।

१२. बालमगीर-पृ. १०६। १३. वही-पृ. २१२।

१४. डा॰ आ॰ ला॰ श्रीवास्तव : मुग्लकालीन भारत, भाग २, पृ. २६

१५. एस० आर॰ शर्मा : भारत में मुग्ल साम्राज्य, पू. ४२६।

नचा सकता था तो वह यही स्त्री थी। इसी के कारण औरंगजेब को शराब पीनी पड़ी थी। यह भौरगजेब की प्रेयसी थी। <sup>३</sup>

डा॰ यदुनाथ सरकार, डा॰ ग्रार॰ एस॰ त्रिपाठी ने हीराबाई की ऐतिहासि-कता के विषय मे लिखा है।

# : २ : घटनात्रों एवं युद्धों की ऐतिहासिकता

# १ - मुगल सिंहासन की प्राप्ति के लिए ग्रौरंगजेब का कूट-चक

श्रौरगजेब ने ग्रपनी बुद्धिमत्ता से रोशनग्रारा के द्वारा राजमहल के सब भेद ज्ञात कर लिए जिससे वह दारा के विरुद्ध ग्रपनी गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालित कर सका। इसके ग्रतिरिक्त भीरजुमला श्रौर मुराद बल्श की शक्तियों को ग्रपनी चालाकी से ग्रपनी शक्ति में मिलाकर दारा की शक्ति के विरुद्ध ग्रधिक सशक्त होकर ग्रग्रसर हुग्रा। इसके लिये उसने मीरबाबा को मुराद को फुसलाने भेजा श्रौर मुराद उसके चक्करों में श्रागया।

प्रसिद्ध विद्धान डा॰ आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव  $^{4}$  एवं प्रो० एस० आर० शर्मा  $^{6}$  ने इस घटना की साक्षी दी है।

#### २ - मीरजुमला की शह

मीरजुमला ऊपर से दिखाने के लिये औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना का सचालन कर रहा था, परन्तु अन्दर से उसने सेनापितयों को औरंगजेब की सेना को नुकसान न पहुं-चाने का आदेश दिया हुआ था चृ कि मीरजुमला के बालबच्चे आगरा मे दारा के पास थे इसलिये वह खुले रूप से औरगजेब से नहीं मिल सकता था। इसलिये दोनों मे गुप्त मन्त्रगा हुई और औरगजेब ने मीरजुमला को कैंद कर लिया। इस प्रकार मीरजुमला की सारी सैन्य-शिवत औरगजेब के हाथ आ गइ।

प्रो० एस० ग्रार० शर्मा उपर्युक्त घटना की साक्षी देते है। प

#### ३- घरमत का युद्ध

शाही सेना और श्रौरंगजेब की सेना के बीच घरमत का युद्ध प्रसिद्ध हुआ। शाही सेना का सचालन राजा जसवन्तसिस कर रहे थे। शाही सेना की हार हुई। महाराजा जसवन्तसिह हार कर सीचे जोघपुर की राह चल पड़े। है

१. आलमगीर: पृ० १२६-१३३।

३. डा॰ यदुनाथ सरकार: हिस्ट्री आफ औरगजेब, पृ० ५७-५६।

३. डा० आर. एस. तिपाठी : राइज एण्ड फाल आफ द मुगल एम्पायर, पू० ४८०।

४. आलमगीर: पृ० १४२-१५४।

५ डा. आशीर्वादालाल श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत, भाग २, पृ० २७-२८।

६ प्रो. एस आर. शर्मा: भारत मे मुगल साम्राज्य - अनुवादक डा. मथुरालाल शर्मा, पू. ४६४।

७. आलमगीर: पृ० १५४-१६०।

द. प्रो. एस आर. शर्मा: भारत में मुगल साम्राज्य - अनुवादक डा. मथुरालाल शर्मा, पू. ४२७।

६. आलमगीर : पृ. २०६-२१३।

डा० म्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव , प्रो० एस , म्रार० शर्मा, डा० यदुनाथ सर-कार भ्रादि ने ऐसा ही वर्गान किया है।

#### ४ - समुम गढ़ का युद्ध

दारा के सेनापितत्व में शाही सेना का औरगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के साथ समूम गढ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध मे दारा की भयकर हार हुई, दारा हार कर ग्रागरा भाग गया। <sup>\*</sup>

डा० ग्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव <sup>१</sup>, प्रो० एस० ग्रार० शर्मा <sup>६</sup>, डा० यदुनाथ सरकर<sup>७</sup> म्रादि ने ऐसा ही वर्गान किया है।

## ५- बहादुरपुर का युद्ध

म्गल सिहासन को हस्तगत करने के लिये शुजा ने भी प्रयास किया। उसने विशाल सेना लेकर बगाल से कूच किया। उसको रोकने के लिये मिर्जा राजा जयसिंह, दिले-रखाँ के साथ सुलेमान शिकाह को शाही सेना के साथ दारा ने भेजा। दोनो सेनाम्रो मे बहादूरपूर का युद्ध हुआ और अन्त में शुजा हार कर सेना साहत. बगाल भाग गया। शाही सेना ने बगाल तक उसका पीछा किया-।- सुलेमान शिकोह की जिद्द से कारए। शाही सेना को सूरजगढ़ मे अटक जाना पड़ा और सुलेमान शिकोह को शुजा से सन्धि करनी पड़ी उसे बगाल, पूर्व बिहार, उड़ीसा का प्रदेश देना पड़ा ।<sup>६</sup>

डा० ग्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव १९ प्रो० एस० ग्रार० शर्मा १ ग्रादि प्रत्येक इति-हासकार ने इस युद्ध की साक्षी दी है।

## ६-दारा का पलाग्न:

ग्रपना पतन देखकर दारा ग्रागरा से अपने परिवार सहित दिल्ली की ग्रौर भाग गया। 32

डा० यदूनाथ सरकार<sup>93</sup>, डा०-ग्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव<sup>98</sup> ग्रादि ने इस घटना का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है।

# ७-ग्रौरंगजेब द्वारा दःरा का पीछा करना :

मुराद से छुट्टी पाकर श्रौरंगजेब ने दारा का पीछा किया। दारा भागकर सिन्ध

१. डा. आ. ला. श्रीवास्तव: मुगलकालीन मारत, पृ. २६ (माग २) 1

२. प्रो. एस आर. शर्मा : भारत से मुगल साम्राज्य, पू॰ ४२६।

३. डा. यदनाथ सरकार : हिस्ट्री आफ औरगजेव, पृ. ३५६-३६४।

४ आलमगीर: प. २३७-२४६।

४. डा. आ ला श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत भाग २, पृ २६ ।

६. प्रो. एस. आर. शर्मा . भारत मे मुगल साम्राज्य, पृ० ४२६।

७. डा. यदुनाथ सरकार : हिस्ट्री आफ औरगजेब पृ. ३८५-३६१ ।

६. वही : पु० २४१-२४२ । झालमगीर.प० १८८-१६६ । १०. डा. आ. ला. श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत, भाग २, पू. ३४।

११. प्रो एस. आर. शर्मा. भारत में मुगल साम्राज्य, पृ. ४२६।

१२. आलमगीर: प्. २४४।

१३. डा. यदुनाय सरकार : हिस्ट्री आफ औरगजेब, पृ. ४०६- १०।

१४. डा. आ. ला. श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत, भाग २, पू. ३२।

की राह पहुँचा । ग्रीरंगजेब स्वयं ग्रागरा लौट ग्राया परन्तु उसने मीरबाबा की ग्राधीनता में ह. १० हजार सवार दारा का पीछा करने को भेजे। ।

डा० ग्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव<sup>र</sup> ने इसकी साक्षी दी है।

# **द-दोराई की लड़ाई**:

कच्छ के महारत को पार करके दारा ग्रहमदनगर पहुँचा जहाँ उसने शहकाज को अपने साथ मिलाया और अजमेर की ओर चला। यहाँ वह जसवन्तसिंह के विश्वास पर श्राया था परन्तु जयिं ह के कहने से उसने दारा को सहायता देने से इन्कार कर दिया। श्रव वापिस लौटना उसके लिए सम्मव न था। ,फलतः उसे श्रौरंगजेब से युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध दोराई की लड़ाई के नाम से असिद्ध है। इसमें दारा को हारकर वापिस मामना पडा।

डा॰ ग्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव , डा॰ ययुनाथ सरकार आदि ने इसकी पुष्टिकी है।

# ह - दारा का विश्वासघाती के हाथ में पड़ना :

दारा भागकर भ्रपने पुराने कृपा-पात्र दादर के पठान सरदार जीवनखाँ के पास पहुँचा। उसने उसे परिवार सहित मीरबावा के सुपुर्द कर दिया। ध

डा० कालिकारजन कानूनगो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "दारा शिकोह" में उपन्यास जैसा ही वर्णन किया है। डा० यदुनाथ सरकार , डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है ने भी इसकी पुष्टि की है।

# १०-बन्दी दारा दिल्ली के बाजारों में

मीरबाबा दारा को कैंदकर औरगजेव के पास ले भ्राया । श्रीरंगजेव ने एक बूढी, गन्दी हथिनी पर दारा को फटे-हाल बैठाकर दिल्ली के बाजारों में घुमवाया । १०

डा० कालिकारंजन कानूनगो <sup>3</sup>, डा० श्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव <sup>3 २</sup> ने भी ऐसा ही वर्गन श्रपनी पुस्तकों मे किया है।

# ११--दारा का कत्ल

श्रीरंगजेब की श्राज्ञा के अनुसार नजरबेग ने दारा ,का सर तलवार से काट

१. आलमगीर : पृ. २८८-२६१।

२. अ. ला. श्रीवास्तव : मुगल कालीन भारत, भाग २, पृ. ३२।

३. आलमगीर: पृ. ३०७-३१०।

४. डा. आ. ला. श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत, भाग २, पू. ३३।

५. डा. यदुनाय सरकार : हिस्ट्ररी आफ औरगजेब, पू. ५०७-५१४।

६. बालसगीर: पृ. ३११-३१३।

७. डा. कालिकारजन कानूनगो : दारा शिकोह, पृ. २२६।

द. डा. यदुनाथ सरकार : हिस्ट्री आफ औरंगजेब, पृ. ५४० ।

६. डा. आ ला. श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत, भाग २, पृ. इह ।

१०. आलमगीर : पृ. ३१४-३१५।

११. डा. कालिकारंजन कानूनगो : दारा शिकोह, पृष्ठ २३०।

१२. डा. आ. ला. श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत, भाग २, पू. ३३।

लिया और चादी की थाली में रखकर मुँह पर से खून के घड़वे घोकर औरंगजेब ने लाश को देखकर शहर में घुमवाने की आजा दी।

दारा के कल्ल की घटना का विवरण प्रत्येक इतिहासकार ने दिया है। इस घटना के विषय मे इतिहासकारों में मतेक्य है। डा० कालिकारजन कानूनगों ने तो दारा के कल्ल के वर्णन में उपन्यासकार को भी मात कर दिया। उन्होंने दारा के कल्ल का बड़ा ही कारुणिक चित्रण किया है। इतिहासकार का वर्णन उपन्यासकार के वर्णन से अधिक प्राण्वान है। देवल्स आफ टैवनियर में भी बड़ा रोमाचकारी वर्णन दिया है। डा० यदुनाथ सरकार ने भी ऐसा ही मामिक वर्णन किया है। इतिहास के इन पृष्ठों को पढ़कर नेत्र छलछला आते है परन्तु उपन्यास अन्तर के उस छोर को स्पर्श नहीं करता जो आखें गीली कर दे। दारा से कल्ल का वर्णन इतिहास में उपन्यास से कई गुने अधिक पृष्ठों में मिलता है।

# १२-शाहजहाँ कैद में

भौरगजेब ने भ्रपने बेटे द्वारा भ्रपने वृद्ध एवं रोगी बाप शाहजहाँ को श्रागरा में कैद करवा लिया। ४

डा॰ ग्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव  $\frac{1}{2}$  ग्रादि प्रत्येक इतिहासकार ने शाहजहाँ की इस दशा के विषय में लिखा है।

# १३-मुराद का सफाया

श्रीरगजेब के समक्ष इस समय प्रत्यक्ष बाधा केवल मुराद रह गया था। शेष सबका प्रायः सफाया हो गया था। श्रीरंगजेब ने श्रपनी बुद्धिमत्ता से मुराद को कैंद करके खालियर के किले भिजवा दिया। जहाँ बाद मे वह सैयद के बैटे द्वारा करल करवा दिया गया। अ

डा० ग्राशार्वादी श्री वास्तव, प्रो० एस० श्रार० शर्मा<sup>६</sup> ने इसकी पुष्टि की है। १४-सुलेमान शिकोह की दुर्दशा

अपने पिता का पलायन देखकर सुलेमान शिकोह बेसहारा सा हो गया और अपने को शत्रु सेना से घिरा देखकर उसने निराश होकर गढ़वाल के राजा का आश्रय लिया। १°

व. डा० कालिकारंजन कानूनगो वारा शिकोह, पृष्ठ २३२-२३३।

२. ट्रेवल्स आफ टैवनियर, वार्त्यूम १, प. ३४१-३४२।

३. डा यदुनाथ सरकार, हिस्ट्री आफ औरगजेब, पृष्ट ४४७ ५४८।

४ बालमगीर . पष्ठ २६३-२६६।

प्र. डा० आ० ला० श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत, भाग २, पृष्ठ २।

६. आलंमगीर : पुष्ठ २७६-२८६। ७. वहीं पृ. ३२१।

डा० आ० ला० श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत, भाग २, पृष्ठ ३३ ।

ह. प्रो० एस॰ आर० शर्मा : भारत मे मुगल साम्राज्य, पृष्ठ ४२६।

१०. आलमगीर'पूष्ठ'२६५-२६१।

डा॰ श्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, । डा॰ यदुनाथ सरकार श्रादि प्रसिद्ध इति-हासज्ञ शिकोह की दुर्दशा के विषय मे इसी प्रकार लिखते है।

# १५-खजुग्रा की लड़ाई

शुजा ने फिर सैन्य-संगठन किया और औरगजेब से लोहा लेने को आगे बढा। श्रीरगजेब की सेना भी उसका उत्तर देने को आगे बढ़ी। दोनों सेनाओं मे खजुआ का मयंकर युद्ध हुआ। शुजा हार कर रएक्षेत्र से माग गया।

डा॰ आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, प्रो॰ एस॰ ग्रार॰ शर्मा ने खजुग्रा के युद्ध के विषय में श्राचार्य चतुरसेन की पुष्टि की है।

## १६-शुजा की शामत और समाप्ति

श्रीरंगजेब से डरकर शुजा बनारस श्रीर पटना होता हुग्रा बगाल के द्वार तक पहुँच गया। शाही सेना बराबर उस पर मार करती रही। एक श्राघ स्थान पर शाही सेना को हार खानी पड़ी। परन्तु श्रीर सैनिक सहायता प्राप्त कर मीरजुमला ने शुजा को चारों श्रोर से घेर लिया। शुजा ढाका की श्रोर माग गया श्रीर ढाका से श्रराकान चला गया। श्रराकान के राजा के साथ शुजा ने विश्वासघात किया। इस पर राजा ने उसके सारे परिवार को तलवार के घाट उतार दिया। प

डा० श्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव<sup>म</sup> ने इसकी पुष्टि की है। १७**-ग्राखरी ज्ञिकार** 

भौरंगजेब के समस्त शत्रुओं में केवल दारा का पुत्र सुलेमान शिकोह बचा था। टिहरी के राजा पर औरगजेब ने चढ़ाई का निश्चय किया। इस पर उसने डरकर शिकोह को भौरंगजेब को वापिस कर दिया। उसे कैंदकर ग्वालियर के किले मे भेज दिया गया। जहाँ वह एक साल तक पोस्त पी-पी कर मर गया। ध

डा० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव "ने इमकी पुष्टि की है। डा० यदुनाथ सरकार ने ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है।" आचार्य श्री तो बस एक सूचना सी दे गए है जबिक इतिहास के इन पृष्ठों को पढते-पढते एक आह निकल पडती है।

# : ३ : वस्तुकला की ऐतिहासिकता

# १-तस्ते ताऊस

शाहजहाँ की माजा से बेबादल खाँ ने दो सी चुने हुए कारीगरों की सहायता से

- १. आ० ला० श्रीवास्तव: मुगलकालीन भारत, भाग २. पृष्ठ ३४।
- २. डा० यदुनाथ सरकार . हिस्ट्री आफ औरगजेब, पृष्ठ ५५७-५६० ।
- ३. आलमगीर प्. २६४-२६५।
- ४. डा० आ० ला० श्रीवास्तव : मुगल कालीन भारत, भाग २, पृ. ३४।
- ५. प्रो॰ एस॰ आर॰ शर्मा: भारत में मुगल साम्राज्य, पू. ४३०।
- ६. आलमगीर : पृष्ठ ३००-३०४। ७. वही पृष्ठ ३२१-३२३।
- s. डा॰ आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव : मुगलकालीन भारत, भाग २, पृष्ठ ३४ I
- ६. आलमगीर: पृष्ठ ३२३-३२५।
- ৭০. ভাত आशीर्वादीलाल श्रा वास्तव : मुगलकालीन मारत, माग २, पृष्ठ ३४ ।
- ११. डा० यदुनाय सरकार : हिस्ट्री आफ औरगजेब, पृ. ५६०-५६५।

श्रांठ वर्ष मे करोडों रुपये की लागत से तख्ते ताऊम तैयार कराया। यह सिंहामन साढे तीन गज लम्बा और सवा दो गज चौडा तथा पाँच गज ऊँचा था। '' सिंहामन के मीतर हाजी मुहम्मद जान कुदशी की बनाई चालीस पिक्तयों की एक किवता मोनाकारी के श्रक्षरों में खुदी हुई थी। किवता के श्रंष तीन शब्द थे—श्रौरग-इ-शाहशा-इ-श्रादिल श्रर्थात् न्याय-परायस्स राजाधिराज का सिंहासन। 5

प्रसिद्ध इतिहासकार डा० ईश्वरीप्रसाद, वादशाहनामा के म्राधार पर प्रो० एस० म्रार० शर्मा, म्रादि ने इसी प्रकार का वर्णन विश्व विश्व त तस्त ताऊस के विषय मे किया है।

#### २--ताजमहल

श्राचार्य श्री ने श्रपने ऐतिहासिक उपन्यास श्रालमगीर मे ताजमहल का जिक कई स्थानों पर किया है। उन्होंने कही भी ताजमहल का कोई विस्तृत वर्णन नहीं दिया। उल्लेख मात्र किया है।

यह इतिहास-प्रसिद्ध ग्रौर विश्व-प्रसिद्ध बात है कि शाहजहाँ ने ग्रागरा में ताज-महल का निर्माण करवाया ग्रौर ग्राज ताजमहल की गणना विश्व के ग्राश्चर्यों मे की जाती है ग्रतः इसके प्रमाण स्वरूप इतिहास की साक्षी को प्रस्तुत करना व्ययं है।

## ३---लाल किले

इतिहास प्रसिद्ध दो लाल-किलो का उल्लेख उपन्यासकार ने अपने उपन्यास में किया है। सर्व प्रथम उसने दिल्लो के लालिकिले का अच्छा वर्णन किया है, इसके परचातें आगरा के लालिकिले का कोई विशेष वर्णन न करके केवल एक आघ स्थान पर उल्लेख किया है।

ताजमहल की माँति ये लाल किले भी अपनी ऐतिहासिकता रखते हैं इसलिए इनकी साक्षी में इतिहास के पृष्ठों का उल्लेख व्यर्थ है।

संक्षेप में भ्रालमगीर मे ऐतिहासिक तत्व उपरोक्त प्रकार है। जैसाकि पहले कहा गया है कि इस उपन्यास में भ्रधिकांशतः ऐतिहासिक तत्व ही है कल्पना का भ्राश्रम बहुत कम लिया गया है।

होष ग्रप्रमुख पात्रों का उल्लेख पात्र-विश्लेषगा में कर दिया गया है।
जयन्यास में कल्पना

इसी ग्रध्याय में 'उपन्यास में ऐतिहासिक तत्व' के ग्रन्तर्गत हम कह ग्राए हैं कि ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का यह उपन्यास विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें कल्पना को स्थान बहुत कम है। एक घटना के वर्णन में उपन्यासकार ने कल्पना का उतना ही ग्राश्रय लिया है जितना एक इतिहासकार लेता है। एक विशिष्ट वर्णन को इतिहासकार ग्रपनी भाषा में बद्ध करता है, इसी प्रकार उपन्यासकार ने 'ग्रालमगीर' में विणित घटनाओं को ग्रपनी भाषा में बाँघा है। कल्पना के दर्शन प्रायः उस स्थान पर होते हैं जहाँ ऐतिहा-

१ आलमगीर: पृ. ४-६।

२. डा॰ ईश्वरी प्रसाद : भारत का इतिहास, भाग २, पृष्ट ।

३. प्रो. एस. आर. शर्मा : भारत में मुगल साम्राज्य-अन्वादक डा. मथुरालाल शर्मा, पृ. ४४२

सिक घटना को कथोपकथन के माघ्यम से विशाप किया है। संक्षेप मे कल्पना के दर्शन निम्न प्रकार के होते है:—

## १--- लुकमए शाहजहाँ

यह बात तो इतिहास-सिद्ध है कि बेगम जफर खाँ से शाहजहाँ का भ्रवेध सं-बन्ध था परन्तु जब वह पालकी में बैठकर शाहजहाँ के किले की ग्रोर जाती थी तो एक फकीर उसे कहता था—ऐ लुकमए शाहजहाँ हमको भी कुछ देती जा, भ्रौर बेगम मुट्ठी भर श्रजिकाँ उसकी ग्रोर फेंक कर सवारी ग्रागे बढाती। इसी में ग्रागे शाहजहाँ का बेगम जफर खाँ के साथ प्रमालाप दिखाया है।

इत प्रकार के स्थलो पर कल्पना के रग चढ़ाकर लेखक ने उपन्यास मे रमणीयता लाने का प्रयास किया है, परन्तु ऐतिहासिकता के घटा-टोप मे रमणीयता की ये किरणो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकी।

### २-बेगम की बारहदरी

बड़ी बेगम जहाँग्रारा अपनी बारहदरी मे सैर के लिए गई। वहाँ ती। व्यक्तियों के साथ बड़ी बेगम के प्रेम की चर्चा दिखाई है—दूल्हा मियाँ, नजाबत खाँ और राय छत्र-साल। दूल्हा मियाँ और नजावत खाँ दोनो मन ही मन अपने को बेगम का मालिक समभते थे और बेगम प्यार का स्वाग रचकर इनका मूर्खं बनाती थी। राय छत्रसाल को बेगम दिलोजान से चाहती थी। बेगम ने अपना प्यार बेहूदा ढग से छत्रसाल पर प्रकट किया पर छत्रसाल उसके कामुक प्यार को ठुकरा कर चले गए। बेगम शेरनी की तरह गरज उठी।

इस स्थल की सर्जना से आचार्य चतुरसेन ने 'आलमगीर' मे श्रीपन्यासिकता मरने की चेष्टा की है। लगता है कि श्राचार्य श्री की यह घारणा रही थी कि श्रव्लीलता के छोर को स्पर्श करने वाले प्रेम प्रसग उपन्यास को सप्राण कर देते हैं। श्रीर इसीलिए शायद उन्होंने इस प्रकार के प्रेम-प्रसंगो की सर्जना प्राय. अपने हर उपन्यास मे की है। परन्तु इस वृत्ति से उपन्यास मे हल्कापन ही आया है।

#### ३---दलित कुसम

यह भी वास्तव मे ऐतिसासिक तथ्य ही है कि शाहजहाँ के अवैध सम्बन्ध की शिकार बैगम शाइस्ता खाँ भी थी। पर वह इतनी सती सावित्री थी कि शाहजहाँ द्वारा अपने सर्तात्व के नष्ट किए जाने पर उसने अन्न-जल गृहगा न करके आत्मधात कर लिया — इस ऐतिहासिक तथ्य पर आचार्य श्री की कल्पना का मुलम्मा है। औपन्यासिकता की अभिवृद्धि के लिए उपन्यासकार ने इस ऐतिहासिक घटना को इस प्रकार चित्रित किया है।

इसी प्रकार कुछ अन्य स्थल है जिनमे कल्पना का कुछ प्रयोग हुआ। परन्तु वे घटनाएँ है ऐतिहासिक ही। जैसे औरंगजेब द्वारा मुराद को फुसलाकर अपनी और मिलाना र और बाद मे दारा का सफाया कर देने पर औरगजेब का उसे कैद करके ग्वालियर के किले में भेज देना है परन्तु इन घटनाओं के वर्णन मे लेखक ने थोड़ी बहुत कल्पना से काम

१. आलमगीर: पृ. ५७ । २. वही पृ. ५६—६४। ३. वही पृ० ६१—६३।

४. आलमगीर: पू. १०३—१०७। ५ वही पृ. १४२—१४३। ६ वही पृ० २७२—२८५:

लिया है और जसाकि पहले कह चुके है कि यह कल्पना इतनी ही है जितनी इतिहासकार लेता है।

### ४- सूरत में दो विदेशी यात्री

सूरत मे दो योरोपियनो ने किसी भारतवासी को पान थूकते देखा तो वे एक से पूछने लगे कि 'मोशिये, ये देशी लोग खून क्यों थूक रहे हैं ?' इसपर उन्हे बताया गया कि यह खून नहीं, पान है। श्रौर भारत में श्राकर भारत के रीति रिवाजों से परिवित होना चाहिये इसलिये दोनों ने पान का मजा चखने की सोची। पनवाड़ी ने मजाक मे पान मे थाडा जर्दा डाल दिया। विदेशी युवक मूच्छित होकर गिर पड़ा। इस पर उसका साथी दूकानदार पर तलबार लेकर दौड़ा। तो उसे समक्षाया गया कि श्रभी ठीक हुग्रा जाता है। व

इस घटना की सर्जना से उपन्यासकार ने कौतूहल की वृद्धि की है। यह घटना नितान्त काल्पनिक नहीं है। विदेशी यात्री भारत में ग्राते थे ग्रौर उन्हें इस प्रकार का ग्राइ-चर्य होता था।

कल्पना-मण्डित ऐतिहासिक तथ्यों वाले कथोपकथन निम्न प्रकार है:---

- १— पिता (शाहजहां), पुत्री (जहांग्रारा), पुत्र (दारा) के कथोपकथनों मे मुगल सिंहासन पर भावी ग्रापत्ति की ग्राशका व्यक्त की गई है।
- २— मीरजुमला, दारा ग्रौर शाहजहाँ के बीच कथोपकथन जिसमें मीरजुमला के परिवार को दारा के संरक्षण में रखकर मीरजुमला को दक्षिण भेजे जाने की श्राज्ञा बादशाह द्वारा दी गई है।
- ३— रोशनग्रारा ग्रीर उसकी बाँदियों के बीच कथोपकथन जिममे रोशनग्रारा का ग्रीरंगजेब के लिये जासूसी दिखाई है। \*
- ४— हीराबाई भ्रौर भ्रौरंगजेब का प्रेमालाप भ्रौरंगजेब को हीराबाई के हाथ की कठपुतली दिखाया है। वह हीराबाई के हाथ से शराब भी पीता है। <sup>४</sup>
- ५— मीरजुमला ग्रीर ग्रीरंगजेब का वार्तालाप जिसमें ग्रीरंगजेव की सैन्य-शक्ति मे चालाकी से मीरजुमला की सैन्य शक्ति को मिलाने की चर्चा है।
- ६— दारा और शाहजहाँ का कथोपकथन जिसमे दारा द्वारा वजीर सादुल्ला खाँ के मार डाले जाने पर शाहजहां का दारा पर कुपित होना दिखाया है। साथ ही दारा का शाहजहाँ के प्रति अमद्र व्यवहार मी दिखाया है जिससे वृद्ध, रोगी बादशाह बूढ़े शेर की तरह गरज उठा। .

सक्षेप मे इतनी ही कल्पना का आश्रय आचार्य चतुरसेन ने अपने इस उपन्यास मे

लिया है।

१. आलमगीर-पृष्ठ १६०-१२३ २. वही-पृष्ठ ६४-७२ ।

३. वही-पुष्ठ १०१-१०३। ४. वही -पू. १०७-११२। ५. वही-पूष्ठ १२६-१३२।

६. वही-पुष्ठ १४४-१५६। ७. वही-पुष्ठ १७६-१५०।

## उपन्यास का घटना-विश्लेषण

#### १. पूर्ण ऐतिहासिक:

- १/1 शाहजहाँ द्वारा तख्ते-ताऊस का निर्माण कराना।
- २/2 मीरजुमला का बीदर के किले को जीतने के पश्चात शाहजहाँ से मिलना तथा बाद-शाह को एक हीरा मेंट करके, गोलकुण्डा बीजापूर श्रादि पर श्राक्रमण करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- ३/3 श्रपनी बेगम के साथ मीरजुमला का श्रनुचित सम्बन्ध जानकर गोलकुण्डा के शाह का कोधित होना, मीरजुमला के लड़के का गद्दी पर उल्टी करना, डर कर मीर-जुमला का भागना और औरगजेब से दोस्ती करना।
- ४/4 मीरजुमला से मिलकर स्रौरगजेब का गोलकुण्डा पर स्राक्रनए। करना शाहजहाँ का वारा के कहने पर युद्ध-बन्दी का स्रादेश देना, बीजापूर, गोलकृण्डा से सिध करना।
- ५/5 दारा का महान सेनापित महावत खाँ का अपमान करना सङ्दुल्ला खाँ को विष देकर मरवा डालना एवं जयसिंह का अपमान करना।
- ६/6 शाहजहाँ के जहाँग्रारा के साथ अवैध सम्बन्ध की बात फैलना।
- ५/7 जफरखाँ ग्रौर खलीलुल्ना खाँ ग्रादि की ग्रौरतो के साथ शाहजहाँ के ग्रनुचित सम्बन्ध के फलस्त्ररूप इनका शाहजहाँ के विरुद्ध होना।
- =/10 शाहजहाँ का कासिम खाँ के द्वारा हुगली के पूर्तगालियो को कैंद करवाना।
- १८/12 मीरजुमला का अपने परिवार को दारा के सरक्षण मे छोड कर दक्षिण-विजय के लिए प्रस्थान करना।
- १०/14 शाहजहाँ की छोटी लड़की रोशनग्रारा का ग्रौरंगजेब के लिये जासूसी का कार्य करना।
- ११/15 मीरजुमला का दक्षिगा मे कुछ किले जीतना, बीजापुर से सन्धि करना, शाहजहाँ का मीरजुमला को वापिस लौटने का ब्रादेश देना।
- १२/16 शाहजहाँ का बीमार पडना, चारों भाइयों का गद्दी को प्राप्त करने के लिये विचार करना।
- १३/17 श्रीरगजेब का हीराबाई वेश्या के कहने से शराब पीना।
- १४/18 स्रौरंगजेब का मुराद की फुसलाना, शिवाजी को ऋपने पक्ष मे करने के लिए पत्र भेजना।
- १५/20 स्रौरगजेब का मुराद को पत्र भेजना, मुराद का स्रौरगजेब को सहायता देना।
- १६/21 स्रौरगजेब की कूटनीति— मीरजुमला को दिखावटी कैंद करना।
- १७/2: मुराद का श्रीरगजेब के कहने से सूरत लूटना।
- १८/24 शाहजहाँ का. मिर्जाराजा जयसिंह को सुलेमान शिकोह के साथ शुजा को वापिस लौट जाने के लिए, समभाने भेजना।
- १६/25 शुजा श्रौर सुलेमान शिकोह के बीच बहादुरपुर का युद्ध होना, शुजा का बंगाल की श्रोर हारकर मागना।

- २०/26 जसवन्तर्सिह तथा कासिम खॉ की सेना का ग्रौर ग्रौरगजेब तथा मुराद की सेना के बीच घरमत का युद्ध' होना, ग्रौरगजेब की जीत।
- २१/27 घरमत के युद्ध से दो यूरोपियो का लूट का माल लेकर भागना, एक का सराय मे मरना, शाही सेना द्वारा उसकी सम्पत्ति हड़पना, उसका दारा के पास जाना, दारा का प्रसन्न होकर उसे नौकर रखना।
- २२/28 दारा और ग्रौरंगजेव मे समूमगढ का युद्ध हार कर दारा का ग्रागरा माग जाना।
- २४/30 श्रीरंगजेब का श्रागरा के पास पड़ाव डालना तथा शाहजहा को नीतिपूर्ण पत्र लिखना।
- २४/31 श्रौरगजेब का श्रपने बेटे मुहम्पुद सुल्तान से शाहजहाँ को कैंद करवाना।
- २६/32 श्रौरगजेब का दारा का पीछा करना तथा मुराद को कैंद करना।
- २७/33 श्रीरंगजेब का दिल्ली लौट जाना, भीरबाबा को दारा का पृंछ। करने के लिए छोड़ जाना।
- २८/34 सुलेमान शिकोह का गढवाल के राजा की शरण जाना, औरगजेब की सेना और शुजा की सेना मे युद्ध होना, तथा शुजा की हार होना।
- २६/35 श्रीरगजेब का मीरजुमला श्रीर श्रपने बेटे को शुजा का पीछा करने भेजना।
- ३०/36 मुहम्मद सुल्तान को कैंद करके ग्वालियर के किले मे भेजना।
- ३१/37 दोराई का युद्ध, दारा की हार।
- ३२/38 दारा का अपने पुराने मित्र जीवन खाँ के पास जाना, जीवन खाँ का उसे परिवार सिहत मीरबाबा के सुपुर्द करना, मीरबाबा का दारा को दिल्ली लाकर औरगजेब के हवाले करना, औरगजेब का उसे फटेहाल दिल्ली के बाजारों में धुमवाना, दारा का करल, उसके सिर को बाजारों में धुमवाना।
- ३३/39 ग्वालियर के शाही कैदलाने में सैयदों द्वारा मुराद का कत्ल, गढ़वाल के राजा से सुलेमान शिकोहको मंगवाकर ग्वालियर में कैंद्र करना, वहाँ उसे पोस्त पिला-पिलाकर मार डालना।
- ३४/40 शुजा का सपरिवार अराकान जाना, वहाँ के राजा के साथ उसका विश्वासघात करना तथा राजा का उसके समूचे परिवार को कत्ल कराना।

#### २. इतिहास-संकेतित:

- १/४ जहाम्रारा मौर दारा का शाहजहाँ को उसकी शाइस्ता खाँ म्रादि की स्त्रियो से मृत्वित सम्बन्ध से उत्पन्न राजनीति की भयकरता से म्रवगत कराना।
- २/19 मुराद का शिकार खेलना।

#### ३. कल्पित-इतिहास-ग्रावरोधी:

- १/11 दारा का हुगली के कैदियों मे से प्राप्त द्यार्जियाना लड़की के प्रति-श्राकर्षित होना, उसे अपने हरम मे लाना, उसे अपनी बेगम बनाने का प्रयास करना।
- २/22 सूरत मे किसी हिन्दुस्तानी को पान खाते देखकर दो यूरोपियों को कुतूहल होना।

#### ४ कल्पनातिशायी:

१/9 बारहदरी में जहाँग्रारा के साथ छत्रसाल, नजावत खाँ, खानजहाँ तीनो प्रेमियो का इक्ट्ठा होना, जहांग्रारा का छत्रसाल को प्राथमिकता देना।

२/13 शाइस्ता खाँ की पत्नी का शाहजहाँ के द्वारा भ्रष्ट हो जाने पर प्राण त्यागना । नोट:-(घटना-सख्याम्रो के दो क्रम है (१) देवनागरी-म्रंक म्रपने वर्ग की घटनाम्रो के क्रम-

द्योतक है, (२) रोमन-ग्रक उपन्यास की सक्रम घटनाश्रों के द्योतक हैं।)

# ञ्चालमगीर के घटना-विश्लेषण का रेखाचित्र



#### घटना विश्लेषए। के रेखाचित्र की व्याख्या

#### रेखाचित्र के मनुसार

| पूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ          |                 | ३४ | = 54.00% |
|--------------------------------|-----------------|----|----------|
| इतिहास-सकेतिक घटनाएँ           |                 | 2  | = 4.00%  |
| कल्पित किन्तु इतिहास-स्रविरोघी | 'घटनाए <b>ँ</b> | २  | = 4.00%  |
| कल्पनातिशायी घटनाएँ            |                 | २  | = 4.00%  |
|                                |                 |    | -        |
|                                | कुल घटनाएँ      | ४० | 800.00%  |
|                                |                 |    |          |

उपन्यास मे इतिहास प्रस्तुत करने वाले तत्व = 50.00% + \$0.00% = \$0.00% उपन्यास मे रमग्गीयता प्रस्तुत करने वाले तत्व = 50.00% + \$0.00% = \$0.00%

उपर्युंक्त विवरण से स्पष्ट है कि रमणीयता प्रदान करने वाले तत्व केवल १०.००% है अर्थात् केवल १०.००% घटनाएँ ऐसी हैं जो उपन्यास में रोचकता की अभिवृद्धि करती हैं। शेष ६०% घटनाएँ इतिहास प्रस्तुत करने मे सलग्न हैं। अतः अत्युक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि 'आलमगीर' की ६०% घटनाएँ इतिहास के पृष्ठ मात्र हैं। अस्तु आलमगीर घटनाओं के दृष्टिकोण से पूर्ण ऐतिहासिक हैं नीरस है।

# उपन्यास का पात्र-विश्लेषण

#### १. पूर्ण ऐतिहासिक

१/1 शाहजहाँ २/2 मीर जुमला ३/3 श्रौर गजेब ४/4 दारा  $1 \times 1/5$  जयसिह ६/6 जहाँश्रारा ७/7 शुजा  $1 \times 1/5$  मुराद  $1 \times 1/5$  खलीलुल्ला खाँ १०/10 बेगम जफर खाँ ११/11

शाइस्ता खाँ १२/12 रोशन ग्रारा १३/13 नजावत खाँ १४/15 छत्रसाल १४/17 बेगम शाइस्ता खाँ १६/18 मीरबाबा १७/19 हीराबाई १८/20 सुलेमान शिकोह १६/21 दिलेर खाँ २०/22 मुहम्मद सुल्तान २१/23 शाहजादा मुग्रज्जम २२/24 जीवन खाँ। २. किल्पत-इतिहास ग्राविरोधी

१/ 4 दूल्हा २/16 जाजियाना लोडी।

# ञ्चालमगीर के पात्र-विश्लेषण का रेखाचित्र



#### पात्र -विश्लेषरा के रेखाचित्र की व्याख्या

#### रेखाचित्र के ग्रनुसार

| पूर्ण ऐतिहासिक पात्र                 |           | २२ = | ६१.६७%        |
|--------------------------------------|-----------|------|---------------|
| इतिहास सकेतिक पात्र                  |           | ۰ == | 00.00%        |
| कल्पित किन्तु इतिहास ग्रविरोधी पात्र |           | ? =  | <b>५</b> •३३% |
| कल्पनातिशायी पात्र                   |           | ° == | 00.00%        |
|                                      |           |      |               |
|                                      | कुल पात्र | 58   | 800.00%       |

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ६१.६७% पात्र इतिहास की गाथा कहने में संलग्न हैं, केवल =.३३% पात्र ऐसे हैं जो उपन्यास में रमणीयता ला सकते हैं। ग्रतः इस दृष्टि से रस-दृष्टि से उपन्यास नितान्त ग्रसफल है। यह केवल इतिहास प्रस्तुत करता है। पात्रों की दृष्टि से ग्रालमगीर पूर्ण ऐतिहासिक है परन्तु है नीरस।

### म्रालमगीर की घटनाम्रों म्रोर पात्रों का म्रनुप त

|                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घटनाम्रो मे ऐतिहासिक तत्व  | = 60.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पात्रो मे ऐतिहासिक तत्व    | = <i>€</i> १· <i>₹</i> ७%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | The state of the s    |
|                            | = \$=\$ \$\varphi \cdot \cd |
| घटनाभ्रों मे रमगुीयता तत्व | = %0.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | - (0 00 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पात्रो मे रमगीयता तत्व     | = 5.33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कुल रमग्रीयता तत्व         | १5 ३=% <del>∴</del> २= ६·१६ <b>%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

श्रालमगीर में इतिवृत्तात्मक तत्व प्रस्तुत करने वाले श्रंश =  $\varepsilon$ ॰ ५४% श्रालमगीर में रमग्गीयता प्रस्तुन करने वाले श्रश =  $\varepsilon$ ॰ १६% ———

कुल ग्रंश = १००'००

सिद्ध हुआ कि आलमगीर रस-हिष्ट से असफल है, नीरस है और पूर्ण ऐति-हासिक है।

#### लेखक का उद्देश्य

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का 'श्रालमगीर' लिखने का क्या उद्देश्य है. इस प्रश्न के उत्तर में पहले तो मौन होना पडता है क्योंकि इस कृति का क्या उद्देश्य है यह समभ में ही नहीं श्राता। ऐसा कोई प्रच्छन्न गूढ तत्व मी इसमे हृष्टिगोचर नहीं होता जिसे चिन्तन मनन द्वारा उद्घाटित कर सकें। बहुन सोचने समभने के पश्चात् केवल एक ही उद्देश्य इसकी रचना का दीख पडता है। वह यह है कि श्राचार्य श्री अपनी कृतियों को सख्या में एक कृति की श्रीभवृद्धि करना चाहता थे, दूसरे वे एक विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर हिन्दी जगत को एक विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास मेट करना चाहता थे - मले ही 'तेली रे तेली तेरे सिर पे कोल्ह' वाली कहावत चरितार्थ हो।

अब लेखक के उद्देश्य के अन्तर्गत वही एक मोटी सी बात कहनी पड़ती है देश, काल-चित्रण सम्बन्धी। 'श्रात्रमगीर' में केवल मुगलकालीन राजनीति के दर्शन होते हैं। विखक की एक मान्यता थी— चाहे बीसवी शताब्दी का सम्य काल हो चाहे चौदहवी शताब्दी का जगली पठानों, खिलजियों और गुलामों का श्रंध युग, मुस्लिम मावना तो खून मे तर है और रहेगी। जब तक इसका जडमूल से विनाश न हो जाएगा, इसकी खून की प्यास बुफ़ेगी नहीं। यह सर्वथा मानव-विरोधिनी मावना है, जो सांस्कृतिक रूप से मुस्लिम समाज मे हढ़बद्ध मूल है।"

#### १-पुस्लिम-भावना का दिग्दर्शन

उपरोक्त, खून मे, तर मुस्लिम मावना का दर्शन लेखक ने अपने इस उपन्यास में मली प्रकार कराया है। शाहजहाँ की बीमारी की खबर मिलते ही चारों माई मुगल तख्त पर इस प्रकार भपटे जैसे चील मरे हुए पशु पर भपटती है। चारों माई इस अवसर की ताक मे थे कि शेषों का सफाया करके गद्दी हथियायी जाए। चारों माइयों में मयंकर युद्ध हुए। इनमें भाग्यशाली निकला और गजेब जो बूढ़े बाप को कैंद करने में सफल उतरा, जिसने अपने तीनों सहोदरों को मौत के घाट उतार दिया, जिसने अपने पुत्र को भी जीवित नहीं छोडा, जिसने अपने मोले-माले मतीजे का भी प्राणान्त कर दिया। इस खून की जब अपने खून के प्रति ऐसी अमानुषी वृति रही है तो दूसरों के खून के प्रति कैसी भावना रहीं होगी, इसका अनुमान भर लगाया जा सकता है।

१. सोमनाथ (आधार) -पृष्ठ १।

#### २-मुगलों की कामलिप्सा का दिग्दर्शन

मुगलो की काम-पिपासा कितनी बढी हुई थी इसका ग्रमुमान शाहजहाँ की इम बात से लगाया जा सकता है कि उसके हरम में सहस्रो स्त्रियाँ रहती थी। इसके ग्रितिकत ग्रपने ग्रमीर उमरावों की स्त्रियों से उसका ग्रवैध सम्बन्ध था। इस पर भी वह मीना बाजार लगवाता था ग्रीर सारे देश के ग्रफसरो से निश्चित सख्या में सुन्दिरयाँ मँगाता था। बात यही खत्म हो जाती तो भी गनीमत थी, पर उसका ग्रवैध सम्बन्ध उसकी ग्रपनी पुत्री जहाँग्रारा से भी था। कामलिप्सा के इस ज्वालामुखी की भीषणता का एक ग्रमुमान मात्र लगाया जा सकता है। ग्रीर ग्रत्युक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि शाहजहाँ की यही काम-लिप्सा उसे ही नहीं मुगल तख्त को ही ले डूबी। बादशाह के ग्रवैध सम्बन्ध जिन सरदारो की पत्नियों से थे वे बाहर से तो मय के कारण कुछ कह नहीं सकते थे पर ग्रन्दर ही ग्रन्दर वे सुलग रहे थे ग्रीर ग्रवसर ग्राने पर वे चूके नहीं, बदला लेकर ही रहे। शाइ-स्ता खाँ इसका ज्वलन प्रमाण है।

अपने इस उद्देश्य मे आचार्य चतुरसेन सफल उतरे हैं। लेखक ने तत्कालीन समाज और धमं के दर्शन कराने का प्रयास नहीं किया। हा, मुगलों की शान शौकत, रहन सहन, खान-पीन आदि का अच्छा दर्शन कराया है। पाठक को कहीं मी तो यह आमास नहीं होता कि वह मुगल काल में विचरण कर रहा है, उसका तादातम्य हो ही नहीं पाता। इस उपन्यास को पढते समय ऐसा लगता है जैसे लेखक अपने अधे पाठक को उसकी अंगुली पकडकर मुगलकाल की कोई प्रदर्शनी दिखा रहा है और अपने प्रवचन द्वारा पाठक को विवरण देता चल रहा है।

बस ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का 'ग्रालमगीर' का उद्देश्य यही है।

#### निष्कर्ष

पहले उपन्यास की भाँति यह भी पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। इतिहास-रस को जीवन देने की चिन्ता ग्राचार्य श्री ने यहाँ भी नहीं की है। इस उपन्यास में भी वे इतिहास के स्थूल तथ्यों में उलफकर रह गए है फलतः यह उपन्यास भी 'सह्याद्रि की चट्टाने' के समान नीरस ग्रीर शुष्क हो गया है। इससे पहले ग्रघ्याय में कहा गया है कि कदाचित् इतिहास के स्थूल तथ्यों पर चलने के फलस्वरूप इतिहास-रस की स्रोतस्थिनी न बह सकी। इस बात की पुष्टि यहाँ हो जाती है। स्थूल तथ्यों की जानकारी के फलस्वरूप पाठक कोई रस गृहग् न कर सका ग्रीर उसे इस कृति में इतिहास से ग्रिंघक रोचकता नहीं दिखाई पड़ी। पहले उपन्यास की भाँति चतुरसेन का इतिहासकार उनके साहित्यकार पर छा गया है।

इस ग्रध्याय मे हम देख ग्राए है कि ग्रालमगीर उपन्यास में कल्पना का ग्राश्रय बहुत कम लिया गया है। लगभग सभी पात्र ग्रौर घटनाएँ इतिहास-सिद्ध हैं। इस विवेचन से यह भी स्पष्ट हुग्रा कि इस उपन्यास में तत्कालीन राजनीतिक दशा का चित्रण ही मुख्यत: हुग्रा है। यह सामाजिक, घामिक ग्रादि दशाग्रों पर प्रकाश नहीं डालता है।

नगरवधू से आलमगीर तक नारी प्रग्य की प्रखरता की प्रृंखला अविच्छिन रही है। नारी-प्रग्य शाहजहाँ को ही नहीं ले डूबा अपितु उसने मुगल साम्राज्य की नीव इतनी खोखली कर दी कि वह शीघ्र ही रसातल को पहुँच गया। बर्बरता एवं कट्टरता की पराकाष्ठा का प्रतीक, सम्पूर्ण भारत के ग्रातिरिक्त काबुल कघार तक की भूमि का सम्राट श्रीरंगजेब हीराबाई के कोमल हाथों में कठपुतली की माँति नाचता था। उसने हीराबाई के कहने से शराब पीकर श्रपने जीवन का सिद्धान्त तोड डाला था। हीराबाई श्रीर श्रीरंगजेब के उदाहरणा से हमें यह भी प्रकट होता है कि लेखक ने इतिहास-रस की कल्पना इतिहास की सत्य घटनाग्रों के श्राधार पर की है। यद्यपि श्रालमगीर प्रारम्भिक उपन्यासों के समान सरस नहीं बन पाया है, फिर भी लेखक के इतिहास-रस का सकेत यहाँ स्पष्ट रूप में मिलता है।

नारी-प्रग्य के दर्शन ग्राचार्य श्री की प्रायः हर कृति का उद्देश्य है। इस कृति मे भी नारी-प्रग्य के दर्शन होते है। फिर भी यह उपन्यास अपना स्थायी महत्व स्थापित न कर सका ग्रीर इसमे भी पिछले उपन्यास की भाँति इतिवृत्त की भलक ही दिखाई पड़ती है, साहित्य की रसिकता कम लक्षित होती है।

# उपसंहार

चतुरसेन के श्रन्य ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय वयं रक्षामः

बुद्धि और मस्तिष्क को भंभोड़ने वाला यह उपन्यास विश्व के उपन्यास-साहित्य में स्थान पाने योग्य है। वयं रक्षाम. पढते समय पाठक एक ऐसे कल्पनातीत लोक में विचरण करता है, जहाँ उसकी समस्त चेतना ग्रश्नीतहत सी हो उठती है। ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री के शब्दों में, 'यह उपन्यास प्राग्वेदकालीन नर, नाग, देव, दैत्य दानव, ग्रार्य, ग्रार्य ग्रादि विविध नृवशों के जीवन के वे विस्मृत पुरातन रेक्षाचित्र है, जिन्हें धर्म के रंगीन शीशे में देखकर सारे संमार ने उन्हें ग्रंतिरक्ष का देवता मान लिया था। मैंने इस उपन्यास में उन्हें नर-रूप में ग्रापके समझ उपस्थित करने का साहम किया है। 'वय रक्षामः' एक उपन्यास तो ग्रवश्य है, परन्तु वास्तव में वह वेद, पुराण, दर्शन और वैदेशिक इतिहास-ग्रन्थों का दुस्सह ग्रध्ययन है, ग्राजतक कभी मनुष्य की वाणी से न सुनी गई बाते मैं ग्रापको सुनाने को ग्रामादा हैं।" '

इस उपन्यास मे वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण आदि से मिस्र, मैसोपोटामिया बेबि-लोन-पिश्या और यूनान के अति प्राचीन इतिहास का तुलनात्मक अघ्ययन प्रस्तुत किया है। कथानक मुख्यत रावण कानीन है। ऐतिहासिक आघार पर राम का महान पुरुषत्व दिखाते हुए रावण और उसकी रक्ष-सस्कृति का सुस्पष्ट रेखाचित्र आचार श्री ने अपनी इस महान कृति में खीचा है। इसमे सम्पूर्ण नृवंश के अपरिज्ञात रेखाचित्र हैं। "देव-दैत्य-दानव-नाग-यज्ञ-रक्ष, मानव-आनत्र, आर्य-वात्य-मत्स्य-गरुड़-बानर-रुक्ष-महिष आदि इतिहासातीत जातियों की अब तक अविश्वत, सर्वथा नवीन साधार असाधारण स्थापनाएँ जिनमे संसार की इन सब जातियों-देवताओं आदि की प्राचीन धर्म स्थापनाओं की गठरी बाँध कर लेखक ने अतीत रस के गहरे इतिहास-रग में एक इबकी दी है।"

हररा निमन्त्ररा

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का 'हरण निमन्द्रण' राजपूती जनून की बारहवी-तेर-हिनी शताब्दी की रक्त रजित अमर गाथा कहता है। इस उपन्यास में जहाँ एक और हम राजपूतों के शौर्य के दर्शन करते हैं वहाँ साथ ही पुरुषों के शौर्य को फीका कर देने वाले राजपूतानियों के शौर्य के दर्शन भी हमें होते हैं। गुजरात के सोंलकी भीमदेव ने परमार की बेटी राजकुमारी से प्रण्य की भीख माँगी। राजकुमारी ने अपने प्रेमी की मत्संना की, "भीख, आप राजपूत है ना ? • • • राजपूत -कन्याओं से इस प्रकार प्रेम की भिक्षा नहीं माँगी जाती। • • • • वीरवर जो तलवार के घनी हैं, कन्या माँगते नहीं हैं—हरण करते हैं और जब भीमदेव सोलकी तलवार के बल पर राजकुमारी का हरण करने आबू पहुंचा तो

१. वय रक्षामः २.

देखा कि संभरीनाथ दिल्नी ति पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी के साथ फेरे ले रहा था। तलवारें भनभाना उठी। एक हाथ से तलवार चलाते हुए तलवारों की छाँह में पृथ्वीराज चौहान परमार की बेटी को ब्याह ले गया। भीमदेव घायल हुआ, उसने पृथ्वीराज चौहान से बैर का बदला लिया। चौहान के मन में पग-कुमारी बसी हुई थी। उसे भी पृथ्वीराज चौहान ने प्राप्त किया और मुहम्मद गोरी द्वारा बन्दी बनाया गया। राजपूत शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई। दिल्नी गई, कन्लौज गया और गुजरात भी दिलत हुआ।

#### लाल पानी

ग्राचार्य श्री का यह उपन्यास ऐतिहासिक घटना पर ग्राघारित है। इस उपन्यास में ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री ने कच्छ (गुजरात) के सुप्रसिद्ध बीर खगार का जीवन चरित्र विग्तित है। गुजरात के गौरवशाली इतिहास की घटनाग्रो के घागों से इस उपन्यास का ताना बाना बुना गया है। इस उपन्यास की भूमिका में ग्राचार्य श्री लिखते है, 'इस समय तक भी कच्छ का कोई सागोपांग ग्रच्छा इतिहास उपलब्ध नहीं है। (लब्ध) ऐतिहासिक-ग्रन्थों के ग्राघार पर इस ग्रन्थ की ग्राघार-भूमि है। केशवजी जोशी ने खगार के चरित्र पर एक उपन्यास लिखा है, ठक्कर नारायण किसन जी ने एक उपन्यास 'कच्छनों कार्तिकेय' लिखा है। इन्हीं की कथावस्तु, को ग्राघार मानकर (यह उपन्यास) लिखा गया है।

#### देवागंना

श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री ने यह उपन्यास बारहवी शताब्दी के श्रन्तिम चरण की घटनाग्रो के श्राधार पर रचा है। उस समय विक्रमशिला, उदन्तपुरी वज्जासन श्रीर नालन्दा विश्वविद्यादय वज्रयान ग्रीर सहजयान सम्प्रदायों के केन्द्र स्थली हो रहे थे तथा उनके प्रभाव से भारतीय हिन्दू श्रव-शाक्त भी वाममार्ग में फूस रहे थे। इस प्रकार धर्म के नाम पर श्रधमं श्रीर नीति के नाम पर श्रनीति का ही बोलबाला था। हम इस उपन्यास में इसी काल की पूर्वी भारतीय जीवन की कथा उपस्थित देखते है। पृथ्वीराज चौहान के बाद गृौरी ने तमाम बौद्ध भिक्षुग्रो को काट डाला, मठ नष्ट-भृष्ट कर दिए। बौद्ध-धर्म इस प्रकार भारत से समाप्त हो गया। देवदासी मजु श्रीर बौद्ध भिक्षु-दिवोदास की प्रणय-गाथा उपर्युक्त पृष्ठभूमि से परिवेष्ठित कर इस उपन्यास की सर्जना हुई है।

#### बिना चिराग का शहर

श्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री का यह सबसे छोटा उपन्यास है। यह रोंमाचक ऐति-हासिक उपन्यास है। ६५ पृष्ठों के इस लघु उपन्यास में मुल्तान श्रलाउद्दीन के समय की राजनैतिक तथा सामाजिक श्रस्तव्यस्ता तथा मुसलमान मुलतानों की नृंशसता पूर्ण उच्छंख-लता का चित्रण है। मुलतान श्रलाउद्दीन ने 'केवल बीस बरस शासन किया, परन्तु उसका यह बीस वर्ष का शासन ऐसा श्रद्मृत रहा कि उसने समूचे भारत का राजनैतिक नकशा बदल दिया। सबसे पहले वही मुलतान दक्षिण में सवार ले गया तथा सबसे पहले इसी ने यित्वित मुस्लिम मुल्तानों में भारतीयता का पुट दिया। उसने कुछ उत्तम राज्य-व्यवस्था भीकी किन्तु उसकी हिसक प्रवृत्ति श्रीर नृशंस श्रत्याचार श्रप्रतिम रहा। वह प्रबन्धक कम श्रीर निष्ठुर मुल्तान रहा। इसी युग की भाकी इस उपन्यास में दिखाई देती है। सोना भ्रौर खून

ऐतिहासिक उपन्यासो मे 'सोना और खुन' ग्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का ग्रन्तिम उपन्सास है। इस उपन्यास को पूर्ण करने से पूर्व ही ग्राचार्य श्री का स्वर्गवास हो गया। प्राग्वेदकालीन इतिहास से लेकर भाज तक की बात वे पूरी करना चाहते थे, परन्तु भाज की बात अर्थात् अपना अन्तिम उपन्यास जा आधुनिक युग पर आधारित है, पूरा न कर सके। 'सोना और खून' दस सहस्र पृष्ठों में लिखों की उनकी योजना थी। यदि यह योजना फलीभूत हो जाती तो यह उपन्यास विश्व का वृत्तम उपन्यास होता। म्राचार्य श्री ने कहा था, "यदि शरीर ने मुक्ते घोखा न दिया तो यह उपन्यास मैं दस भागों मे लिखने का इरादा करता हुँ। यह उपन्यास एक शताब्दी का मेरा राजनैतिक, आर्थिक, और सामाजिक अध्ययन होगा। आजकल मासिक मे सोना और खन के विषय मे लिखा था, आचार्य चतु-रसेन शास्त्री का सोना और खुन प्रथम भाग सम्पूर्ण उपन्यास के दशमाश से अधिक नहीं है। इस माग मे लगभग पौने तीन लाख शब्द हैं। इसका ग्रमिप्राय यह नहीं कि उपन्यास पच्चीस लाख से भी अविक शब्दों में सम्पूर्ण होगा। दूसरे शब्दों में 'सोना और खून' हिन्दी का तो सबसे बड़ा उपन्यास होगा ही । वह ससार के सबसे बड़े उपन्यासो मे गिना जाएगा।" "सोने का रग पीला होता है और खुन का रंग सुर्ख। पर तासीर दोनो की एक है। खुन मनुष्य की रगों में बहता है और सोना उसके ऊपर लदा हम्रा है। खुन मनुष्य को जीवन देता है और सोना उसके जीवन पर खतरा लाता है। पर म्राज मनुष्य का खून पर मोह नहीं, सोने पर है।" इस दर्शन की पृष्ठ भूमि पर रचा गया है यह उपन्यास। सोना श्रीर खुन की भूमिका के अनुसार ग्राचार्य श्रा इस उपन्यास को सन ४५४६ ई० सन् १९४७ ई० तक के सौ वर्षों के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की मित्ति पर दस मागों श्रौर दस हजार पृथ्ठों मे लिख रहे थे। इसका एक ग्रश 'ताम्रच्ड़' के नाम से धर्मगुग मे प्रकाश-नार्थ भेजा था, परन्त वह वहाँ खो गया। लगभग ढाई भाग प्रकाशित हो चुका है। इतना ही लिखा गया था।

प्रकाशित उपन्यास के भाग में १८५७ के स्वतंत्रता के प्रथम संप्राम के समय के भारत का बड़ा मनोहारी एवं प्रामाणिक चित्रण दिया गया है। प्राचायं चतुरसेन शास्त्री ने प्रयने जीवन में एक नारा श्रपनाया था—स्वाबीनता का नाश हो, राष्ट्रीयता का नाश हो, देशमिवत का नाश हो—इन्ही नारों को उन्होंने अपने इस उपन्यास में पोषित किया है। जैसा कि पहले कहा गया है कि श्राचार्य चतुरसेन मानववादी थे। मानववादी के लिए देश, राष्ट्र एव स्वाबीनता का कोई अर्थ नहीं होता, यह उनके ब्यापक दृष्टिकोण का परिचायक है। इन्हीं नारों की पुष्टि उन्होंने अपने इस उग्न्यास में की है। श्राचार्य श्री यूरोंग की श्रौद्योगिक क्रान्ति से प्रेरित हुए। उन्होंने इसरे मांग में, अर्थ जी साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था श्रतः इगलैंड विश्व की नेतृत्व शक्ति के रूप में था, इसी की पृष्ठभूमि में यूरोपीय पूर्णीवाद, पूर्णीवाद के विश्व जन-क्रान्ति एवं राष्ट्रवादिता को विकास का वर्णन दिया है साथ ही ईस्ट इडिया कम्पनी की स्थापना का वर्णन है। सारतवर्ष में अंग्रेजों के श्रागमन से लेकर श्रौर यहाँ से अपने घर को वापस लौट जाने तक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ससार की जन-क्रान्ति का दिग्दर्शन कराया है। श्री जगदीशचन्द्र वोरा के श्रनुसार खून देना श्रौर

सोना लेना' के उद्देश्य ने जिंदा रहने की सारी चेष्टाएँ किस प्रकार हास्यास्पद बनादी है -भ्रौर नथे युग का नथा खूनी देवता देश है जो नृवश की बिल देने पर भ्रामादा है, उसका चित्रण हुमा है।" 5

हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में चतुरसेन का स्थान

ध्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री ने हिन्दी-साहित्य के माडार की श्रीवृद्धि ग्रपने विपुत्र साहित्य से करके हिन्दी जगत् के महारिययों मे ग्रपना विशिष्ट स्थान बन। लिया है। उनके साहित्य में उपन्यासों का विशिष्ट स्थान है। उसका प्रमुख कारण है कि उनका विश्वास था कि 'जीवन की सच्ची ग्रौर परिपूर्णं व्याख्या उपन्यास ही में हो सकती है, नाटक मे नही। ग्राधुनिक साहित्य में नाटक लँगडाता हुग्रा चलता है। वह उपन्यास की मथर गित का किसी हालत मे मुकाबला नहीं कर सकता।" इस प्रकार उन्होंने नाटक में तो विशेष रुचि नहीं दिखाई, काव्य को भी उन्होंने उपन्यास से हेय बताया। ग्राधुनिक काल के प्रमुख कियों की छाया से भी उन्होंने नाक भौह सिकोड़ी। उन्होंने कहा था, "यदि मुक्ते ग्रिधिकार मिल जाय तो प्रसाद, महादेवी वर्मा ग्रौर पंत को फॉसी ग्रोर बाकी छायावादी किवयों को काले पानी वी सजा हूँ। यह काव्यधारा क्या बावले की बड़ है।" कदाचित् इसी कारण ग्राचार्य श्री ने ग्रपनी साहित्यिक प्रतिमा के प्रस्फुरण के लिए उपन्यास को ग्रधिक प्रश्रय दिया ग्रौर उपान्यासों में भी ऐतिहासिक उपन्यास ही उनके कार्य-क्षेत्र के प्रमुख केन्द्र रहे है।

इन ऐतिहासिक उपन्यासो के अध्ययन करने पर हमने स्पष्ट रूप से देखा कि साहित्य का क्षेत्र इतिहास की अपेक्षा कही अधिक विस्तृत और उदार है। उसमे मानब-कीवन का सर्वांगीए वित्र प्रस्तुत होता है। और फलतः हमारे मनोरागों को उद्बुद्ध करने की क्षमता इतिहास में तभी उत्पन्न हो पाती है जब उसे साहित्यिक रूप दिया जाए। इति-हासकार की अपेक्षा साहित्यकार मानवीय सवेदनों को कही अधिक मात्रा में जागृत करता है और वह इतिहास के पटल पर घटित होने वाली घटनाओं तथा उस मच पर आने वाले पात्रों के प्रति हमारे एक मानवीय दिष्टिकोए का विधान करता है। आचार्य चतुरमेन ने अधिकाशतः कल्पना का आश्रय ऐतिहासिक घटनाओं में इसी प्रकार का मानवीय रस मर देने के लिये लिया है। उदाहरएगार्थ इतिहास का महमूद हमारी दृष्टि में एक नर पिशाच ही रहा है, परन्तु चतुरसेन के सोमनाथ का महमूद हमारे सामने मानव-रूप में ही आता है और इसीलिए सोमनाथ के महमूद की प्रतिच्छाया पाठक के अन्तर में सदा के लिए अंकित हो जाती है। जिन ऐतिहासिक पात्रों में किसी ऐसे मानवीय तत्व की प्रतिष्ठा नहीं होती उनका स्थायी मूल्य नहीं रह पाता और कुछ समय के अनन्तर पाठक को यह भी स्मरएा नहीं रहता कि वह विशिष्ट पात्र उस उपन्यास का है अथवा इतिहास का, क्योंकि उस पात्र में ऐसी विशिष्टता की सर्जना नहीं हुई जो उसे इतिहास के पात्र की तुलना में सदैव ऊँचा रख सके।

१. साप्तासिक हिन्दुस्तान. ६ मार्च सन् १९६०—श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री श्रद्धांजिल अंक मे श्री जगदीशचन्द्र वोरा के लेख 'शास्त्री जी के ऐतिहासिक उपन्य।स' पृ० १३ के उद्घृत ।

२. आचार्यं चतुरसेन शास्त्री: साहित्य सदेश (मासिक) जुलाई, अगस्त १९५५ में 'हिन्दी के नाटक और नाटककार' के अन्तर्गत, पृ० ६७ ।

३. डा ॰ पद्मसिंह शर्मा कमलेश : मैं इनसे मिला, पू॰ दर।

इस प्रकार के वैशिष्ट्य की प्रतिष्ठा ही उस पात्र को ग्रमर संजीवनी दान करती है। वर्मा जी की फाँसी की रानी नि:संदेह एक ग्रप्रतिम कृति है, परन्तु निष्पक्ष रूप से मै यह कह सकता हूँ कि फाँसी की रानी पाठक के ग्रन्तर पर चिर निवास नहीं कर सकती। फाँसी की रानी उपन्यास पढा जाए ग्रौर फाँसी की रानी फिल्म देखी जाए, कुछ दिनो बाद दोनो मिलकर एक हो जाएँगी ग्रौर पाठक यह भी स्मरण नहीं रख सकेगा कि किसकी क्या विशेषता है। परन्तु मुंशी जी के जय सोमनाथ का महमूद ग्रौर चतुरसेन जी के सोमनाथ का महमूद कभी मिलकर एक नहीं हो सकते। ऐतिहासिक उपन्यासकार की इस महत्ता से ग्रलकृत कदाचित् हिन्दी जगत मे कोई ग्रन्य उपन्यासकार ग्राचार्य श्री की जोड का नहीं है। महमूद के वाह्य ग्रनगढ़ व्यक्तित्व मे छिनी हुई सुगढ़ मानवता की ग्रोर इतिहासकार की हिष्ट का पहुंचना ग्रसम्मव था, परन्तु वहाँ किव-रिव की प्रतिमा-किरणों ने पहुचकर उस पात्र को वृणा के पक से निकालकर स्नेह ग्रौर सहानुभूति के ग्रासन पर प्रतिष्ठित किया है। इतिहासनिष्ठ साहित्यकार की सफलता की सबसे बडी ग्रौर मुख्य कसौटी यह है कि वह इतिहास के ग्रनुशीलन मे सीमित रहने वाले मनोवेगो को साहित्य के प्रशस्त क्षेत्र मे लाकर व्यापाकता प्रदान करे।

इन उपन्यासो के म्राच्ययन से यह भी एक बहुमूल्य निष्कर्ष प्राप्त किया गया है कि साहित्य का विषय वस्तूत: सुदूरवर्ती इतिहास ही बनाया जा सकता है, जिसमे कल्पना के रमए। के लिए व्यापक क्षेत्र रहता है ग्रीर फनतः उसमे इतिहाम रस के प्रसार ग्रीर मानवीय सहानुमूति के विस्तार के लिए श्रिष्ठिक क्षेत्र मिल जाता है। निकटवर्ती अर्थात् पिछली एक दो शताब्दी की घटनाम्रो से सम्बन्धित इतिहास में साहित्यिक रमग्गीयता का संचार करवाना सरल कार्य नही है क्यों कि उसमें सहार का जड़-सत्य स्थूल रूप में दृष्टि-गोचर होता है ग्रौर साहित्यकार ग्रविक कल्पना का ग्राश्रय लेने ना साहस नहीं कर सकता । एण्टोनी एण्ड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, मैकबेथ आदि सुदूरवर्ती इतिहास से सम्-बन्धित हैं ब्रत: उनका स्थायी महत्व है। निकटवर्ती इतिहास मे रोचकता का स्रमाव स्रौर कल्पना के विस्तार के लिये सकी एं क्षेत्र इसलिए भी कम हो जाता है क्रिक उसके विषय मे इतिहासकारों भ्रौर साहित्यकार के पास अत्यधिक तथ्य भ्रौर ऐतिहासिक उपकरण विद्यमान होते है और होती हैं सत्य को देखने वाली वैज्ञानिक दुरबीन । ग्रतः हम यह भी कह ६को हैं कि निकटवर्ती इतिहास को जब साहित्य का बाना पहनाने का प्रयत्न किया जाता है तब कलाकार की वैज्ञानिक से टक्कर हो जाती है मानों वैज्ञानिक सत्य श्रीर साहित्यिक सत्य मै द्वन्द्व-युद्ध छिड़ जाता है और एक सीमा तक साहित्यिक सत्य को वैज्ञानिक सत्य के साथ समभौता करना पडता है।

यद्यपि यह सर्वथा ग्रसम्भव नहीं है कि निकटवर्ती इतिहास में भी साहित्यकार उसी स्तर की सरसता का सचार कर दे, जिस स्तर की सरसता पुरातन इतिहास पर ग्राधारित साहित्य में की जा सकती है। फिर भी यह कटिन इसिलये होता है कि जब इतिहास के ठोस उपकरण ताम्रपत्र, शिलालेखा, सिक्के और राजकीय विवरणों ग्रादि प्राप्त हो तब उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ग्रीर उन ठोस उपकरणों पर कल्पना की तूलिका चला-कर उनमें चमत्कार उत्पन्न करवाना सामान्य प्रतिमा के बश की बात नहीं है। इसके लिए

श्रंकित किया गया है उसे देखकर उस काल का साक्षी इतिहान भी शर्म से ग्रांखे भुका लेगा।

\*\*\* जो बाते तारा के रिषय में कही गई हैं वे ही प्राय. गोस्वामी जी के सभी

उपन्यासों के विषय में कही जा सकती हैं।" उसका एक प्रमुख कारण यह था कि

गोस्वामी जी ने ये ऐतिहासिक उपन्यास सोहे स्य लिखे थे, हिन्दू-गौरवगाथा ग्रौर मुसलमानों
की भद पीटना ये दो मुख्य उद्देश्य उनके समक्ष थे। यह सब कुछ होते हुए भी गोस्वामी
जी क्षम्य है ग्रौर प्रशंसा के पात्र है, कारण कि वे ऐतिहासिक उपन्यासों की ग्राधारशिला

रखने वाले थे, उनके समक्ष ग्रादर्श स्वरुप कोई क्षेत्र नथा। यद्यपि बगला से ग्रच्छे
ऐतिहासिक उपन्यास ग्रनुदित होकर ग्रा रहे थे परन्तु दुर्भाग्यवश ग्रादर्श रूप में बगला में

ग्रच्छे ऐतिहासिक उपन्यास होते हुए भी गोस्वामी जी ग्रच्छे ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिख

सके।

पं० किशोरी लाल जी गे स्वामी के पश्चात् ऐतिहासिक उपन्यासकारों मे श्री गंगा प्रमाद गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने न्रजहाँ, कुंवरिसह सेनापित, वीरपत्नी, हम्मीर, पूना मे हलचल, वीर जयमल ग्रादि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे है। इनके उपन्यासो में इतिहास ग्रीर कल्पना का समुचित मिश्रग् हुग्रा है। "जहाँ तक वीरता से मरी घटनात्रो का सम्बन्ध है वे ऐतिहासिक हैं और प्रग्राय सम्बन्धी कथानक कल्पना प्रसूत हैं। गुप्त जी के वे ही उपन्यास ग्रधिक मनोरजक है जिनमें प्रग्रय कथा ग्रधिक है।" पर ये उपन्यास हृदय पर वैसा स्थायी प्रभाव नहीं छोडते जैसा ग्राचार्य जी के उपन्यास।

इस युग के तृतीय विशिष्ट ऐतिहासिक उपन्यासकार है श्री जयरामदास गुप्त जिन्होंने रंग मे भंग, काश्मीर पतन, कलावती, मायारानी, चाँद बीबी, प्रभात कुमारी, फूल कुमारी, चम्पा, किशोरी, नवाबी परिस्तान ग्रादि उपन्यास लिखे। श्री गोस्वामी की माँति इसके उपन्यास मी नारी-प्रधान है, तथा उन्हीं की माँति इनके उपन्यासों में मी तिलस्म ग्रीर ऐय्यारी का प्राधान्य है, कथानक प्रग्य प्रधान है, चित्र चित्रग्ण का समुचित विकास नहीं हुग्रा। इनमें हिन्दुत्व की मावना का प्राबल्य है फलतः इनके उपन्यास भी सोइ श्य हो गए है।

किशोरी लाल गोस्वामी कालीन इन ऐतिहासिक उपन्यासकारों के श्रितिरिक्त कुछ श्रीर ऐतिहासिक उपन्यासकार मी हुए हैं परन्तु उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। वे संक्षेप में इस प्रकार है — ग्रनारकली, पृथ्वीराज चौहान, पानी पत के लेखक श्री बल्देव प्रसाद मिश्र, नूरजहाँ के लेखक श्री मथुरा प्रसाद शर्मा 'नूरजहाँ के लेखक श्री मथुरा प्रसाद शर्मा 'नूरजहाँ के लेखक श्री कदारनाथ शर्मा, 'कोटा रानी' के लेखक ज्ञजबिहारी सिंह तथा तारामती के लेखक श्री केदारनाथ शर्मा, 'कोटा रानी' के लेखक ज्ञजबिहारी सिंह तथा विट्ठलदास, गिरिजानन्द तिवारी, लालजी सिंह ग्रादि के नाम उल्लेखनीय है।

ये सब उपन्यासकार प्रायः मुस्लिम काल को ही लेकर चले। चरित्र-चित्रण को गौरा समक्षकर कथानक के सौष्ठव पर अधिक ध्यान दिया गया है, कथानक प्रायः प्रणय-प्रधान है और हिन्दुत्व की भावना से स्रोत-प्रोत है।

ऐतिहासिक उपन्यासों के द्वितीय युग के उन्नायक मिश्र बन्धु माने जा कसते हैं।

१. श्री भिवन।रायण श्रीवास्तव: हिन्दी उपन्यास, पृष्ठ १०६ १०७ । २. श्रीमती विमलेश सहाय आनन्द: हिन्दी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास-साहित्य-सदेश, जुलाई

अगस्त १६ ५६, पष्ठ ४३। ३. डा० गोपीनाथ तिवारी : ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पृष्ठ ६६।

इन्होंने उदयन, चन्द्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, पुष्यिमित्र, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, वीरमिश् ग्रादि ऐतिहासिक उपन्यासो की सर्जनां की। "ये उपन्यास इतिहास-प्रधान है। लेखक को इतिहास देने का ऐसा मोह है कि वह उपन्यास भूल इतिहास के निकट पहुंच जाता है। वास-तव मे मिश्र वन्युग्रो मे उपन्यास-कला नहीं है। फलतः उनके ऐतिहासिक उपन्यास जीवनी या इतिहास वन गये हैं जिनमे कल्पना भी मिली हुई है।" श्राचार्य चतुरसेन शास्त्री के 'सह्याद्रि की चट्टाने' और 'ग्रानमगीर' मी इसी प्रकार के उपन्यास है पर ग्राचार्य श्री के ये दोनो उपन्यास फिर भी मिश्रवधुग्रो के शुष्क उपन्यासो से कही ग्रधिक रमग्गीय है।

इस द्वितीय काल में भी कुछ विशिष्ठ ऐतिहासिक-उपन्यास-साहित्य की सर्जना न हो सकी। इनके पश्चात् यापुनिक युग का समारम्भ होता है। श्री वृन्दावनलाल वर्मा ने 'गढकुण्डार' ग्रौर विराटा की पिद्यानी' लिखकर हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक उन्यासों के तृतीय युग का श्रीगरोश किया है। वर्मा जी एक बीते जमाने की याद ग्रौर ग्राने वाले युग की बानगी जैसे हमारे बीच में खड़े हैं। श्री मार्चार्य चतुरसेन ने श्री वर्मा जी के विषय में लिखा है, 'इन ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों में श्री वृन्दावनलाल वर्मा ग्रागण्य रहें। श्री वर्मा जी ने ग्रामार्य श्री के विषय में ग्रपने उद्गार इस प्रकार प्रगट किये हैं— 'पैनीस्फ, कहानी की शिल्प-कला पर प्रमुत्व, शब्दों ग्रौर मुहावरों का चयन, अपनी बात का प्रतिभाशाली, प्रस्तुतीकररण ग्रपने विश्वातों की निर्मीक ग्रीमध्यक्ति इत्यादि ग्रामार्य चतुरसेन शास्त्री को निजी परिधि की समर्थता रही है। ''' साप्ताहिक हिन्दुस्तान में उनका गोली उपन्यास कमशः प्रकाशित हुग्रा। मैं कमशः निकलने वाली कहानी कभी नही पढता क्योंकि श्राह्वला दूट जाती है। परन्तु गोली तो इतना रोचक है कि मैंने उसे ग्राद्योपान्त पढ़ा, पुराने बाजीगर की कारीगरी थी, वह इसलिए।'' हिन्दी जगत के श्रोष्टतम ऐतिहासिक उपन्यासकार बाबू वृन्दावनलाल वर्मा के उद्गारों से ग्रामार्य श्री का महत्वाकन किया जा सकता है।

श्री मन्मथनाथ गुप्त ने ग्राचार्य श्री के विषय में लिखा है, 'चतुरसेन केवल ग्रालोचको के ग्रनुसार एक महान लेखक नहीं थे, बिल्क जनता ने उन्हें ग्रपनाया ग्रौर प्रेम-चन्द के बाद यदि किसी के उपन्यास ग्रीधक से ग्रीधक बिकते थे तो उन्हीं के बिकते थे।" श्री शोव-कर्ता ने ग्रनुमान लगाया है कि लगभग पन्द्रह लाख रुपये का चतुरसेन-साहित्य विक चुका है। श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति के ग्रनुसार वे 'जो कुछ लिखते थे उसमे फौलाद मर देते थे।" ब

भ्राचार्य श्री की तुलना मे श्री राहुल जी, श्री यशपाल जी, डा॰ रांगेय राघव भ्रादि के नाम लिये जा सकते हैं। सिह सेनापित, जय यौधेय, मधु॰ स्वप्न राहुल जी के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। उनके उपन्यास दोधों के भांडार है। इनका कथानक बड़ा दुर्वल

डा॰ गोपीनाथ तिवारी : ऐतिहासिक उपन्यास श्रीर उपन्यासकार, पृष्ठ १२८ ।

२. डा॰ रामिवलास शर्मा : नया पक्ष (मासिक)

३. वैशाली की नगरवधू (भूमि), पुष्ठ ७७४।

४. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ६ मार्च १९६०, पृष्ठ २६ : छोटे भैया बडे भैया-लेखक श्री वर्मा जी ।

५. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, ६ मार्च ११६०।

६. साप्ताहिक हिन्दुस्तान १७ अप्रैल १९६०, पृष्ठ ७ लेखक श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ।

है। इनके उपन्यासों मे श्रीपन्यासिक कला की वड़ी भारी कमी है, कथा मे स्वाभाविक मोड नहीं है. व्यर्थ के परिच्छेरों के कारएा श्रनावश्यक विस्तार कथानक में श्रा गया है। "वास्तव मे राहुल जी का उद्देश्य इन उग्न्यासों के लिखने मे उपन्यास लिखना नहीं है। ये उपन्यास उद्देश्य-प्रधान है। उद्देश्य ही इनमें हावी है। "" राहुल जी को परवाह नहीं, श्रालंचक भले ही कहे कि उग्न्यास-कला को हत्या हो रही है "" राहुल जी के व्यक्तित्व की यही सबसे बड़ी विजय है। वे निर्मय श्रीर दृढ निश्चयी है श्रीर उपन्यास-कला की यही सबसे बड़ी निर्वलता है। हाँ ब्राह्मणों श्रीर श्रायों को गाली देने में राहुल जी श्रवश्य ही श्राचार्य जी से बाजी मार ले गए हैं।

हिन्दी जगत का महान दुर्भाग्य है कि चीवर, प्रतिदान, अघेरे के जुगनू, मुद्रों का टीला, राएा। की पत्नी आदि ऐतिहासिक उपन्यामों के महान सृष्टा डा० रांगेय राघव अपने साहित्यिक जीवन की भोर मे ही इस ससार से उठ गए। अहिन्दी माषा-भाषी प्रान्त में जन्मा यह कलाकार यदि जीवित रहता तो गता नहीं कितने मुकटों से माँ भारती का ऋंगार करता। मुदों का टीला, चीवर उनके ऐसे ऐतिहासिक उपन्यास हैं जो हिन्दी जगत् में अपना नाम अमर कर गए है। मुदों का टीला चतुरसेन जी की नगरवव से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसमें संकर सन्तानों की उत्पत्ति है, मदिरा के पनाले यहाँ भी बहते हैं, आलिंगन चुम्बनों की हाट सजी रहती है आदि। वेगवती और प्रवाहपूर्ण माषा इनके उपन्यासों का प्राण् है। ये भाषा के दृष्टिकोण से अपना सानी नहीं रखते। वर्णन-तत्व इनका बड़ा शक्तिशाली है।

यशपाल जी ने हिन्दी को दिव्या श्रीर श्रनिता दो ऐतिहासिक उपन्यास दिये हैं। दिव्या मे इतिहास नहीं के बराबर है। इसमें भी नगरवधू की दासियों की दशा का चित्रण है। दास-दासियों के चित्रण में लेखक ने श्रतिर जना से काम लिया है। यह उपन्यास ऐति-हासिक उपन्यास न रहकर मार्क्सवाद का ढिढोरा पीटने वाला श्रधिक सिद्ध हुग्रा है। वाता-वरण सिंट करने मे यशपाल जी को सफलता मिली है।

श्री चतुरसेन शास्त्री के राशिधारी श्री चन्द्रशेखर शास्त्री ने वैशाली की नगरवधू की खामियों को पूरा करने के लिये 'श्रे िएक बिम्बसार' ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर ऐति-हासिक उपन्यासकारों की श्रे एी में अपना नाम श्रकित कराने की चेष्टा की है। किन्तु 'श्रे िएक बिम्बसार' तो उपन्यास भी नहीं बन सका। इसमें उपन्यास-कला का श्रभाव है।

जिस प्रकार गुलेरी जी ने एक कहानी लिखकर हिन्दी-कहानी-संसार मे अपना नाम ग्रमर कर लिया, उसी प्रकार डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'बाए भट्ट की आत्मकथा' ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर अपना नाम अमर कर लिया है। रिजत्तम पुरुष शैली मे यह उपन्यास लिखा गया है। इस शैली में राहुल जी का सिंह सेनापित है। इन दो उपन्यासों के अतिरिक्त और कोई ऐतिहासिक उपन्यास इस शैली में नहीं लिखा गया है। द्विवेदी जी का वाए। भट्ट की आत्मकथा बड़ा ही सरस और मनोहारी ऐतिहासिक उपन्यास है, यह सिंह सेनापित से उत्कृष्टतर है। देशकाल चित्रए। और वातावरए। सम्बन्धी औपन्यासिक तत्व

१. डा० गोपीनाथ तिवारी : ऐ तिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पृ० १७६।

२. वही-पृ० २१६। ३. वही-पृ० २०७।

शायद सर्वाधिक सफलता से इस उपन्यास में घटित हुम्रा है। परन्तु दूसरी श्रोर उपन्यासों जैसी कथावस्तु इसमें नहीं है। शुंग सम्कृति पर ग्राधारित प्रसाद जी का ग्रंघूरा ऐतिहासिक उपन्यास इरावती भी उल्लेखनीय है। यदि वे जीवित रहते तो पता नहीं किस प्रकार का मोड़ देते इस उपन्यास को। जितना भी यह है उतना ही ग्रंपना महत्व यह हिन्दी-साहित्य में बना गया है। वस्तुत: उनका यह उपन्यास हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का परम ग्रोजस्वी मगलाचरण प्रस्तुत करता है। परन्तु खेद है कि उस मगलाचरण का मरत वाक्य तो क्या इसका प्रथम ग्रंक भी हिन्दी वालों की दृष्टि में न ग्रा सका। प्रसाद जी की ऐतिहासिक कहानियों ग्रौर इस ग्रंपूर्ण उपन्यास को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे ऐतिहासिक नाटककार के समान ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में भी कदाचित सबसे ग्रागे ही रहते।

इन उपन्यासकारों के ग्रितिरिक्त कुछ ग्रन्य ऐतिहासिक कुछ उपन्यासकार ग्रौर है परन्तु उनके ऐतिहासिक उपन्यास इतने कम है कि उनकी प्रवृत्तियों का ठीक-ठीक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। डा॰ सत्यकेतु विद्यालंकार ने ग्रावार्य विष्णुगुप्त वाणक्य ऐतिहां सिक उपन्यास लिखा है। "वूँ कि सत्यकेतु जी इतिहासका है ग्रत. उनका इतिहासकार इस उपन्यास में प्रवल है। ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल जी एवं चतुरसेन जी शास्त्री के उपन्यासों में ग्रायं-त्राह्मणु-निन्दा पढ़ लेखक को दुख हुगा ग्रौर उसने ग्रायं पताका को ऊँचा किया है तथा बौद्धों को विलासी एवं समाज के घन से ग्रपने ग्रालसी पेट को मरते चित्रित किया है।" श्री वेनी प्रसाद मजुल ने दिव्यगद्या, सुमगला, प्रभावाई, राजेश्वरी ग्रादि कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे है। इन ऐतिहासिक उपन्यासों का हिन्दी जगत् में विशेष मूल्य नहीं है। इनमें ग्रौपन्यासिक कला का नितान्त ग्रभाव है।श्री रणवीर जी वीर ने महामत्री चाणक्य ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। यह उपन्यास इतिहास की खोंओं को ग्राधार बनाकर नहीं लिखा गया है।श्री धर्मेन्द्रनाथ ने रजिया ग्रौर तैमूर लिखे है। श्री रचुवीरशरण मित्र ने ग्राग ग्रौर पानी, पहली हार, सोने की राख ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की चेष्टा की है, परन्तु इनके उपन्यास दुबंलताग्रों के कारण ऐतिहासिक उपन्यास में ग्रपना स्थान नहीं बना सके। फलत. ये सब ग्राचार्थ श्री की तुलना में खड़े नहीं हो सकते।

अपने विशाल वाड्मय मे मारतीय मनीषा का ओज और अमृत उँडेलने वाले अचल तपस्वी आचार्य वतुरसेन के कृतित्व की विराट वाटिका मे भॉकने भर के लिए प्रस्तुत अध्ययन एक वातायन मात्र है, जिसमे से इस विचारक और कलाकार की साधना एवं शिल्प का इतना आमास अवश्य प्राप्तव्य है कि उसकी वाटिका के दर्शन की अभिलाषा मन मे जागृत हो सके। विश्वास है कि मावी तरुगा अनुसँधाताओं में से कुछ इस ओर अवश्य प्रवृत्त होंगे और तब प्रस्तुत शोव-कर्त्ता स्वय को विशेष रूप से कृत्कृत्य अनुमव कर सकेंगा।

<sup>--:0:---</sup>

१. डा॰ गोपीनाथ तिवारी : ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, पृ० २१२- २१३।

#### म्राचार्य चतुरसेन शास्त्री का संक्षिप्त परिचय

जन्म-तिथि : २६ ग्रगस्त १८६१ निर्वाण-तिथि : २ फर्वरी १६६०

श्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री' का जन्म उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर जनपद के श्रन्तर्गत अनुपशहर कस्बे के निकट गगा तट पर स्थित चाँदौख नामक एक ग्राम मे हुझा था। उनके पिता विशेष शिक्षित न थे 'परन्तु वे श्री दयानन्द स्वामी के दर्शनो का लाभ प्राप्त कर चुके थे। इसी प्रभाव के कारण उन्होंने श्रायं समाज का प्रचन्ड प्रचार किया श्रीर वे श्राजन्म कटटर श्रायं समाजी रहे। बालक चतुरसेन की शिक्षा के हेतु वे सिकन्दरावाद जा बसे। वहाँ उन्हें गुरुकुल सिकन्दराबाद के सस्थापक प० मुरारीलाल का सान्निध्य प्राप्त हुआ। फलत: श्राचार्य श्री ने प्रथम तो प्रारम्भिक विद्यालयों मे शिक्षा गृहण् की श्रीर फिर वे गुरुकुल सिकन्दराबाद मे प्रविष्ट हुए। लेकिन यहाँ उन्होंने श्रायं समाज के बाल-सुलभ-श्रादशौँ का पालन किया—मुसलमान बालको को पीटा – उन्हें साले श्रादि की गालियाँ दे देकर श्रपने हिन्दुत्व का निर्वाह किया। ग्यारह वर्ष की श्रवस्था मे यही से वे काशी भाग गए। काशी रहकर कुछ समय तक विभिन्न गुरुजनो से सस्कृत व्याकरण्य श्रीर काव्य-शास्त्र की शिक्षा गृहण्य की। तत्यश्चात् वे जयपुर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुचे। वहाँ उन्होंने श्रायुर्वेद तथा साहित्य मे शास्त्री तथा श्राचार्य की उपाधियाँ गृहण्य की। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि श्रायं-समाजी-विचारवारा श्राचार्य श्री की, रग-रग मे व्याप्त थी।

शिक्षा समाप्त करके आचार्य चतुरसेन लाहौर के डी० ए० वी० कालेज में प्राध्यापक हो गए। कुछ समय पश्चात् नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और चिकित्सा-कार्य करने लगे। साथ ही साहित्य साघना प्रारम्भ कर दी। आचार्य श्री लाहौर, अजमेर, बग्बई, लखनऊ और दिल्ली मे प्रसिद्धचिकित्सिक के रूप मे कार्य कर चुके थे। चिकित्सा में उन्होंने सहस्रो रुपये मासिक आजत किये। परन्तु उनकी साहित्य-साघना की लगन ने उनसे चिकित्सक के कार्य से भी त्याग-पत्र दिलवा दिया। अव वे अहिनश साहित्य साघना में तल्लीन रहतं। साहित्य-महोदधि मे वे गहरे पानी पैठे, तभी तो मां भारती का साहित्य की प्रत्येक विधा से श्रुगार करनेमे सफल हो सके। साहित्य-साघना के साथ-साथ ही उन्होंने दर्शन, वेद, जैन, बौद्ध आदि घर्मशास्त्रो का अध्ययन और मनन किया, जिसकी गहनता की पुष्टिंद हमे इनके ग्रंथो की भूमिकाओ और भारतीय सस्कृति के इतिहास से होती है।

हिन्दी साहित्य का यह चतुर चितेरा ६६ वर्ष की स्रायु मे स्वर्गवासी हो गया।

## चतुरसेन साहित्य की प्रकाशन-श्रनुकम-सूची

१. हिन्द्रुओं की छाती पर जहरीली छुरी (निबन्घ) १६११, २. प्लेग (उपन्यास) १६१४, ३ शारीर तालिका (शरीर विज्ञान) १६१४, ४. ग्रपत्यावतररा (चिकित्सा) १४. ५. हृदय की परख (उपन्यास) १८, ६. व्यभिचार (चिकित्सा) १८, ७. अन्तस्तल (हिन्दी का सर्वप्रथम गद्य काव्य) २१, ५. सत्याग्रह श्रीर ग्रसहयोग (राजनीति) २१, ६. बनाम स्वदेश (गद्य काव्य २६, १०. उत्नर्ग (नाटक । २८, ११. चॉद का तूफानी विशेषाक (फॉसी ग्रक) २८, १२. पथ्यापथ्य (चिकित्सा) २८, १३. चॉद का सामाजिक विशेषाक (मारवाडी ग्रक) ३०, १४. हिन्दू राष्ट्र का नव निर्माण (समाज) ३०, १४. २१ बनाम ३० राजनीति) ३०, १६. श्रक्षत (कहानी सग्रह) ३१, १७. गोल समा (राजनीति) ३१. १८. हृदय की प्यास (उपन्यास) ३२, १६. गदर के पत्र (अनुवाद ३२, २०. खवास का व्याह (पूर्णाहिति) (उपन्यास) ३२, २१. म्रारोग्य शास्त्र स्वास्थ्य चिकित्सा) ३२, २२. ब्रह्मचर्य साधन (स्वास्थ्य) ३२,२३. सुली जीवन (सामाजिक) ३२, ४ वीरगाथा (कहानी सग्रह) ३२, २५. श्रमीरो के राग (चिकित्सा) ३१, २६. पुत्र (सामाजिक) ३२, २७. कन्यादर्पे (हमारी पुत्रियाँ कैंशी हो) (मामाजिक) ३२, २८. रजकरण (बार्बीचन) (कहानी संग्रह) ३२, २६. श्रमर श्रमिलाषा (बहते ग्रॉसू) (उपन्यास) ३३, ३०. श्रादर्श बालक (कहानी सग्रह) ३३, ३१. बीर बालक (कहानी सग्रह) ३३, ३२. भारत मे ब्रिटिश राज्य (इतिहास) ३३, ३३. इस्लाम का विषव्ध (मारत मे इस्लाम) (इतिहास) ३३, ३४. वृद्ध और बौद्धधर्म (इतिहास) ३३, ३४. घर्म के नाम पर (समाज) ३३, ३६. गाँधी की श्राँधी (राजनीति) ३४, ३७ ग्रमर्रासह (नाटक) ३४, ३८. ग्रात्मदाह (उपन्यास) ३४, ३६. वेद श्रीर उनका साहित्य (धर्म) ३५, ४०. प्राग्तदण्ड (धर्म) ३६, ४१. स्त्रियों का स्रोज (हिन्दी का सर्वप्रथम ध्वन्यात्मक एकांकी) ३६, ४२. जवाहर (गद्य काव्य) ३६, ४३. अजीतसिंह (गद्य काव्य) ३७ ४४. राजपूत बच्चे (कहानी सग्रह) ३०, ४५. मुगल बादशाहों की श्रनोखी बाते (कहानी सग्रह) ३८, ४६. सीताराम (नाटक) ३८, ४७. मेघनाद (नाटक) ३८, ४८. सत्याग्रह ग्रौर असहयोग (गूजराती अनुवाद) ३१, ४६. सिंहगढ़ विजय (कहानी सम्रह) ३१, ५०. राजसिंह (नाटक) ३६, ५१. सुगम चिकित्सा (चिकित्सा) ४०, ५२. ब्रारोग्य (चिकित्सा) ४०, ५३. नीलमिएा (उपन्यास) ४०, ५४. श्रीराम (नाटक) ४०, ५५. सीताराम (नाटक) ४०, ५६. कामकला के भेद (स्वास्थ्य) ४२, ५७. राघाकृष्एा (एकांकी नाटक) ४६, ५८. हिन्दी माषा श्रीर साहित्य का इतिहास (साहित्य) ४६, ४६. नबाब ननक (कहानी सग्रह) ४८, ६०. वैशाली की नगरवध् (दो खण्ड़) (उपन्यास) ४८, ६१. हिन्दू विवाह का इतिहास (धर्म) ४८, ६२. मरी खाल की हाय (गद्य काव्य) ४६, ६३. जीवन के दस भेद (सामाजिक) ४६, ६ . तरलाग्नि (राजनीतिक गद्य काच्य) ४६, ६५. हमारे लाल दिन (राजनीति) ४६, ६ . पॉच एकाकी (एकांकी सग्रह) ४६, ६७. नरमेघ (उपन्यास) ५०, ६८. रक्त की प्यास (उपन्यास) ५१, ६६. मदिर की नर्तकी (उपन्यास) ५१, ७०. दो किनारे (उपन्यास) ५१,

७१. बापू घर मे (बा ग्रौर बापू) (चरित्र) ५१, ७२. गान्धारी (नाटक) ५१, ७३. लम्बग्रीव (कहानी सग्रह) ५२, ७४. लालारुख (कहानी संग्रह) ५२, ७४. पीरनावालिग (कहानी सग्रह) ५२, ७६. ग्रनबन (स्वास्थ्य) ५२, ७७. मौत के पजे मे जिन्दगी की कराह (राजनीति) ५२, ७८. कैदी (कहानी सग्रह) ५२, ७६. दुखवा में कासी कह मोरी सजनी (कहानी संग्रह) ५२, ६०. सोने की पत्नी (कहानी सग्रह) ५२, ६१. ग्रावारागर्द (कहानी सग्रह) ५२, ८२. दियामलाई की डिविग (कहानी सग्रह) ५२, ८३. श्रारोग्य पाठवली १, २ भाग (स्वास्थ्य) ५२, ६४. पगघ्वनि (नाटक) ५२, ६५. भ्रपराजिता (उपन्यास) ५२, -६. हिन्दी साहित्य का परिचय (साहित्य) ५२, -७. बुलबुल हजरदास्ता (कहानी सग्रह) ५२, ५५. वहीं की हाडी (कहानी सग्रह) ५२, ५६. बर्मा रोड (कहानी सग्रह) ५२, ६०. प्रबुद्ध (कहानी संग्रह ५३, ६१. अदल-बदल (कहानी संग्रह) ५३,६ . भारत के मुक्तिदाता (चरित्र) ५३, ६३. गाण्डीवदाह (काव्य) ४, ६४. स्त्रियो के रोग और उनकी चिकित्सा (स्वास्थ्य) ५३, ६५. कुमारिकारो के गुप्त पत्र (स्वास्थ्य) ५३, ६६. ग्रविवाहितों के पेचीदा गुप्त पत्र (स्वास्थ्य) ५३, ६७. छत्रसाल (नाटक) ५४, ६८ सफेद कौवा (कहानी) ५४, ६६. राजा साहेब की पतलून (कहानी सग्रह) ५४, १००. कालिन्दी के कुल पर (गद्य काव्य) ५४, १०१. अघेड़ावस्था का दाम्पत्य स्वात्थ्य विज्ञान) ५४, १०२. वृद्धावस्था के रोग (स्वास्थ्य विज्ञान) ५४, १०३ म्राहार भ्रौर जीवन (स्वास्थ्य) ५४, १०४. म्राप कैसे भर-पूर नीद सो सकते हैं स्वास्थ्य। ५४, १०५. बच्चे कैसे पाले जायँ (स्वास्थ्य) ५४, १०६. .. जीजी का रसोईघर (स्वास्थ्य) ५४, १०७. विवाहित जीवन का ग्रानन्द (स्वास्थ्य) ५४, १०८. पत्नी प्रदर्शिका (स्वास्थ्य) ४४, १०६. ग्रालमगीर (उपन्यास) ४४, ११०. सोमनाथ (उपन्यास) ५४, १११. धर्मपुत्र (उपन्यास) ५४, ११२. आप अधिक सुन्दर कैसे बन सकती हैं ४४, ११३. मेहनत, ग्राराम ग्रौर तन्दुरुस्ती (प्रौढ शिक्षा) ४५, ११४. मिन बयॉ (प्रौढ शिक्षा ४५,११४.तन्दुरुस्त रहो और बहुत दिन जिस्रो प्रौढ शिक्षा) ४४,११६. स्रच्छा खास्रो-स्रच्छा विस्रो (प्रौढ शिक्षा) ४४,११७. शरीर-कपड़े-घर की सफाई प्रौढ़ शिक्षा) ४४,११८. मौसमी बुखार-मले-रिया(प्रौढ़ शिक्षा) ५५, ११६. साफ हवा (प्रौढ शिक्षा) ५५, १२०. प्रकाश, हवा का ग्रावागमन (प्रौढिशिक्षा) ५५, १२१ छूत की बीमारियाँ उनकी रोकयाम प्रौढ़ शिक्षा) ५५, १२२. तमाखू का गुलाम (प्रौढ़ शिक्षा) ५५, १२३. स्वामाविक चिकित्साएँ (प्रौढ़ शिक्षा) ५५, १२०. बरबाद करने वाली दो मुसीबते कर्जा और शराब (प्रौढ़ शिक्षा) ५५, १२५ बीमारी फैलाने वाले कीडे मकोडे (प्रौढ़ शिक्षा) ५५, १२६. क्षमा (नाटक) ५५, १२७. जुम्रा (नाटक) ५५, १२८. सत्यवृत हरिरुचन्द्र (नाटक) ५४, १२६. ग्रप्टमगल (नाटक) ५५, १३०. साहि-त्य सम्पदा (साहित्य) ४४, १३ . मेरा बचपन (चरित्र) ४४, १३२. वयं रक्षाम: (उपन्यास दो खड, ५५, १३३. व्रजमाया पर मुगल प्रमाव (साहित्य) ५५, १३४. सभ्यता के विकास की कहानी (इतिहास) ५५, १३५. स्त्री सुबोघ (गार्हस्थ्य वला) ५५, १३६. गाण्डीवदाह (काव्य) ५५, १३७. स्रादर्श मोजन (प्रौढ-समाज शिक्षा) ५७, १३८. स्वास्थ्य रक्षा ५७, १३६, नीरोग जीवन ५७, १४०. जो रुपया अपने कमाया, वह कहाँ गया ५७, १४१. हमारा शरीर ७७, १४२. बड़े आदिमियो का बचपन ५७, १४३. अच्छी आदते ५७, १४४.

धर्मराज (नाटक) ५७, १४५. रसार्ग्य (भाष्य, चिकित्सा) ५७, १४६. भारतीय सस्कृति का इतिहास (सस्कृति) ५७, १४७. गोली (उपन्यास) ५७,

निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन-समय १६५७ से १६६२ तक है

१४८. बगुला के पंख (उपन्यास), १४९. उदयास्त (उपन्यास), १४०. पत्थर युग के दो बुत (उपन्यास), १५१. ग्रदल-बदल (उपन्यास), १५२. लाल पानी (उपन्यास), १५३. खग्रास (उपन्यास) १५४. बिना चिराग का शहर (उपन्यास). १५६. सोना ग्रौर खून (भाग १) (उपन्यास), १५६. सोना ग्रौर खून (भाग २) (उपन्यास), १५६ सोना ग्रौर खून (भाग ४) (उपन्यास) १५८ बाहर मीतर (कहानी संग्रह), १६०. घरती ग्रौर ग्रासमान (कहानी सग्रह), १६१. सोया हुग्रा शहर (कहानी संग्रह), १६२. कहानी खत्म हो गई (कहानी सग्रह), १६३. पतिता (कहानी संग्रह) १६४. मुगल बादशाहो की सनक (कहानी सग्रह), १६५. भारतीय जीवन पर एक चिडिया की नजर (इतिहास), १६६. भारतीय इतिहास की एक भाकी (इतिहास), १६७. ग्रनमोल बोल (संस्कृति), १६०. हिन्दी साहित्य का परिचय (साहित्य), १६६. मोती (उपन्यास), १७०. ग्रामा (उपन्यास), १७२. मातृकला (स्वास्थ्य) इ

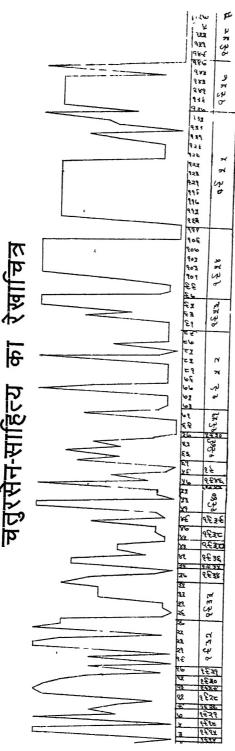

सा स = साहित्य सरकारि

स्वार्धिक = न्यास्थ्य निकित्सा

# श्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री के साहित्य-परिचय के रेखाचित्र पर दो शब्द

विश्व-साहित्य में ऐसा प्रतिमाशील साहित्यकार उत्पन्न नही हुया जिसकी प्रतिभा के प्रस्फुरए। से इतना विशाल वाङ्मय सभूत हुया । साहित्य की कोई प्रस्तुत रेखाचित्र पर द्दष्टिपात करने से पता चलता है कि प्राचार्य चतुरसेन की प्रतिमा चढुँ मुखी थी । भारतीय-साहित्य मे ग्रौर कदाचित् विघा ऐसी नहीं बची जिसने ग्राचार्यश्री की लेखनी का सस्पर्ध नही प्राप्त किया हो।

परन्तु एक और तथ्य की भी पुष्टि होती है इस रेखाचित्र से । श्राचार्य चतुरसेन का प्रतिमा-पुज विकीर्या दिखाई पड़ता है । जैसाकि उन्होने ऐतिहासिक उप-कहा है कि जीवन की सच्ची ब्याख्या उपन्यास के माध्यम से हो सकती है, उसी के अनुसार यदि उनकी प्रतिभा उपन्यास श्रीर बह भी न्यास पर केन्द्रीभूत हुई होती तो कदाचित् विश्व-साहित्य मे वे भ्रपना सानी नही रखते।

# संदर्भ ग्रन्थानुकमिणका

#### हिन्दी

१. अजातशत्रु-प्रसाद, प्रयाग, २. अनुमधान और आलोचन-नगेन्द्र, दिल्ली, ३. अनुसधान और स्वरूप-सावित्री सिन्हा, दिल्ली, ४. अनुसधान की प्रक्रिया-सावित्री सिन्हा, विजयेन्द्र स्तातक, दिल्ली, ५. ग्राचार्य केरावदास-हीरालाल दीक्षित, लखनऊ, ६. ग्राचार्य विष्णगुप्त चाणुक्य-सत्यकेतु विद्यालकार, मसूरी, अ म्रादि भारत-काश्यप, ८ म्रालोचना भौर सिद्धान्त-सोमनाथ गुप्त, दिल्ली, ६. उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा-शशिभूषण सिहल, ग्रागरा, १०. ऐतिहासिक उपन्यास ग्रीर उपन्यासकार-गोपीनाथ तिवारी, ग्रागरा, ११. ऐतिहासिक उपन्यासो मे कल्पना श्रीर सत्य-श्री बी० एम० चिन्तामिए, १२. श्रोभा निबन्ध सग्रह-गौ० ही० स्रोक्ता उदयपुर, १३० काव्य के रूप-गुलाबराय दिल्ली, १४० कुछ विचार-प्रेमचन्द बनारस, १५. चतुरसेन-साहित्य दिल्ली, १६. चन्द्रगुप्त-प्रसाद प्रयाग, १७. चिन्तामिए-ग्राचार्य शुक्ल प्रयाग, रद. जय सोमनाथ-ग्रनु० पद्मसिह शर्मा कमलेश दिल्ली, १६. दिल्ली सल्तनत-डा॰ ग्रा॰ ला॰ श्रीवास्तव ग्रागरा, २०. देवागना-चत्रसेन बनारस, २१. नहष-मैथिलीशर्ग गृप्त भाँसी, २२. निबन्धिनी-गँगा प्रसाद पाण्डेय प्रयाग, २३. पृथ्वी राज रासो चतुर्थ भाग-चन्दबरदायी उदयपुर, २४. प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक-जगदीश चन्द्र जोशी स्रागरा, २४. प्राचीन भारत का इतिहास-रमाशकर त्रिपाठी बनारस, २६. प्राचीन भारत का राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक इतिहास-रितभानु सिह नाहर इलाहाबाद, २७. पाणिनी कालीन भारतवर्ष-वासुदेवशरण अग्रवाल बनारस, २८, पूर्णाहुति-चतुरसेन वाराणसी, २१. पूर्व मध्यकालीन भारत-रितमानुसिह नाहर इलाहाबाद, ३०. बिना चिराग का शहर-चतुरसेन दिल्ली, ३१. बौद्ध संस्कृति-राहुल साकृत्यायन कलकत्ता, ३२. मारत का इतिहास माग २-ईश्वरी प्रसाद इलाहाबाद, ३३. भारत का वृहद इतिहास भाग २-श्रीनेत्र पाण्डेय बनारस, ३४ भारत का सम्पूर्ण इतिहास-श्रीनेत्र पाण्डेय इलाहाबाद, ३४. भारत का सामाजिक इतिहास-विमलचन्द्र पाण्डेय प्रयाग, ३६. मारतवर्ष का नवीन इतिहास-ईश्वरी प्रसाद प्रयाग, ३७. भारत में मुगल साम्राज्य-एस० श्रार० शर्मा श्रागरा, ३८ भारत मे मुस्लिम शासन का इतिहास-एस० ग्रार० शर्मा ग्रागरा, ३६. मारतीय इतिहास-मिथिलेश चन्द्र मेरठ, ४०. मारतीय इतिहास की भूमिका-राजबली पाण्डे दिल्ली, ४१ मारतीय मध्य युग का इतिहास-ईश्वरी प्रसाद प्रयाग, १४२. भारतीय मध्य यूग का संक्षिप्त इरिहास-ईश्वरी प्रसाद बनारस, ४३. मारतीय संस्कृति का इतिहास-कालीशंकर मटनागर आगरा, ४४. भार-तीय सभ्यता तथा सस्कृति का इसिहास-बी - एस० लूनिया ग्रागरा, ४५. मध्यकालीन भारत-परमात्मा शरण बनारस, ४६. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति-गौरीशकर हीराचन्द स्रोका इलाहाबाद, ४७. मराठों का उत्थान भ्रौर पतन-गोपाल दामोदर तामसकर श्रजमेर, ४८, मुगलकालीन भारत-म्राशीर्वादी लाल श्रीवास्तव म्रागरा, ४६, मुगल भारत-गोरखनाथ चौबे इलाहाबाद, ५०. मै इनसे मिला पद्यसिह शर्मा कमलेश प्र० सं० दिल्ली, ५१. राज्यश्री-जयशकर प्रसाद प्रयाग, ५२. राजपूताने का इतिहास-गौरीशकर हीराचन्द भ्रोभा अजमेर,

५३. राजस्थान का इतिहास-जेम्स टाड इलाहाबाद, ५४. राजस्थानी भाषा श्रीर साहित्य-मोतीलाल मेनारिया प्रयाग, ५५. रीतिकाव्य की भूमिका-नगेन्द्र दिल्ली. ५६. ललित विकम-वृन्दावनलाल वर्मा भासी, ५७. लाल पानी-चतुरसेन बनारस, ५७. वन्दावनलाल वर्मा उपन्यास ग्रौर कला-शिवकुमार मिश्र कानपुर, ५६. वय रक्षामः-चतूरसेन मागलपुर, ६०. विश्व इतिहास की भलक-जवाहरलाल नेहरू दिल्ली, ६१ वैशाली की नगरवघू-चतुरसेन लखनऊ. ६२. वैशाली की नगरवधू-चतुरसेन भागलपुर, ६३. सस्कृति के चार ग्रध्याय-रामधारी सिंह दिनकर दिल्ली, ६४. समीक्षा शास्त्र-दशर्य ग्रोमा दिल्ली, ६५. सह्याद्रि की चट्टाने-चतुरसेन दिहली, ६६. साहित्य परिचय-हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बई, ६७. साहित्य मीमासा-सूयकान्त लाहौर, ६८. साहित्य विमर्श-शरच्चन्द पंडित, ६९. साहित्य शिक्षा-पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बम्बई, ७०. साहित्य, शिशा श्रीर संस्कृति-राजेन्द्र प्रसाद दिल्ली, ७१. साहित्य समीक्षा-रामरत्न भटनागर प्रयाग, ७२. साहिक्यालोचन-श्यामसुन्दर दास प्रयाग, ७३. सूर और उनका साहित्य-हरवरालाल शर्मा ग्रलीगढ, ७४. सोना ग्रीर खून भाग १-चतुरसेन दिल्ली, ७५. सोना और खून भाग २-चतुरसेन दिल्ली, ७६. सोना और खून भाग ३-चतुरसेन दिल्ली, ७७. सोना ग्रौर खून भाग ४-चतुरसेन लझहाबाद, ७८. सोम-नाथ-चतुरसेन वारागासी, ७६. हमारे देश का इतिहास प्रयाग, द०. हर्गा निमन्त्रण-चतुरसेन भागलपूर, ६१. हिन्दी उपन्यास-शिवनारायण श्रीवास्तव काशी. ६२. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद-त्रिभुवनसिंह बनारस, ५३. हिन्दी उपन्यास मे कथा शिल्प का विकास-प्रताप नारायरा टंडन लखनऊ, ५४. हिन्दी कथा साहित्य-पद्मलाल पुन्नालाल बल्क्षी बम्बई, ४४. हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रबन्ध-उदयमानुसिंह दिल्ली, ५६. हिन्दी साहित्य-श्यामसुन्दर दास प्रयाग, ८७. हिन्दी साहित्य का म्रालोचनात्मक इतिहान-रामकुमार वर्मा प्रयाग, ८८ हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल काशी, ८६. हिन्दू पद पादशाही-सावरकर लाहौर, ६०. हिन्दू सम्यता-वासुदेवशरण श्रग्रवाल दिल्ली।

#### संस्कृत

ह१. ग्राग्न पुराण, ६२. ग्रापस्तम्ब, ६३. ग्रारण्यक ६४. ऋग्वेद, ६४. कर्रूर मजरी-श्रीराजशेर, ६६. काम सूत्र-वात्स्यायन, ६०. काव्य प्रकाश-मम्मट, ६०. काव्य प्रकाश-मम्मट, ६०. काव्य प्रकाश-मम्मट, ६०. काव्य प्रकाश-मम्मट, १००. कौटिल्य, १०१. गौतम, १०२. ताण्ड्य ब्राह्मण, १०३. तैत्तिरीय ब्राह्मण, १०४. तैत्तिरीय सहिता, १०५ दीघ निकाय—पालि पिक्लिकेशन बोर्ड बिहार, १०६. नीति शतक-भर्तृंहरि, १०७. पुरातन प्रबन्ध सग्रह-सिही जैन ग्रन्थमाला, १००. महाभारत १०६. महावग्ग—पालि पिक्लिकेशन बोर्ड बिहार, ११०. माघ, १११ रसगगाधर-प०राज जगःनाथ बनारस, ११२.वकोक्ति जीवित्म-ग्राचार्य कुन्तक, ११३. बाल-मीकि रामायण, ११४ वायु पुराण, ११५. विष्णु पुराण, ११६. शब्दकलपद्रुम-श्री राधा कान्त बहादुर बनारस, ११७. शार्ङ्ग धर पद्धति-शार्ङ्ग धर बम्बई, १६०. श्री मद्भगवद् गीता, ११६. साहित्य दर्पण् श्री विश्वनाथ बनारस, १२०. शिवाजी-डा० रामकुमार वर्मा।

121- Alberunis India, E. Sachau London. 122- Aspects of the Nove E.M. Forstar, 123- Barniers Travels, Constable Westminister. 1-4- Bombay Gazetteer, 125- Budhist India, Rhys Davids Calcutta. 126- Critical Approa ches to Litrature, Dr. David Daiches New York. 127- Dara Shukoh. Dr K. R. Oanoongo Calcutta. 128- Early Chauhan Dynasties, Dr. Dashrath Sharma Delhi, 129- Early History of India, Smith Oxford. 130- Higher Sansksit Grammar, Kale Delhi. 131- History as the story of Liberty Benedetto Croce London, 132- History of Aurangzeb, Dr. J. N. Sarkar 133- History of Dharmashastra Literature, P. V. Kane Poona. 134- History. of India as told by its own historians, Elliot & Dowson London. 135- History of Indian Civilization, Dr. R. K. Mukerii Bombay, 136-History of Marathas, Grant Duff. 137- (A) History of the Maratha People, C. A' Kincaid, 138-History of Shahjahan of Delhi, Dr. Banarsi Prasad Saxena. 139. (The) Idia of History, R. C. Callingwood Oxford. 140. Imperial Gezetteer of India, V. A. Smith Allahabad. 141-India in Kalidas, Dr. B. S. Upadhyaya, 142- The Life and Times of Sultan Mahmood of Ghazna), Dr. Muhammed Nazim Camt ridge. 143- (The) Making of Literature, B. A. Scott James London, 144- Models for History, Grenvile Kleiser New York. 145- New International Dictionary of English Language, Wehster London. 1-6-Oxford History, Smith Oxford, 147-(A) Peppys of Moghul India. Manucei London, 148-Rise and fall of the Mughul Empire, Dr. R. S. Tripathi Allahabad. 149- Shivaji and his times, Dr. J. N. Sarkar. 150- (The) Sociological Imagination, C. Wright Mills New York. 151- Tarikh-e-Farista. J. Briggs Calcutta. 152: Travels of Tayernier, 153- Vaishnavism, Shaivism and other minor religious system; R. K. Bhandarkar Poona. 154- Writing for love or mouey, Edith Wharton.

#### पत्र, पत्रिकाएं

१५६. आजकल, १६६. आलोचना, १६७. नया पथ, १६८. नागरी प्रचारिगी, पत्रिका, १५६. भारतीय साहित्य, १६०. सरगम, १६१. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, १६२. साहित्य सदेश।